GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL NO. Sa8Km Jos

D.G.A. 79.

जीमहाभारतसारः

### प्रस्तावना

### ( ले. बाळशास्त्री हरदास साहित्याचार्य, नागपूर )

पाश्चात्यशिक्षणपद्द्या पाश्चात्यतस्वपरिशीलनशालिनामसमदीयानामेव भारतवर्षस्य प्राणभूतायां संस्कृतो धर्मे च या घृणादृष्टिः प्रादुर्भूता, तया प्राचीनदेशाचारा धर्माचाराश्च समूल्रमुन्मूलियतुं प्रवृत्तिदिवानिशं परिदृश्यते। परेस्द्भावितानां युक्त्याभासानामालम्बेन सर्वत्र धर्मे संस्कृतो चाविश्वासः समजित। राष्ट्रभक्ताः अपि अर्थकामप्रधानयुक्तिभिश्रंमिश्चताः राष्ट्रपाणभूतायां संस्कृतो संदिहानाः किंकर्तव्यताम्हाः परिदृश्यन्ते। तस्याः घृणायाः तादृशस्य च अविश्वासस्य निरासः संस्कृतोर्धमस्य च ज्ञानमन्तरा न श्वयताकोदिमापयेत। तच्च ज्ञानं भारतीयसमाजस्य भारतीयत्वेनाभ्युद्यार्थं नितरामावश्यकम्। इद्यानीतनी परिस्थितिस्तु अस्मद्भिष्रतस्य भारतीयत्वस्य सर्वथा प्रतिकृला। राष्ट्रधमस्य च सर्वतः विष्ठवो दृश्यते। स्वातन्त्रयं, सुधारणा, समता दृत्यादि-प्रलोभनेः जनतायाः विधीयमानो बुद्धिश्रंशः दृद्मेव दृद्यति यस्पर्वथा अर्थं एव परमपुरुषार्थः धनमानप्रतिष्ठादिकमेव च जीवितप्रयोजनिमिति। दृद्दयाम-वस्थायां राष्ट्रस्य दृश्यमानः नैतिकोऽधःपातः स्वाभाविक एव।

किञ्च नाम तद्भारतीयत्वं यत्संरक्षणपूर्वकः राष्ट्राभ्युद्यः भवद्भिप्नेतः, भारतदेशवासित्वं भारतादिजनत्वं वा, तच्च सर्वेषामेव सम्मतिमिति चेदत्र ब्रूमः न केवलं भारतदेशवासित्वं भारताभिजनत्वं वा भारतीयत्वं किन्तु भारताभिजनत्वं सित विशिष्टसंस्कृतिमत्वमेव भारतीयत्वम् । यया भारतीयः सम्मतुष्यति च यया च क्रोधवशमायाति, ययाऽऽनन्दकाष्टामागच्छति यया च दुःखमनुभवति, यया मित्रभावमुपगच्छति यया च शत्रुभावमापचते, यया निर्विचते यया च संमन्यते, यया माद्यति यया च सुखास्पद्त्वेन च दुःखास्पद्त्वेन वा जीवनमापनं करोति सा सर्वाऽपि भावनातिः श्रद्धातिर्वा संस्कृतिपदवाच्या भवितुमर्हति । तया च इतरपरिच्छेदेन यद्वैशिष्ट्यं भारतीयेषु परिदृश्यते तदेव हि भारतीयत्वम् ।

एताहवास्य भारतीयस्वस्य तस्य च प्राणभूतायाः भारतीयसंस्कृतेः स्वरूप-परिज्ञानार्थं वेदवेदाक्रस्मृतिपुराणेतिहासादिग्रन्थानां सम्यगध्यनमावश्यकम् । समयाभावादनिधकारित्वाच्च सर्वेषामेव कृते एताहबाध्ययनं शक्यताकोटिं नेयादिति चेत् यस्य एकस्यैव ग्रन्थस्य अध्ययनेन भारतीयसंस्कृतेः भारतीय-त्वस्य च सम्यक् संपूर्णं च स्वरूपरिज्ञानं भिवतुं शक्यं तस्य अध्ययनं अवश्यं कर्तद्यम् । स च ग्रन्थः भगवान् श्रीकृष्णहेपायनप्रणीतः महाभारताख्य इतिहासः । भगवता श्रीकृष्णहेपायनेन हि अमुमेवोहबामुररीकृत्य अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता । तदुक्तम्—

> स्रीश्र्द्रद्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं सुनिनाकृतया कृतम्॥ इति।

अयं हि महाभारतास्य इतिहासग्रन्थः प्राचीनपद्ध्या लिखितो ज्ञानकोशः एव। त्रैवर्णिकानाम् आन्हिकिकयायां स्वाध्यायस्वेन ब्रह्मयज्ञे महाभारतस्य निर्देशो भवति। "भारतः पञ्चमो वेदः" इति वचनं तु प्रसिद्धमेव। स्वीये History of Indian Literature नामके ग्रन्थे डॉ. विटरनिट्झ (Winternitz) महोदयेन महाभारतवर्णनसमये उक्तम् "It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an 'Epic' and a 'Poem'. Indeed in a certain sense, the Mahabharat is not one poetic production at all, but rather a whole literature."

महाभारते केवलं कुरुपाण्डवयुद्धेतिहासः समुपवणित इति यदुच्यते तत्तु न सत्यम्। कुरुपाण्डवयुद्धेतिहासकथनिमणात् भगवता कुळाद्वैपायनेन अयं ज्ञानकोश एव विरचितः। अत एव च भारतटीकाकृता नीलकण्ठेन उक्तम्—" इह खल्ज भगवान् पाराश्चर्यः परमकारुणिको मन्त्रमध्यममतीननुगृहीतुं चतुर्दशिवद्यास्थानरहस्याकेकत्र प्रदर्शीयपुर्महाभारताख्यमितिहासं प्रणेष्य-न्प्रारिष्सितस्य प्रनथस्य निष्प्रस्पृहपरिप्रणाय प्राच्यगमनाय च कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षायै छोकरूपेण निबन्धन्नर्थात्तत्र प्रक्षावत्प्रवृत्यगमिभिधेयादि दर्शयति "। भगवता कृष्णद्वैपायनेन महाभारतिमिण कि किमुक्तम् इत्यस्य वर्णनं महाभारते एव निम्नप्रकारेण कृतमस्ति—

तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः। सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैभूषितस्य च ॥ १८॥ इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ज्ञानं प्रतिष्ठितम्। विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यदद्विजातिभिः ॥ २७ ॥ अलङ्कृतं शुभैः शब्दैः समयैदिंग्यमानुषैः। छन्दोवृत्तेश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम् ॥ २८ ॥ धर्मार्थंकाममोक्षार्थैः समासन्यासकीर्तनैः। तथा भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः॥ ८५॥ पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्नाः प्रकाशिताः । नृबुद्धिकौरवाणां च कृतमेतत् प्रकाशनम् ॥ ८६ ॥ इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना। लोकगर्भगृहं कृत्रनं यथावत्सम्प्रकाशितम् ॥ ८७ ॥ सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीन्यो भविष्यति। पर्जन्य इव भूतानामक्षयो भारतद्भाः ॥ ९२ ॥

( श्रीमहाभारते आदिपर्वणि प्रथमोऽध्यायः )

यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः। न चाष्यानमिदं विद्यान्नैव सस्याद्विचक्षणः॥ ३८२॥ अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्। कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना ॥ ३८३ ॥ श्रुत्वा त्विद्मुपाख्यानं श्रान्यमन्यन्न रोचते। पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रूक्षा ध्वाङ्क्षस्य वागिव ॥ ३८४ ॥ इतिहासोत्तमादस्माजायन्ते कविबुद्धयः। पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्रयः ॥ ३८५ ॥

काव्यदृष्ट्या अपि अस्य प्रन्थस्य अलौकिकयोग्यताविषये तदाधारेणैव लिखिताः कविकुलगुरुकालिदासभारविमाघश्रीहर्षश्रीज्ञानराजप्रमृतीनां कृतयः एव प्रमाणम्। "नाना नवरससुधाब्धि" रिति यत् महाभारतविषये श्रीज्ञानदेवेन उक्तं तत्तु युक्ततरमेव। महाभारतकृता शृंगारवीरकरणादि-कान्यरसानामाविष्कृतिरेव न कृता अपि तु एकैकस्य रसस्य एकैको हद एव निर्मितः। अश्रविष्ठतस्वरूपेण रसस्य इयान् विश्चाद्धतम आविष्कारः कुत्रापि न इश्यते। उपाख्यानिर्मेण महाभारतकृता यः रममणीयतायाः अविष्कारः कृतः तेन पाश्चात्यरसिकाः अपि मुग्धाः। १८१९ खिस्तान्दे फ्रान्स बॉप (Franz Bopp) इत्यनेन महाभारतान्तर्गतनलोपाख्यानस्य अनुवादः कृतः। जित्रान्दिस इत्यनेन च तदुपरि नाटकं विष्ठिख्य फ्रॉन्सदेशे तस्य प्रयोगः कृतः। तदुपरि श्लेगेल (A. W. V. Schlegel) महाशयेन लिखितमस्ति "I will only say, that in my estimation, this poem can hardly be surpassed in pathos and ethos in the enthralling force and the tenderness of the sentiments. It is made expressly to attract old and young, the highborn and the lowly, the commisseurs and those who are merely guided by instincts."

श्रीमन्महाभारतान्तर्गतसाविश्युपारच्यानविषये डॉ. विटरनिट्झमहोदयः वदति—

"But whoever it was who sang the song of Savitri, whether Suta or a Brahman, he was certainly one of the greatest poets of all times. Only a great poet was capable of placing this noble female character before us so that we seem to see her before our eyes. Only a true poet could have described in such a touching and elevating manner, a victory of love and constancy of virtue as wisdom over destiny and death, without even for an instant, falling into the tone of the dry preacher of morality; and only an inspired artist could have produced, as if by magic, such wonderful pictures before us. The poem has frequently been translated into European languages including German, but all translations can only give a feeble idea of the incomparable charm of this Indian Poem."

नीतिशास्त्रष्ट्या कर्मयोगशास्त्रष्ट्या च अयं महाभारतो ग्रन्थः सर्वेषां मानवानां कृते पथप्रदर्शकरूपेण अवितष्टते। पिण्डब्रह्माण्डज्ञानपूर्वक-मात्मविद्यायाः गूढानि पवित्राणि च तत्त्वानि असन्दिग्धतया निरूप्य तेषा-माधारेण मनुष्यं प्रति परमपुरुषार्थस्य परिचायकः तत्समवेतमेव च भक्तेज्ञांनेन तयोईयोरिप च शास्त्रतः प्राप्तेन व्यवहारेण साकं सोपपत्तिकं कमनीयं च समन्वयं कुर्वन् संसारे विश्रमितिचत्त्रशान्तिसाधकः विशेषतश्च निष्कामकर्तव्याचरणप्रेरकः एताहशोऽपरः ग्रन्थः जगति वाङ्ययान्तरेष्वपि दुर्लभ एव ।

द्देशेन एतेन मोहानरणवातिना इतिहासप्रदीपेन सवैरिप स्वस्वकर्तव्य-मार्गः सुपरिचितः कर्तव्यः इति यद्यपि सपष्टं तथापि समयाभावात् सामध्याद्यभावाच लक्षश्लोकसङ्ख्यापरिमितस्य अस्य प्रन्थस्य सम्यक् वाचनम् अपि कर्तुं जनाः नोत्सहन्ते, मननचिन्तनादिकं तु दूरे एव । अतः लोकहितार्थं परमकारुणिकेन पुसदनगरस्थेन श्री शंकरराव सरनाद्दंक महोदयेन 'श्रीमहाभारतस्तार 'मिषेण श्रीमन्महाभारतस्य सङ्क्षेपनिर्माणे प्रयत्नः प्रारब्धः । तस्य प्राथमिकपर्वपञ्चकसङ्क्षेपात्मकः प्रथमो भागः पूर्वमेव प्रकाशितः वर्तते । अयं हि भीष्मद्रोणकर्णशाल्यसौतिकस्त्री, इत्यादिपर्वषद्क सङ्क्षेपात्मकः द्वितीयो भागः साम्यतं प्रकाश्यते ।

अस्मिन् हि महाभारतसारे कुत्रापि नीतित्त्वज्ञानविषयकप्रकरणानां सङ्क्षेपो नैव कृतः इति भीष्मपर्वान्तर्गतश्रीमद्भगवद्गीतातोऽवगम्यते । अतः अनेन श्रीमहाभारतसारेण श्रीमहाभारतपठनेन चिन्तनेन च यो लामः सैव भविष्यतीति मन्ये । श्रीमद्भिः सरनाइकमहोद्यैः सम्पादकमण्डलेन च महाभारतसागरमन्थनं कृत्वा अयं सारसुधाकुभ्भः वाचकानां हस्ते द्रवा महान् लोकोपकारः कृतः । विद्यालयादिद्वारा अधीतिबोधाचरणप्रचाराणां सुलभत्वात् विद्यापीठेषु अस्य प्रन्थस्य पाठ्यपुस्तकत्वेन अवश्यं समावेशः कर्तव्यः । समयवैदिष्ट्यं सम्यगिष्मम्य 'श्रीमहाभारतसार 'प्रन्थनिर्माणेन लोकहितार्थं यैःप्रयतितं तान् श्रीमहाभारतप्रन्थस्य नायकः श्रीहिक्मणीजानिः वारंवारं एवमेव लोकहितार्थं प्रेरयतु इत्याशासे—

सर्वेख ७, महाल श्रीदक्षिणामूर्तिमन्दिरम् नागपूरम् विदुषामनुचरः हरदासोपाव्ह बालशास्त्री साहित्याचार्यः

#### FOREWORD

One of the greatest treasures that India can well be proud of is the very rich and varied literature in Sanskrit, dating from not less than three thousand years. Here I am not referring to Vedas and Upanishads which even now hold the attention of scholars and thinkers, both as the earliest human probe into mysteries of human mind and consciousness and as examples of inspired noble poetry. I am concerned here only with 'Mahabharat', and the 'Mahabharatsar'. The latter is being published as a compendium in three volumes, of the original great Epic.

Whether rich or poor, young or old, every one of us is fond of story. All prophets and great poets have been fully aware of this weakness of the human mind for stories. Therefore, they have utilized this medium for conveying in the simplest form the noblest truths of religion, philosophy, and ethics. The story form has one more advantage: it gives shape and form to abstract ideas and makes them live and move in life. A truth that is abstract is often very dull to listen to, difficult to understand, and too vague to act upon. The same truth when clothed in a suitable story, becomes not only intelligible and attractive but deeply impresses us. We identify ourselves with heroes of the story we might be reading and thus, in a way, rehearse actions which we could very much like to repeat in our own lives.

The great author of 'Mahabharat' Vyas has made no secret of his intentions. He has clearly said that this is the fifth Veda. It does not seek to add anything new, but it seeks to make every truth in Vedas explicit and

concrete, so that it may be understood even by the most uneducated and unsophisticated mind. In fact, what interests the reader of the 'Mahabharat' is not the religion or the philosophy or the ethics that is sought to be taught, but the heroic story, the intriguing situations, the rich and complicated characters, and the mighty figures that seem to fill the whole canvas with their thoughts and deeds. Religion and other things are a byproduct, as it were, in the form of cream when: curds are churned. From the turmoil of tumultuous life and riotous play of emotions arises the outline of an ideal way of life.

In fact, what is philosophy worth, if it does not give us the underlying basic principles of life, and in its own turn does not guide us in our varied activities? Abstract philosophy is practically nobody's concern, except of a few who might be indulging in play with ideas or as intellectual luxury or sporting with logic-chopping. Every one of us is, in fact, busy with life, or rather life keeps us busy, because life is action. And it is the philosophy of action that we all want and are in earnest search of. It is such a philosophy of action that 'Mahabharat' unfolds through one of the most variegated life-stories of the Princes of the House of Kurus and the Pandayas.

The original 'Mahabharat' runs into a lac of Slokas. Scholars say that it was Vyas who was the compiler of this mightiest of books. He collected, collated and edited the floating pieces of epic poetry that were scattered throughout India, and incorporated them into a single cogent story of the heroic life of the period. It is said that the basis of 'Mahabharat' was but a small story which was called by the name of 'Jai'. The first म.सा.सा.(यंड २)२

Sloka of that story is supposed to have been the following:—

### नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

However, while we can take great pride for this voluminous national epic of ours, it is very difficult for most of us either to have it in our own libraries or to go through the whole of it in our life-time. There is no doubt that in addition to being a great story and an epic, it is a store-house of good poetry, concentrated wisdom, and full of pithy sayings relevant for all occasions. Though the original 'Mahabharat' is all this, it is too bulky and too difficult to be used even as a reference book.

There are in existence at present some summaries and compendiums of the original 'Mahabharat'. Some of them are selections, some claim to give the bare main story, others have attempted subjectwise selections, and so on. But none of them fulfils the need which 'Mahabharatsar' may well claim to fulfil.

'Mahabharat' has been boiled down to about twelve thousand Slokas in the 'Mahabharatsar'. That means it is about one-eighth of the original size. The merit of this book consists in its inclusion of all important Upakhyanas or subsidiary stories which appear in 'Mahabharat'. The second merit is that it is issued in three handy volumes instead of one. Some of the best Sanskrit scholars have exercised their minds while preparing this compendium. It is easy to refer to, as well as read continuously, as the interest of the narrative is kept up from the beginning to the end. The type used is quite bold and thick and the get-up of the book

is good enough for the very moderate price that the publishers have fixed.

It seems that these three volumes would very easily serve the purpose of all school and college libraries, as well as libraries in towns and big villages. Even for individuals, it would not be a very heavy burden, if one is really a lover of books and of our traditional culture.

It goes without saying that very few people take up such attempts, and I must congratulate the authors on carrying out this project fully and completely in spite of difficulties they must have had. It may be necessary that Education Departments and various State Governments and also the Central Government may have to take note of this great attempt, which has brought home to everyone the importance of 'Mahabharat' and has brought the book within the buying capacity of those who desire to possess a copy.

I hope that this attempt would be suitably encouraged by lovers of learning and of culture.

Ranchi 21-7-56 }

R. R. DIWAKAR.

### ।। सम्पादकमण्डलस्य हृद्गतम्।।

#### ज्ञानाञ्जनेन लोकस्य दृष्टिदोषनिवारणम्। वन्चवन्चतमं शान्तं व्यासं वन्दामहे वयम्॥

**Sio:** 

- (१) अस्य श्रीमहाभारतसारस्य प्रथमखण्डप्रसिद्धयनन्तरं बहूनां विपश्चिदपश्चिमानामनुकूलाभिप्रायप्रदर्शनेन सफलतां गता अस्मन्लूमा इति मन्यासहे।
- (२) प्रथमखण्डस्य प्रस्तावनालेखकानां श्री. ज. स. करंदीकर महाश-यानामितरेषां च कतिपयसज्जनानां स्चनानुसारेण द्वितीय-तृतीय खण्डयोरु-पकथा यथास्थानं सङ्गृहीताः सन्ति। प्रथमखण्डवत् तत्तरपर्वान्ते न सन्निविष्टाः।
- (३) केचन सञ्जनाः प्रश्नाममुद्भावयन्ति, यद्वारताचार्ये वेद्यमहा-श्चयसम्पादितस्य सङ्क्षिसभारतस्य विद्यमानत्वे सति किम्प्रयोजनोऽयं सार्त्रत्यसम्पादनसमारम्भ इति । येषामन्तःकरणे समुद्भवेद्यं प्रश्नस्तैरस्य प्रश्नस्योत्तरस्याम्यवेष्यमेशोलिखितानि सार्ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यान्यवञ्चमवलोक-नीयानि ।
- (अ) सङ्क्षिप्तभारतस्य श्लोकसङ्ख्या साधैसप्तसहस्रपरिमिता (७५००) आसीत्। अस्य सारग्रन्थस्य तु तद्द्विगुणाधिका षोडशसहस्रसम्मिता (१६०००) वर्तते। तेन हेतुना भूयान्परिचयो भवितुं शक्यते महाभारतस्य।
- (आ) सङ्क्षिप्तभारते श्रीमद्भगवद्गीता केवलं पादिटपण्यां नामोहिखेन चकास्ति। महती वृटिरेव सा सङ्क्षिप्तभारतप्रन्थस्य। श्रीमद्भगवद्गीता नाम भारतीयानामस्माकं धार्मिकप्रन्थ इव राष्ट्रियप्रन्थोऽपि वर्वति। तस्वज्ञान-विषये तु न कोऽपि प्रन्थस्त जुलामधिरोद्ध महैति। भारतीयानां श्रद्धाभाजनं च सा। अतः सारप्रन्थे सा साद्यन्ता सङ्गृहीताऽस्माभिः।
- (इ) सारग्रन्थे तत्तत्स्थाने प्रतिप्रकरणं नामनिर्देशसस्वात्कतमस्य विषय-स्य वर्णनं भविष्यतीति झटिति चित्तारूढं भवति वाचकानाम्।
- (ई) सारप्रन्थे सङ्गृहीतस्रोका महाभारतस्य थस्मादः यायाद्गृहीता-स्तदः यायनिदशैका अङ्का अपि वामभागे मुद्रिताः सन्ति । तेन मूळपुस्तके तत्तस्मन्दभैदशैनं सुलभं सम्भविष्यति ।

- (उ) सारग्रन्थे वर्णानुक्रमेण प्रकरणसूची विद्यते । ततः स्वाभीष्टप्रकरणा-न्वेषणं सुकरं भवति ।
- (क) सारग्रन्थे प्रतिखण्डं महतायासेन शब्दार्थसङ्ग्रहस्यापि समावेशः कृतोऽस्ति । अस्य द्विसहस्राधिकशब्दार्थस्य च्छात्राणां महानुपयोगो भवेत् ।
- (क्र) सारग्रन्थे महाराष्ट्रभाषया राष्ट्रभाषया च लिखितेन सारांशेन संस्कृतभाषानभिज्ञानामपि तत्तत्पर्वपरिचयः सङ्क्षेपतो भवेदेव।
- (४) अपि च साम्प्रतं श्री. वैद्यमहाशयानां सङ्क्षिप्तभारतं दुर्लंभं सुद्रणबाह्यं च सञ्जातम्। अतः सारग्रन्थसम्पादनोद्योगः समारब्धोऽस्माभिः।
- (५) सारप्रन्थस्य प्रथमखण्डे विद्यमानां स्रोकाङ्किनिर्देशपद्धितं दृष्ट्वा केश्चिन्महाभागैर्या सूचना कृता, तदनुसारेण द्वितीयतृतीयखण्डयोः स्रोकाङ्क-पद्धितराश्चिता दृश्येत । कुत्रचिदेकस्यां पङ्क्तौ वाक्यसमाप्तिसस्वाक्तत्रैव स्रोकाङ्को दृश्येत कचित्पङ्किद्वये कुत्रचित्पङ्कित्रयेऽपि । इयं परिपाटी यावच्छक्यसनुस्तास्ति ।
- ( ६ ) पाणिनीयव्याकरणदृष्ट्या परसवर्णस्य यत्रावश्यकता विद्यते तादशस्य-केऽपि मुद्रणसौकर्यार्थं बहुत्र परसवर्णों न कृतः । तदेतत्सर्वं सुधीभिरवधेयम् ।
- ( ७ ) सङ्क्षेपकरणाय पुण्यपत्तनस्थचित्रशालामुद्रणालये मुद्रितं श्रीनील-कण्ठीटीकासमेतं श्रीमहाभारतपुस्तकं स्वीकृतम् । अतस्तन्मुद्रणालयाध्यक्षाणा-मुपकारं सादरं स्मरामः ।
- (८) अन्ते च येषां भूरिभागधेयानां प्रेरणाया प्रन्थरःनश्रीमहाभारत-परिशीलनसञ्जातानन्दसन्दोहवज्ञाद्वर्षत्रयमिदं मुहूर्तवद्यतिकान्तं तेभ्यः पुष्पपुरी (पुसद) निवासिभ्यः श्री. शङ्करराव सरनाईकमहोदयेभ्यः शतशो धन्यवादान्समप्यं, यस्यानुकम्पया श्रीमहाभारतसारसञ्ज्रहे वयं निमित्तीभूतास्तं सर्वान्तर्यामिणं भगवन्तं वासुदेवं सप्रश्रयं साञ्जलिबन्धम-भिवाद्य च विरमामः।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्तुयात्॥ ॐ तत्सत्।

# ।। प्रकाशकनिवेदनम् ।।

### ॥ संस्कृतं संस्कृतेर्मूळम्॥

- (१) अस्य श्रीमहाभारतसारग्रन्थस्य प्रथमः खण्डः श्रीशालिवाहन-शकस्य १८७६ तमे वर्षे गुरूपोणिमायां (आषाढ छु॥ १५) प्रकाशं नीतः। वर्षद्वयानन्तरम् अद्य तस्य प्रन्थस्य द्वितीय-गृतीयभागयोः प्रसिद्धिप्रसङ्गः दृश्वरानुग्रहेण प्राप्तः इति अतीव प्रमुदितं मे चेतः। महाभारतस्य समग्राष्टा-दशपर्वणां सङ्क्षेपस्य विचारः वर्षप्राात्प्रागेव मन्मनसि कृतपदः आसीत्। स विचारः सम्पादकमण्डलानुग्रहेण मूर्ततां प्राप्त इति हेतोस्तदभिवादनं प्रथममेव करोमि।
- (२) चतुरशीतिसहस्रक्षोकात्मकस्य महाभारतस्य खण्डन्नयात्मकोऽयं सारसङ्ग्रहः किञ्चिन्नयूनपोडशसहस्रमितश्लोकैविहितोऽस्ति । द्वादशसहस्र-इलोकैरयं सङ्ग्रहः परिपूर्णः स्यादिति प्रथमं तिकैतमासीत् । परं तदशवयं वीक्ष्य एतावान् विस्तरः क्रमप्रासोऽभूत् । वस्तुतस्तु महाभारतस्य सारसर्वैस्यं तत्तृतीयांशं गृहीत्वा न्यूतातिन्यूनिविद्याः सञ्जातोऽस्ति । किन्तु एतद्भागन्त्रयसुद्रणार्थमेव महान् द्रव्यव्ययः सञ्जातोऽस्ति । अतिश्वशत्सहस्रश्लोकात्मक-सङ्क्षेपस्य विचारः केवलं मनोरथरूपेणैव निर्दिष्टोऽस्ति ।
- (३) संस्कृतभाषाया अध्ययनाध्यापनवृध्वर्थं व्याख्यान-लेखनपरिष-स्सम्मेलनादयो बहुवः प्रयत्नाः सम्प्रति श्रवणगोचरा भवन्ति। अतीव सन्तोषा-स्पद्मेव तत्। परं ते सर्वे प्रयत्ना मूलप्राहिद्दृया, प्रसिद्धिपराङ्मुखबृस्या, आस्थाधिक्येन च विहिताश्चेत्, तद्र्थं यो द्वव्यव्ययो भवति, स उचितस्थले योग्यकारणेन च भूत्वा दुग्धकार्करायोगवत् संस्कृतभाषाया अध्ययनाध्यापन-वृद्द्यं कल्पेत इति भाति।

- (४) आङ्ग्लशासनकाले संस्कृतभाषाध्ययनारम्भोऽष्टमकक्षायामेव भवति सम। सैव परिपाटी स्वतन्त्रभारते सर्वत्रावलम्बनीया। विद्यालय-महा विद्यालयेषु सर्वत्र संस्कृतभाषाध्ययनेनावद्यकेन भाष्यम्। तेन संस्कृतभाषा-प्रचारे प्रचुरतरं (महत्) साहाय्यं भवेत्।
- (५) एतदेशीयशिक्षणविभागेम्य इदं सविनयं निवेदयामि यत्, महाभारतस्य महत्त्रायास्तद्ध्ययनावश्यकतायाश्च समस्तविद्वद्वरसंमतत्वाद्यं महाभारतस्य महत्त्रायास्तद्ध्ययनावश्यकतायाश्च समस्तविद्वद्वरसंमतत्वाद्यं महाभारतसारो विद्यालय-महाविद्यालयेषु पाठ्यत्वेन तैनिवेशनीयः। अनुभवानुसारेण प्रन्थोऽयं शनैःशनैरावश्यकपरिष्कारपुरःसरं शिक्षकाणां विद्यार्थिगणानां चाम्यासयोग्यो भवितुं शक्येत। भारतीयच्छात्राणामेतद्-प्रन्थाध्ययनमतीवावश्यकमिति मे मतम्।
- (६) संस्कृतभाषाप्रचारो नाम कस्यचिद्विशिष्टवर्गस्याधिकारवृद्धिरेवेति केषाञ्चिद्धारणा दृश्यते। परं भारतेतरदेशीया अपि महाभारतस्य महत्तां विज्ञाय तद्रसमाकण्डं सेवितुं महतानन्देनाहमहमिकया पुरःसरा भवन्तीति ज्ञास्वा तादश्यात्मनाशकरी विपरीतधारणा न केनापि कर्तन्या इति प्रार्थये।
- (७) महाभारतसारस्य देशभाषास्वनुवादा अवद्यं भवितुं योग्या अपि द्रव्याभावात् तत्कार्यभद्याशक्यमेव । ईशक्रुपया परिस्थितरानुकृष्ये दृष्टे सोऽपि प्रयत्नो मया विधीयेत इत्येतदेव साम्प्रतं निवेद्यितुं शक्यम् ।
- (८) महाभारतसारसद्दशप्रन्थस्य प्रकाशनं प्रचुरकष्टप्रदं विद्वत्तामूलकं, प्रभूतद्वव्यव्ययसाध्यं च वर्तते। प्रन्थस्यास्य प्रकाशनं तु लोकाश्रयेणैव प्रवृत्तमस्ति। खण्डत्रयात्मकस्यास्य महाभारतसारग्रन्थस्य प्रकाशनार्थं सार्धपोडशसद्वस्वरूप्यकव्ययस्य नितरामावश्यकता विद्यते। परं प्रथमखण्ड-व्ययपर्यासमेव द्वव्यं प्राप्तम्। द्वितीय-तृतीयसण्डयोः प्रकाशनव्ययपरि पूर्णताये सहृदयहृद्यया जनतया खण्डत्रयक्रयणेनावश्यं द्वव्यसाहाय्यं करणीयमिति सप्रश्रयं विज्ञापयामि।
- (९) संस्कृतग्रन्थस्य मुद्रणं विलष्टतरं बहुलायाससाध्यं चेति विदितमेव सर्वेषाम्। बहुवारं ग्रुद्धीकृतमपि दृष्टिविश्रमादशुद्धं स्वस्थानस्थितमेव भवति। अपि च, श्रुद्धीकृतस्यापि मुद्रणसमये उकारीकारऋकाररेफादिचिद्धानि

स्थानश्रष्टानि भवन्ति । अत एतादशे अग्रुद्धिविषये क्षन्तन्यं वाचकमहोदयैः । अग्रुद्धानां न्यूनातिन्यूनतासम्पादनार्थं यावच्छक्यं प्रयतितमेव । अन्ते च ग्रुद्धिपत्रमपि संयोजितमस्ति ।

(१०) सम्पादकमण्डलेन तु भृत्रामुपकृतोऽस्मि। एतद्ग्रन्थप्रकाशनस्य सम्पादकमण्डलभ्रमा एव निदानम्। अत एतद्ग्रन्थपूर्तिस्तस्यव श्रमफलमिति विदांकरोमि।

मध्यप्रदेशराज्यपाल डॉ. पद्दाभि सीताराम अथ्या महोद्यैः, भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. श्री. बापूजी अणे महाशयैः, बिहारराज्यपाल माननीय श्री. रंगराव दिवाकर महाभागैश्च यदमूब्यं साहाय्यं, मार्गदर्शनं च कृतम्, तेन एतद्ग्रन्थप्रकाशनं सुकरं सुशकं च सञ्जातम्।

पुण्यपत्तनस्थ श्री. ज. स. करंदीकर महाज्ञायानां नागपूरस्थ साहित्याचार्यं बालकास्त्रि हरदास महाज्ञायानां, नागपूरस्थ महामहोपाध्याय श्री मिराज्ञी महाज्ञायानां च प्रस्तावनालेखनेनायं ग्रन्थः शोभाधिक्यं विद्वनमान्यतां च प्राप्तोऽस्तीति मन्ये।

'उदय' 'तरुणभारत ' केसरि ' महाराष्ट्र ' सार्थि ' 'संस्कृतभिव-तन्य ' 'प्रसाद ' 'पुरुषार्थ ' 'महाराष्ट्रविस्तार ' प्रभृतिभिर्वृत्तपन्नैर्मासिक-पत्रश्च महत्यास्थया स्वस्वाभिप्रायप्रकाशनेन बहुजनसमाजपर्थन्तमस्यग्रन्थ-स्योपयोगिता असंशयं प्रसिद्धिं प्रापिता।

'समर्थ भारत' मुद्रणालयव्यवस्थापकैः श्री. सरदेसाईं महाशयैरस्य प्रन्थस्य खण्डत्रयमपि विनेव कालातिकमं समीचीनतया मनोहारितया च मुद्रितम्।

पुष्पपुरी (पुसद्) निवासिभिर्बंहुभिर्धनिकैरन्येश्च कतिपयसजनैरस्य प्रन्थस्य प्रकाशनार्थं द्रव्यसाहाय्यं कृतमस्ति ।

उपरिनिर्दिष्टानां सर्वेषामुपकर्तॄणामधमर्णोऽहं तेम्यः सर्वेभ्यो हार्दिकधन्य-वादान् समर्प्यं विरमामि ।

इति शम्

परमपूजनीय सरसंघचालक श्री मा स गोलवलकर महोद्यैः महाराष्ट्रभाषायां लिखितायाः, श्रीमहाभारतसारप्रथमखण्डप्रशस्तेः संस्कृतसारांशः—

भारतीयसंस्कृतेर्दृष्टारो मानवजीवनस्य साफल्यं चतुर्विधपुरुषार्थसम्पादनेन मन्यन्ते। धर्मार्थकाममोक्षाल्यचतुर्विधपुरुषार्थानां सर्वाङ्गपरिपूर्णं सर्वङ्कषं च दर्शनं महाभारतादन्यत्र न सम्भवति। अभ्युद्य-निःश्रेयस-कर्माकर्म-विकर्म-नीत्यनीति-जातिधर्म-कुल्धर्माणां निरपवादं ज्ञानं सम्पूर्णतया एक-स्मादेव प्रनथात् प्राप्तव्यं चेत् तिहं महाभारतमेव शरणीकरणीयम्, तद्र्थं नान्यः पन्था विद्यते।

पुरुषार्थचतुष्टयमिव वर्णाश्रमचतुष्टयमिव च वीरवतचतुष्टयमि शास्त-कारा वर्णयाम्बभूतुः। युद्धवीर-दानवीर-दयावीर-धर्मवीरनामकानामेषां चतु-विधवीराणाम् उत्कटा भव्याश्र आदर्शाः भीमसेन-कर्ण-शिबि-युधिष्ठिरादि-रूपेण यथा महाभारते एकत्र समुपलभ्यन्ते तथा न कस्मिश्चिद्दपि प्रन्थेऽ-स्मिन् जगतीतले समुपलब्धुं शक्येरन्। अस्य चतुर्विधवीरजीवनस्य बाल्य एव दृदतरसंस्कारवशात् पुण्यश्लोक श्री शिव्छत्रपतिसदशः 'पुरुषोत्तमः' भारतेन लब्धः। अस्य वीरवतस्योपदेशः सामान्यजनसुलभया उद्बोधक-परिपाटया महाभारते यत्र तत्र विहितोऽस्ति।

सर्वासु भारतीयदेशभाषासु शतकानुशतकं महाभारतीयकथाश्रवणेन सहस्रशः काव्यनाटकादिग्रन्था विद्वहरैनिंमिताः समुख्यस्ति । तद्द्वारैव महाभारतीयदिव्यरसास्वादं सामान्यजना अनुभवन्ति । संस्कृतभाषाध्ययनस्य अक्ष्मप्रसरत्वात् महाभारतप्रनथावगृहनं स्थिगतप्रायमासीत् । अतः सुशिक्षित-समाजं महाभारताध्ययने प्रवर्तयितुं महाभारतस्वरूपस्य सम्यक् परिचयार्थं च यादशप्रनथस्य आवश्यकता आसीत् तादशोऽयं महाभारतस्तारप्रनथाः प्रकाशककृपया समुपळ्ळ्योऽस्ति । महाभारतस्य निकटपरिचयः संस्कृत-भाषाध्ययनं च द्वयमपि एतद्प्रनथवाचनेन सम्पादियतुं शक्येत । यथा मातुः प्रदक्षिणया पृथ्वीप्रदक्षिणाफळं हस्तगतं भवति, यथा समुद्रस्नानेन सर्वतीर्थ-स्नानफळं छम्यते, यथा वा सुधास्वादनेन सर्वरसास्वादानन्दोऽनुभवितुं शक्यते, एवमेव अस्य 'महाभारतसार' प्रन्थस्य वाचनेन महाभारत-वाचनानन्दो भविष्यतीत्यत्र नास्ति संशयकेशोऽपि ।

अतः अस्य 'महाभारतसार' प्रन्थस्य अवशिष्टखण्डद्वयप्रकाशनार्थं जर्न-ताजनार्दनः दृत्यरूपेण प्रकाशकसाहाय्यं करोतु इति प्रार्थये ।

गोळवळकरोपाव्ह सदाशिवतनुजन्मा माधवशर्मा सरसंघचाळकः।

# महाभारतसारस्य विषयसूचिः

### पृष्ठाङ्कः १६३ अभिमन्युवधः। १७२ अर्जुनकृतः शोकः । ३५० अर्जुनकृता आत्मप्रशंसा। ३५० अर्जुनकृता युधिष्ठिरनिन्दा । ४२४ अर्जुनरथस्य भस्मीभवनम् । १४३ अर्जुनसंशप्तकयुद्धम्। १८१ अर्जुनस्य व्यूह्मवेशः। १४३ अर्जुनाय श्रीकृष्णस्योपदेशः। १९७ अलम्बुषवधः। २६६ अलम्बुषराक्षसवधः। २२७ अलम्बुषराज्ञी वधः। २६६ अलायुधवधः। २८९ अश्वत्थामकृतं नारायणास्त-मोक्षणम्। ४५० अश्वत्थामदीरात्म्यकथनम्। ४५६ अश्वत्थाममणिहरणम्। ४२९ अश्वत्थाम्नः सैनापत्याभिवेकः । ९३ अष्टमदिनयुद्धम्। ३९० अष्टादशदिनयुद्धम्। ९३ इरावद्धधः। ३३४ उल्कोपदेशः। १३८ एकादशदिनयुद्धम्। ३२० कर्णकृता शस्यनिन्दा। ३०९ कर्णदुर्योधनसंवादः।

प्रष्ठाङ्कः २९३ कर्णपर्वारम्भः। ३३६ कर्णबाणैः क्षतविक्षतस्य युधि-ष्ठिरस्य अपयानम्। ३७५ कर्णरथचक्रप्रसनम्। ३७५ कर्णवधः। २९३ कर्णवधश्रवणेन घृतराष्ट्रविलापः। २९५ कर्णस्य सेनापतित्वम् । ४७६ कर्णादिसर्वेषामी ध्वेदैहिकम्। ३६४ कर्णार्जुनयुद्धम् । ७२ कलिङ्गराजवधः। ३८७ कृप-दुर्योधनसंवादः । ४०८ कृपादित्रयाणां हदसमीपे गमनम्। ४६३ कृपादीनां दर्शनम्। ४२१ कृष्ण-दुर्योधनसंवादः। २९१ कृष्णार्जनकृतं भीमरक्षणम् । ३५४ कृष्णार्जनयोः युद्धभूमी पुनरा-गमनम् । २९८ सेमधूर्ति-चित्रसेन-चित्रवधः। ४०८ गदा-पर्व। ४१६ गदा-युद्धम्। ४६८ गान्धारी-भीमसंवादः। ४२४ गान्धारीसमाश्वासनम्। ४७२ गान्धार्याः विलापः।

पृष्ठाङ्कः

४७२ गान्धार्याः श्रीकृष्णशापः।

६४ गीताप्रशंसा।

२६६ घटोत्कचवधः।

२७४ घटोत्कचवधेन श्रीकृष्णस्य हर्षः।

१५५ चक्रव्यूहमेदनम्।

७९ चतुर्थदिनयुद्धम्।

१८१ चतुर्दशदिनयुद्धम्।

२४७ चतुर्दशदिने रात्रियुद्धारम्भः।

२७६ चन्द्रोदये पुनर्युद्धारम्भः।

१६० जयद्रथकृतं पाण्डववारणम्।

२३५ जयद्रथवधः।

१ ७२ जयद्रथवधपतिज्ञा।

१२६ जलघारया भीष्मतृप्तिः।

७६ तृतीयदिनयुद्धम्।

१५५ त्रयोदशदिनयुद्धम्।

३११ त्रिपुरवधाख्यानम्।

३०२ दण्डवधः।

११५ दशमदिनयुद्धम्।

१० दुर्गास्तोत्रम्।

४०० दुर्योधनपलायनम् ।

४४४ दुर्योधनपाणत्यागः।

३८३ दुर्योधनमृत्यं श्रुत्वा

धृतराष्ट्रशोकः।

४११ दुर्योधनयुधिष्ठिरसंवादः।

४१६ दुर्योधनवधः।

४२९ दुर्योधनविलापः।

४०५ दुर्योधनस्य हदपवेशः।

१२६ दुर्योधनाय भीष्मोपदेशः।

प्रष्ठाङ्कः

३५८ दुःशासनवधः।

२०६ द्रुपद-विराटवधः ।

१८६ द्रोणकृतं दुर्योधनकवचबन्धनम्।

१३३ द्रोणपर्वारम्भः।

१३८ द्रोणप्रतिज्ञा।

१३३ द्रोणवधकथनम् ।

२८६ द्रोणस्य शरीरत्यागः।

२८६ द्रोणस्य शस्त्रत्यागः।

२८६ द्रोणस्य शिरश्छेदः।

१३३ द्रोणस्य सेनापतित्वम्।

४३४ द्रौणि-कृपसंवादः।

१४३ द्वादशदिनयुद्धम्।

७२ द्वितीयदिनयुद्धम्।

४५९ धृतराष्ट्रविशोककरणम्।

१३७ धृतराष्ट्रशोकः।

७ धृतराष्ट्रशोकः।

४६३ धतराष्ट्रस्य पुराचिर्गमनम् ।

१०२ नवमदिनयुद्धम्।

१४९ नीलवधः।

२८१ पञ्चदशदिनयुद्धम्।

८२ पश्चमदिनयुद्धम् ।

४०८ पाण्डवानां हदसमीपे गमनम्।

३०४ पाण्ड्यवधः।

६८ प्रथमदिनयुद्धम् ।

४१६ बलरामागमनम्।

१६२ बृहद्बलवधः।

४५० ब्रह्मास्त्रमोक्षणम्।

पृष्ठाङ्कः

१४९ भगदत्तवधः।

५ भारतवर्षवर्णनम्।

२०९ भीमकर्णयुद्धम् ।

४६४ मीमपतिमाभजनम्।

२०९ भीमस्य व्यूहे प्रवेशः।

१२९ भीष्मकर्णसंवादः।

१०२ भीष्मदुर्योधनसंवादः।

११५ भीष्मपतनम्।

७ भीष्मपतनकथनम् ।

१ भीष्मपर्वारम्भः।

१२३ मीष्माय उपधानदानम्।

९० मीष्मेण दुर्योधनः विशस्यः कृतः।

१११ मीष्मीक्तः स्ववधोपायः।

२२० भूरिश्रवी वधः।

१६६ मृत्युजनमकथा।

१ युद्धनियमाः।

१९० युद्धभूमी सरोनिर्माणम्।

४७६ युद्धे हतानां सङ्ख्या।

३४३ युधिष्ठिरकृतः अर्जुनधिककारः।

६४ युधिष्ठिरकृतं भीष्मादि-सम्माननम् ।

१९७ युधिष्ठिरपलायनम् ।

१६६ युधिष्ठिरविलापः।

३३९ युधिष्ठिरं द्रष्टुं कृष्णार्जुनागमनम्।

१८३ युधिष्टिरस्य असत्यकथनम्।

४६८ युधिष्ठिरस्य कुनिबल्बम् । ४४४ युधिष्ठिरस्य शिविर्पवेशः।

६८ युयुत्सोः कौरवपक्षत्यागः।

१६२ लक्ष्मणवधः।

३६४ वृषसेनवधः।

#### पृष्ठाङ्कः

३४७ व्याध-ब्राह्मणकथा।

४०० शकुनिवधः।

३१५ शस्यकृतः कर्णतेजोभद्गः।

३८३ शस्यपर्वारम्भः।

३९५ शस्यवधः।

३१५ शस्यस्य कर्णसारध्यम्।

३९० शस्यस्य सेनापतित्वम्।

३९८ शास्त्रवधः।

४४२ शिबिरे सुप्तानाम् अश्वत्थामकृतो

वयः । ४२१ श्रीकृष्णकृतं बलरामसान्त्वनम् ।

३७५ श्रीकृष्णवाक्यम्।

१०७ श्रीकृष्णस्य प्रतिज्ञाभङ्गः।

१४ श्रीमद्भगवद्गीता।

६८ श्वेतवधः।

८५ षष्ठदिनयुद्धम्।

२९५ षोडशदिनयुद्धम्।

१ सजयाय दिन्यदृष्टिदानम्।

१४३ सत्यजिद्वधः।

३४७ सत्यासत्यनिर्णयः।

३२९ सप्तदशदिनयुद्धम् ।

९० सप्तमदिनयुद्धम् ।

२७६ सर्वसैन्यस्य निद्रा।

२०१ सालकेर्ब्यूहपवेशः।

९३ सुनाभादिधार्तराष्ट्रवधः।

४०० सुशर्मवधः।

१० सैन्यनियीणम्।

४३४ सौप्तिकपर्वारम्भः।

४५९ स्त्रीपर्वारम्भः।

३२० हंसकाकीयोपारव्यानम्।

### महामारतसारांतील ' मीष्मपर्वा 'चा मराठी सारांश

जनमेजय राजानें विचारस्यावरून वैशम्पायन ऋषी पुढें सांगूं लागले.

दोन्ही सैन्यें कुरु-क्षेत्रावर आल्यानंतर युद्धाचे नियम ठरविण्यांत आले. दोन्ही सैन्यें युद्ध करण्यास सिद्ध झालेलीं पाहून ज्यासमहर्षी धतराष्ट्राला म्हणाले,

"तुला युद्ध पाहण्याची इच्छा असल्यास मी तुला दिन्यदृष्टि देतों." स्यानें नको म्हटक्यावर ज्यास ऋषींनीं सञ्जयाला वर दिला. "याला सर्व ज्ञान दिन्यदृष्टीनें होईंल, आणि हा तुला युद्धाची वार्तो सांगेल." स्थानंतर ज्यास ऋषी व सञ्जय दोवेही निघून गेले. नंतर दृहान्या दिवशीं संध्याकाळीं येजन सञ्जयानें भीष्म-पितामह युद्धांत पडल्याचें छतराष्ट्राला सांगितलें. तें ऐकून कांहीं वेळ शोक केल्यावर धतराष्ट्रानें युद्धाचें सर्व वर्तमान ऐकण्याची इच्छा दर्शविल्यावरून सञ्जय सांगूं लागला.

सूर्योदय झाल्यावरोवर दोन्ही सैन्यें शखाखांनी सज्ज झाली. रणवाचें वार्ज् लागली. भीष्मांनी सर्वाना उत्साह येईल असे भाषण केले. श्रीकृष्णाच्या सांगण्यावरून अर्जुनानें आपख्याला जय मिळावा म्हणून देवीची स्तुति केली. देवीनें तसा वर दिख्यावर अर्जुन रथांत बसला. नंतर श्रीकृष्ण व अर्जुन यांनीं आपापले शंख मोठ्यानें वाजविले. तेव्हां पाण्डवांकडील सर्वच मोठ्यांचीं शंख वाजविले. आतां युद्धाला प्रारंभ होणार, अशा वेळीं अर्जुनानें आपला रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्यभागीं उभा करण्यास श्रीकृष्णांना सांगितलें. तेथें रथ गेष्यावर अर्जुनानें दोन्ही सैन्यांत 'कोणी आपले गुरु आहेत, कोणी आजे, पणजे, इष्ट, मित्र, बंधु, पुत्र, नात् इत्यादीच आहेत.' असें पाहिलें, आणि यांना मारून राज्य मिळविण्यापेक्षां भिक्षा मागून पोट भरलेलें बरें, असे श्रीकृष्णांना सांगितलें; व त्या विचारानें किंकतेंच्यमूढ होऊन हातांतलें धनुष्य टाकून हातपाय गाळून तो सटकन रथांत वसला. अर्जुनाचा तो मोह दूर करण्याकरितां श्रीकृष्णांनीं त्याला गीता सांगितलें.

अर्जुनाला दोन प्रकारचा मोह झाला होता. भीष्मादिकांच्या शारीरांच्या नाशाबरोबर त्यांच्या आरम्याचा नाश होतो, हा एक आणि क्षत्रियाचा धर्म, जें युद्ध त्याला तो अधर्म समजत होता आणि मिक्षा मागणें हा जो अधर्म त्याला तो धर्म समजत होता, हा दुसरा मोह. म्हणजे अर्जुन अविनाशी आत्म्याला नाशिवंत, धर्माला अधर्म, आणि धर्माला धर्म समजत होता. म्हणून "आत्म्याचा नाश कोणीच करूं शकत नाहीं, आणि तूं क्षत्रिय असदयामुळें युद्ध करणें हा तुझा धर्मंच आहे. तो तुला टाकतां येणार नाहीं. टाकशील तर तुला पाप लागेल; परंतु युद्धांत तुला जर पापाची भीति वाटत असेल तर कर्तव्यकर्म करीत असतां पातक न लागण्याची युक्ति अशी आहे कीं, जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख-दुःख यांमध्यें तूं समबुद्धि ठेव." असा श्रीकृष्णांनी उपदेश केल्यावर अर्जुन युद्धाला पुन्हां सिद्ध झाला. पुन्हां शंख वाजले. देव, गंधर्व, सिद्ध इत्यादि युद्ध पाहण्यासाठीं आकाशांत जमले.

इतक्यांत धर्मराजा बास्त खाळी ठेयून, चिळखत काढून, हात जोडून
मुकाठ्यांने पायींच पूर्वेकडे असळेल्या कौरव-सैन्यांत जाण्यास निघालाः
त्याच्या मागून त्याचे बन्धू, श्रीकृष्ण व मुख्यमुख्य राजेही निघाले. धर्मराजानें जाऊन भीष्म, होण, कृप, बाल्य यांची स्वतःला जय मिळण्यासाठीं
प्रार्थना केली. त्यांपैकी भीष्मांनी सांगितलें कीं, ''तूं पुन्हां केव्हांतरी थेः
पहणजे मला जिंकण्याचा उपाय मी तुला सांगेन.'' दोणाचार्यांनी सांगितलें
कीं, ''मी बाख खालीं ठेवींन, तेव्हांच कोणी माझा वध करूं बकेल. प्रवृहीं
नाहीं.'' सर्वांनींच तुझा 'जय शहोईल असा धर्मराजाला आशीर्वांद दिलाः
इतकें झाल्यावर धर्मराजा आपत्या सैन्यांत येण्यास निघालाः तितक्यांत
श्रीकृष्णांनीं कर्णाला गांठून सांगितलें कीं, भीष्म युद्धांत असेपर्यंन्त तूं जर
कौरवांकहून युद्ध करणार नाहींस, तर तोंपावेतों पाण्डवांकहून युद्ध करः
पण ती गोष्ट त्यानें मान्य केली नाहीं. धर्मराजा दोन्ही सैन्यांच्या मध्यें उभा
राहून मोठ्यानें स्हणाला, ''कौरवांचा पक्ष सोडून आमच्याकडे येण्याची
ज्याची इच्छा असेल, त्यानें यावें.'' तें ऐकून घतराष्ट्राचा पुत्र युयुत्सु पाण्डवां-

कडे आला. नंतर धर्मराजा सर्वावरोबर आपल्या सैन्यांत येऊन युद्धाला सिद्ध झाला.

- (१) पहिल्या दिवशीं भीष्मांनी दिवसभर घनघोर युद्ध केलें. विराट-राजाचा पुत्र वेत याचा वध केला, आणि पाण्डवांकडचें पुष्कल सैन्य मारलें. भीष्मांचा पराक्रम पाहून आज आपल्याला जय मिलत नाहीं, असें समजून संध्याकालीं पाण्डवांनीं युद्ध थांबविलें. तेन्हां दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (शिविरांत) गेलीं.
- (२) दुसऱ्या दिवशीं सकाळींच सैन्याचा क्रींच-ब्यूह करून पाण्डव सूर्योदयाची वाट पाहत राहिले. स्थोंदय झाल्यावर भीष्मांनी महा-ज्युह रचलेलें कौरव सैन्य पांडवांवर चालून आलं. या दिवशीं सुद्धां भीष्मांनी . पाण्डव-सैन्याचा फार नाम चारूविला, तेव्हां त्यांच्याशीं युद्ध करण्यास अर्जुन आला. कोणी कोणास जिक्कूं शकले नाहींत. त्याच वेळी भीमानें किंछग-देशचा राजा श्रुतायु आणि निषाद राज केतुमान् यांचा वध केला, आणि त्यांच्या सैन्यांचा असा नाश केला कीं, भीम म्हणजे प्रत्यक्ष 'काळ स्व आहे, असे कौरव-सैन्याला वाटलें. तेव्हां भीष्म भीमावरोवर युद्ध करण्यास आले. इतक्यांत साव्यकीनें भीष्मांचा सारथी मारला. त्यावरोवर घोडे उधक्न ते युद्ध-मूमीच्या बाहेर भीष्मांचा रथ घेऊन गेले. दुर्थोधनाचा पुत्र लक्ष्मण आणि अभिमन्यु यांचें युद्ध होऊं लागलें. तेव्हां त्यांच्या साह्याला एकीकडून दुर्योधन आणि दुसरीकडून अर्जुन आले. त्या वेळी अर्जुनाने रथ, घोडे, हत्ती, पायदळ जो जो कोणी पुढें उमा राहील, त्याचा नाहा करण्याचा सपादा चारुविलेला पाहृन कौरव-सैन्य पळून जाऊं लागलें. इतक्यांत सूर्यं मावळ-ण्याची वेळ झाल्यामुळें भीष्मांनीं युद्ध थांबविलें आणि दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवासस्थानीं (शिविशात) निघून गेली.
- (३) तिसन्या दिवशीं भीष्मांनीं सैन्याचा गरूड-व्यूह आणि पाण्डवांनीं अर्थ-चंद्र-व्यूह केला होता. युद्धाला प्रारंभ झाल्यावर अर्जुनानें कौरव-सैन्याचा फारच नाश केल्यामुळें तें सैन्य पळून जार्ज लागलें. दुर्योधनानें स्यांना धीर दिल्यावर तें परत युद्धाला आलें. पण दुर्योधन भीष्म-दोणांकहे जाऊन म्हणूं लागला, " तुम्ही मनापासून युद्ध करीत नाहीं, पांडवांवर

तुमची दया दिसते. तुम्ही असतांना पांडवांना जय मिळणं मला योग्य दिसत नाहीं. तेन्हां मनापास्न युद्ध करा." तें ऐकून भीष्म हंसले, आणि रागानें डोळे वटारून दुर्योधनाला म्हणाले, "आतांपावेतों कितीतरी वेळां तुला सांगितलें आहे कीं, पाण्डव हे अजिंक्य आहेत. मी वृद्ध झालों आहें. माझ्या शक्तीप्रमाणें मी युद्ध करतोंच आहें." कौरवांचें सैन्य पुन्हां युद्धाला आल्यावर अर्जुनानें महेन्द्र-अस्ताचा प्रयोग केला. त्या अस्तानें कौरव-सैन्याचा पुष्कळच नाश झाला. तेन्हां सन्ध्याकाळ झाली म्हणून भीष्मांनीं युद्ध थांबविलें. तें पाहून पाण्डव-सैन्य सुद्धां जय मिळाला म्हणून मोठ्या आनन्दानें आपल्या निवास-स्थानीं (शिबरांत) गेलें.

- (४) चवण्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां दोन्ही सैन्यें समोरासमोर आठीं, वार्धे वार्ज् लगाळी आणि युद्धाला प्रारंभ झाला. दुर्योधनाला पाहून त्याला मारण्यास भीन वेगानें धावला. तोंच दुर्योधनानें मगध-देशचें दहा सहस्व [१०,०००] हत्तीचें सैन्य भीमावर धाढलें. त्याचा वध भीम-सेनानें केह्यावर " ह्या भीमाला सर्वजण मिळ्न मारा," असे रागानें दुर्योधन महणाला. त्यावरोबर त्याचे चवदा (१४) माज भीमावर तुद्धन पडलें. त्यांपैकी आठजणांस भीमानें मारल्यावर इतर पळ्न गेले. इतक्यांत भगदत्त हत्तीवर वसून भीमावर चाल्यत आला. तेव्हां घटोत्कच त्याला आढवा आला. घटोत्कच माणा प्रगट करून जेव्हां युद्ध करूं लगाला तेव्हां " आतां सन्ध्यानाळ होत आहे, या वेळीं या दुष्ट राक्षसावरोबर युद्ध केह्यास जय मिळणार नाहीं. आपण थकून गेलों आहोंत, पाण्डवांच्या शस्त्रांनीं घायाळ झालों आहोंत, म्हणून उद्यांच युद्ध करूं." असें भीष्मानीं दोणाचार्य व दुर्योधन यांना सांगून युद्ध थांवविण्याची आज्ञा केली. तेव्हां कीरवांचे सैन्य आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें, आणि पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें.
- (भ) पांचव्या दिवशीं सकाठीं कौरव भीष्मांना पुढें करून आणि पाण्डव भीमाला पुढें करून युद्ध करूं लागले. भीष्मांनीं सीमावर बाण मारल्यावर भीमानें त्यांच्यावर शक्ती फेकली. भीष्मांनीं बाण मारून शक्ती तोडून टाकली. इतक्यांत भीमानें हातांत धनुष्य घेतलें, तेंही भीष्मांनीं तोडलें. तें

पाहून सात्यकी मीष्मांचर बाण मारूं लागला. भीष्मांनी त्याचा सार्यी पाडला. तेन्हां घोडे सात्यकीचा रथ दूर घेऊन गेले. त्यानंतर भीष्मांनी पाण्डव-सैन्यांतील वीरांचा नारा केला. पुन्हां सात्यकी वाण सोडीत आलेला पाहून दुर्योधनानें त्याच्यावर दहासहस्त [१०,०००] रथ पाठविले. त्यांचा नारा सात्यकीनें केला. तेन्हां मोख्या रागानें भूरिश्रवा सात्यकीवर चालून आला. सात्यकीचे दहा पुत्र त्याला अडवून युद्ध करूं लागले. त्यांचें तें युद्ध पुष्कळ वेळ चाललें. शेवटीं भूरिश्रव्यानें सात्यकीच्या दहा पुत्रांचीं अगोदर धनुष्यें आणि नंतर मस्तकेंही तोडलीं. तें पाहून सात्यकीला फार राग आला. तो भूरिश्रव्यावर वेगानें चालून आला. त्या दोघांचें भयंकर युद्ध झालें. दोघांनीही एकमेकांचे घोडे मारस्यावर हातांत ढाल-तलवार घेऊन युद्ध करण्यास प्रारंभ केला. तेन्हां भीमानें सात्यकीला आणि दुर्योधनानें भूरिश्रव्याला आपल्या रथांत घेतलें.

याच वेळी भीष्मांनी पाण्डवांच्या सैन्याचा फार नाश चाळविल्यामुळें अर्जुन युद्धाला समोर आला. तेन्हां दुर्योधनानें पंचवीस सहस्र [२५,०००] रथी त्याच्यावर पाठिवले. अर्जुनानें त्यांचा नाश करीपर्यन्त स्वास्त होजन दिसेनालें झाल्यामुळें युद्ध थांबबून दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवासस्थानीं (शिवरांत) गेळी.

(६) रात्रभर विसांवा घेऊन सहाव्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां युद्धासाठीं दोन्ही सैन्यें रणभूमीवर आर्छी. भीम द्रोणाचार्यावर चाल्न गेला. द्रोणा-चार्यांनी भीमावर नऊ बाण मारले. उलट मीमसेनानें बाण सोहून द्रोणा-चार्यांचा सारथी मारला. तेव्हां घोड्यांचे लगाम धरून रथ चालविणें आणि युद्ध करणें अशीं दोन्ही कामें करून द्रोणाचार्यांनीं पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला. ह्याप्रमाणेंच भीष्मांनींही नाश केला, आणि भीमार्जुनांनी कौरव-सैन्याचाही तसाच नाश केला. नंतर भीम कौरव-सैन्याची फळी फोडून आंत घुसला. त्याला जिवंत धरण्याच्या हेत्नें पुष्कळ वीर त्याला वेद्धन युद्ध करूं लागले. तेव्हां भीमसेन हातांत गदा घेऊन रथावरून खालीं उत्तरला. त्यानें त्या सर्व सैन्याचा नाश केला. भीम कौरव-सैन्यांत शिरलेला पाहून लाला मदत (साह्य) करण्यास घृष्टशुम्न आला. त्यानें भीमाला

आपह्या रथावर घेतलें, आणि प्रमोहनाख सोहून कौरव-सैन्याला मोहित केलें. त्यामुळें काय करावें हें न सुचून तें सैन्य इतस्ततः घावं लागलें. तें पाहून दोणाचार्यांनीं प्रज्ञाख सोहून प्रमोहनाखाचा नाश केला. ह्याप्रमाणेंच अभिमन्यु व विकर्ण, दुःशासन व केकपदेशाचे पांच वीर, दुर्योधन आणि दौपदीचे पांच पुत्र यांचे युद्ध झालें. त्याच वेळीं भीष्म उत्तरेकडे पाण्डव-सैन्याचा व अर्जुन दक्षिणेकडे कौरव-सैन्याचा नाश करीत होते. सूर्यास्ताच्या वेळीं दुर्योधन मीमावर चालून गेला. मीमानें त्याच्या रथाचे घोडे मारले आणि बाणांनीं दुर्योधनाला मूर्चिलत पाढलें. भीष्मांनीं पाण्डव-सैन्याचा पुष्कल नाश केल्यावर सूर्यास्त झाला, म्हणून युद्ध थांबविलें, आणि दोन्हीं सैन्यें आपापल्या निवासस्थानीं (शिबरांत) गेलीं.

भीमाच्या बाणांनी रक्तबंबाळ झालेला दुर्योधन मीष्मांकडे गेला. भीष्म-पितामहांनी त्याला अंक बनस्पती दिली. त्या वनस्पतीने दुर्योधनाच्या शारीराला झालेले सर्व घाव वरे झाले.

- (७) सातम्या दिवशीं सकाळीं पुन्हां युद्धाला प्रारंभ झाला. कौरवांकहें मण्डल-च्यूह आणि पाण्डवांकहे वज्ञ-च्यूह होता. त्या दिवशीं दोन्हीकडचे वीर फार निकरानें लडत होते. युद्ध करतां करतां भीष्मांचा रथ धर्मराजाच्या रथा-जवळ आला. दोघांनींही एकमेकांवर गेंकडों बाण मारले. इतक्यांत भीष्मांनीं धर्मराजाच्या रथाचे घोडे मारले. तेवहां तो नकुळाच्या रथावर जाऊन बसला. त्यानें आपल्या सर्व सैन्याला आज्ञा केली कीं, " सर्वजण मिळून भीष्मांचा वाजा करा." तें पेकून पाण्डवांचें पुष्कळ सैन्य भीष्मांच्या मोंवतालीं जमून युद्ध कर्ष लगालें. त्या वेलीं भीष्मांच्या बाणांनीं पाण्डव-सैन्याचीं मस्तकें ताडाच्या फळांप्रमाणें तुट्टन पटापट खालीं पहुं लगालीं. दोणाचार्यानींही पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला. सूर्यास्तापर्यंत युद्ध झालें. रक्ताची नदी वाहूं लगाली. रक्त, मांस खाण्यासाठीं कोल्हे, राक्षस, पिशाच सर्वत्र दिसूं लगाले. तेव्हां सर्व सैन्य युद्ध थांबवून शिबिरांत (निवासस्थानीं) गेलें.
- (८) आठव्या दिवशीं सकाळीं पुन्हों युद्धाला प्रारंभ झाला. भीष्मांच्या बाणांनी पाण्डव-सैन्याचा अतोनात नाश होऊं लागला. तेव्हां धर्मराजानें सर्वे प सैन्याला भीष्मांवर चालन जाण्याची आज्ञा केली. भीष्माच्या साह्याला दुर्योधन

बन्धूंसह आला. तेन्हां भीमानें भीष्मांचा सारथी मारला, त्यामुळे त्यांचा रथ निघून गेल्यावर सुनाभ इत्यादि तुझ्या [ घृतराष्ट्र ] पुत्रांचा नाम भीमानें केला. दुर्योधनाला फार दुःल झालें. तो भीष्मिपतामहांकडे गेला, आणि भीम सर्वांचा नाम करीत आहे असें म्हणाला. भीष्मांनीं सांगितलें, "पूर्वीं आमर्चे तूं ऐकलें नाहींस. भीम तुमच्यापैकीं कोणालाच जिवंत देवणार नाहीं. तरी आतां युद्ध कर." पुढें युद्ध होत असतां अलंबुष राक्षसानें अर्जुनाचा पुत्र इरावान् याचा वध केला. ऐरावत नागाची सून विधवा झाली. कारण गरूडानें तिचा पित मारला. तिला पुत्र नसल्यामुळें ऐरावतानें अर्जुनाकदून पुत्र उत्पन्न करवून वेतला. त्याचे नांच इरावान् होतें. त्याचा वध अलंबुष राक्षसानें केलेला पाहून घटोत्कचाला फार राग आला. त्याचे माया उत्पन्न केली. त्या मायेमुळें कौरव-सैन्यांतील प्रत्येकाला असें दिसूं लगालें कीं, 'सर्वजण मरून पडत आहेत.' तें पाहून कौरव-सैन्य पळूं लगालें.

सक्षय म्हणतो, मी व भीष्म दोघेही ओरदून सांगत होतों कीं, ही माया आहे, युद्ध करा, पळूं नका. पण आमचें कोणीच ऐकेना, पळतच सुटले. तेव्हां भीषमितामह पुन्हां पाण्डव-सैन्याचा नाम करूं लागले. भीमसेन पुढें घुसला. त्याला तुभे पुत्र आडवे आले. कित्येकांचा भीमानें बध केला. उरलेले पळून गेले. भीष्म, भगदत्त व कृपाचार्य यांचे युद्ध अर्जुनावरोवर चाललें. त्या युद्धांत दोहांकडील पुष्कळ हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ यांचा नाम झाला. सूर्यास्त झाला तरी युद्ध चाललेंच होतें. पण अंधःकार पडल्यावर कांहीं दिसेना म्हणून युद्ध थांववून दोन्ही सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (भिविरांत) गेलीं.

त्या रात्रीं दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आणि कर्ण ही चौकडी 'पाण्डवांचा नाश कसा करावा 'याचा विचार करूं लागली. कर्णानें सांगितलें, ''दुर्योधना! भीषमिपतामहांच्या मनाचा ओढा पाण्डवांकहे आहे. ते कांहीं मनापासून युद्ध करीत नाहींत. तुं त्यांना शस्त्र खाली ठेवण्यास सांग. महणजे भी सर्वं पाण्डवांचा नाश करून टाकतों. '' दुर्योधनानें जाऊन भीष्मिपतामहांना तसें सांगितलें. तें ऐकून त्यांना राग आला, पण रागानें न बोलतां ते पुत्रहेंच महणाले कीं, '' विराटनगरांत अर्जुनानें सर्वांचीं वसें फेडून नेलीं, घोषयात्रेच्या वेलीं गन्धवांनीं तुम्हां सर्वांना बांधून चालिकों, त्या वेलीं कर्णांचा पराक्रम कोठें गेला होता ? असी. उद्यां भी असा पराक्रम करतों कीं, सर्व लोक स्तुती करतील. मात्र भी शिखण्डीला मारणार नाहीं. तो जन्मतः की होता. नंतर एका यक्षानें त्याला पुरुष केलें आहे. त्यामुळें त्याच्यावर भी बाण मारणार नाहीं.'' तें ऐकून दुर्योधन आपल्या स्थानावर येकन झोपीं गेला.

(९) नवच्या दिवशों भीष्मिपितामहांनीं सैन्याचा सर्वतीभद्र-च्यूह केला, व पाण्डवांनीं महा-च्यूह केला. युद्धाला आरंभ झाला. त्या दिवशीं भीष्मांनीं असा पराक्रम केला कीं, जो जो पुढें आला, त्याचा त्याचा नाश झाला. कोणीच पुढें जाण्यास धजेना. सर्व पाण्डव-सैन्य पळं लागलें. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाचा रथ भीष्मांच्या रथापुढें आणून उभा केला. भीष्म आणि अर्जुन यांचें युद्ध होजं लागलें. एण भीष्मांपुढें अर्जुनाचा पराक्रम तोकडा पडत आहे, असें पाहून श्रीकृष्णांनीं बोड्यांचे लगाम सोडून देजन हातांत सुदर्शन-चक्र घेतलें आणि ते भीष्मांना मारण्यास निवाले. तेव्हां कीरव-सैन्यांत एकच हाहाःकार झाला.

इतक्यांत अर्जुन पळत आला. त्यानें श्रीकृष्णांचे पाय घट्ट धरले, आणि "तुम्ही हातांत शस्त्र न धरण्याची प्रतिज्ञा मोझूं नका. मी युद्ध करतों" असें सांगितलें. तेव्हां पुन्हां श्रीकृष्ण व अर्जुन रथावर बसले व युद्ध चाल्द्र झालें. रक्ताचे पाट वाहूं लागलें. कित्येकांचीं मस्तकें, हात, पाय तुट्टन पडलें. पण मीष्मांपुढें पाण्डवांचें कांहींच चालेना. पाण्डव-सैन्य पळूं लागलें. इतक्यांत सूर्यास्त झाल्यामुळें धर्मराजानें युद्ध थांबविलें. आणि दोन्ही सैन्यें आपा-पट्या निवास-स्थानों (शिवरांत) निघून गेळीं.

त्या दिवशीं पाण्डव-सैन्याचा फारच नाश झाल्यामुळे शिविरांत आल्या-वर धर्मराजा मोठ्या दुःखानें श्रीकृष्णांना म्हणाळा, ''मला हें युद्ध नको, राज्य नको, मी आपळा अरण्यांत जाउन देहाचें सार्थंक करीन. भीष्मिपता-महांपुढें युद्ध करण्यांत ज्यर्थं मरण्यापेक्षां तपश्चर्यां केलेली काच वाईट?'' तें पेकून श्रीकृष्ण म्हणाले, ''तं मला आज्ञा कर. मी काय, अर्जुन काय, दोवे पुक्च आहांत. मी उद्यां भीष्मिपतामहांचा वध करतों.'' पण धर्मराजानें ती गोष्ट मान्य केली नाहीं. त्यानें सांगितलें कीं, "भीष्म मला पहिल्याच दिवशीं म्हणालें आहेत कीं, "तूं पुन्हां केव्हांतरी ये. म्हणजें मला जिंकण्याचा उपाय सांगेन.' त्याप्रमाणें आपण भीष्मांकडेच जाऊं या. ' धर्मराजाचें तें बोलणें सर्वांना पटलें. ते सर्व भीष्मपितामहांकडे गेले. भीष्मांनी त्यांचें मोठ्या आनंदानें स्वागत केलें. धर्मराजानें भीष्मांना जिंकण्याची युक्ती विचारली. भीष्म म्हणालें, "तुम्ही शिखण्डीला पुढें करा. मी त्याच्याकडे पाठ फिरवीन. कारण तो स्नीपूर्व आहे. त्याच्या आड राहून अर्जुनानें माझ्याचर वाण सोडावे. म्हणजे भी पडेन." तें ऐकून पाण्डव आपल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) आले.

(१०) दहाच्या दिवशीं युद्धाला प्रारंभ झाल्यावर भोष्मांनी पाण्डवांचें पुष्कळ सैन्य मारलें. तेव्हां धर्मराजाच्या आज्ञेवरून अर्जुनानें शिखण्डीला पुढें करून भीष्मांवर इतके बाण मारले कां, भीष्मिपतामहांच्या अंगावर दोन बोटेंसुद्धां अंतर बाणांवांचून राहिलें नाहीं. ते बाण लागल्यावर भीष्म त्या बाणांसुद्धां रथांत्न खालीं पडले. देवांनीं त्यांच्यावर पुष्प-वृष्टि केली. पडतां पडतां 'सूर्यं दक्षिण दिशेकडे आहें ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानांत आली. म्हणून उत्तरायण लागेपर्यन्त बाणांच्या श्रथ्येवर ते तसेच पडून राहिले.

भीष्म पडल्यावर युद्ध थांबवून दोन्हीकडचे वीर भीष्मिपितामहांजवळ येजन नमस्कार करून उमे राहिले. त्यांचें स्वागत करून भीष्म म्हणाले; "मार्झे मस्तक लोंबत आहे. त्यांचा आधार पाहिजे." तें ऐकून पुष्कळांनी मऊ मऊ उशा आणल्या. त्या पाहून भीष्म हंसले. त्यांनी अर्जुनाकडें पाहिलें. भीष्मांच्या मनांतील अभिप्राय ओळख्न अर्जुनानें तीन बाणांची उशी होओल असे बाण मारले. त्यामुळं भीष्मांच्या लोंबणाच्या मस्तकाला आधार मिळाला. नंतर भीष्म पडले होते, तेथें त्यांच्या मोंवताली खंदक खणून त्यांच्या संरक्षणाची व्यवस्था केल्यावर सर्वंजण मीष्मांची आज्ञा केऊन मोठ्या दुःखानें आपापल्या ठिकाणीं गेले.

दुसऱ्या दिवशीं सकाळींच पुन्हां सर्वे मंडळी आलेळी पाहून भीष्मांनी पाणी मागितळें. किःयेकांनी खाण्याचे पदार्थ व पाण्याचे कलश आणले. पण हे आतां माझ्या काय उपयोगाचे ? असें म्हणून भीष्मिपतामहांनीं. अर्जुनाला पाणी देण्यास सांगितलें. अर्जुनानें पृथ्वींत बाण मारून असृता-सारखें मधुर आणि सुगंधी अशा पाण्याची धार काढली आणि भीष्म-पितामहांना तृप्त केलें. भीष्मांनीं अर्जुनाची स्तृती केली व दुर्योधनाला सांगितरें कीं, "पाहिलास ना अर्जुनाचा पराक्रम? पाण्डवांना जिंकणें शक्य नाहीं. त्यांच्याशीं वैर करूं नको. त्यांना अर्धे राज्य देऊन आनन्दानें राहा." पण ती गोष्ट दुर्योधनाला पटली नाहीं. भग सर्व मंडळी आपापल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) गेल्यावर कर्ण भीष्मांच्या भेटीला आला. ''तुमच्या डोळ्यांत सल्लारा तुमचा वैरी मी कर्ण आलों आहें '' असे त्यांचें बोल्णे ऐकून भीष्मपितामहांनी डोळे उघडले. मोठ्या प्रमाने जवळ चेतळें. '' सूर्यापासून कुन्तीला झालेला तूं 'कौन्तेय ' म्हणजे पाण्डवांचा सख्खा भाऊ आहेस. तूं त्यांच्याशीं स्नेहानें राहा, वैर करूं नको, म्हणजे पुढे युद्ध होणार नाहीं. सर्व राजे आनन्दाने आपापत्या घरीं जातील. कौरव-पाण्डवांचे वेर वाढूं नये, म्हणूनच आजपावेतों मी नुला टाकून बोललों. तुझा पराक्रम मला ठाऊक आहे. पण आतां इथेच-माझ्या पतनावरच-युद्ध संपूं दे '' असं भीष्मिपतामहांनीं कर्णाला सांगितलें. त्यावर कर्ण महणाला, "मी 'कुन्तीचा पुत्र 'हें मला माहीत आहे. पण दुर्योधनाचे अन्न खाल्ले आहे. मी त्याचा विश्वास-घात करणार नाहीं." तें पेकून भीष्म म्हणाले, " जर वैर सोडणें शक्य नसेल तर तूं क्षत्रिय धर्मा-अमाणे युद्ध कर. अर्जुनाच्या हातून मरण येजन तुला सद्गति मिळेल. युद्ध न व्हार्वे म्हणून मीं शक्य तितके प्रयत्न केले, पण यश आले नाहीं. " भीष्मिपितामहांचें तें बोलणें ऐकत्यावर त्यांना नमस्कार करून आणि त्यांची आज्ञा घेऊन कर्ण दुर्योधनाकडे आला.

-: भीष्मपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:-

### महाभारतसारांतील ' द्रोणपर्वा 'चा मराठी सारांश

भीष्मिपितामहांविषयीं धतराष्ट्र शोक करीत वसला असतां पंधराज्या दिवशीं रात्रीं सञ्जय त्याच्याकढे आला. घृतराष्ट्रानें भीष्मिपतनानंतर काय झालें, असा त्याला प्रश्न केला. तेव्हां सञ्जय म्हणाला, "भीष्म पडल्यावर सर्वांना कर्णींचें स्मरण झालें. इतक्यांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें कर्ण भीष्मांना मेटून आला. दुर्योधनानें कर्णीला विचारलें, भीष्मांच्या मागून सेनापित कोणाला करावें ? कर्णींनें द्रोणाचार्यांचें नांच सांगितल्यावर दुर्योधनानें त्यांना सेनापितपदाचा अभिषेक केला.

सेनापित झाल्यावर द्रोणाचार्यांनी पांच दिवस मोट्या निकराने युद्ध केलें. एक अझौहिणीपेझां अधिक वीरांचा नाश केला. पण शेवटी त्या दुष्ट भृष्ट्युम्नानें त्यांचा वध केला. तें ऐकल्यावर भृतराष्ट्रानें द्रोणाचार्यांच्या मृत्यूनिमित्त पुष्कळ शोक केला आणि युद्धाचा सर्वं वृत्तान्त सांगण्याची सञ्जयाला आज्ञा केली. तेव्हां सञ्जय सांगूं लागला.

द्रोणाचार्य सेनापित झाल्यावर त्यांनी दुर्योधनाला विचारलें कीं, माझ्या हात्न कोणती गोष्ट न्हावी अवी तुझी इच्छा आहे तें सांग. दुर्योधन म्हणाला, "गुरुमहाराज, युद्धांत धर्मराजाला तुम्हीं जिवंत धरून आणावें अवी माझी इच्छा आहे." त्याचें कारण काय असें द्रोणाचार्यांनी विचारल्या-वर दुर्योधनानें आपल्या मनांतील कपटी विचार उघड करून सांगितला. धर्मराजाला मारलें तर भीम, अर्जुन इत्यादि दुसरे आमचा सर्वांचा नाश केल्यावांचून राहणार नाहींत. पण त्याला जिवंत धरून आणलें तर आम्ही पुन्हां चूत खेळून त्यांना पूर्वीसारखेंच वनवासाला पाठवूं. त्याच्या मनांतील ती दुष्ट वासना ऐकल्यावर द्रोणाचार्य महणाले, "ती गोष्ट मी करीन; पण अर्जुनाला कोणत्यातरी निमित्तानें धर्मराजाचें रक्षण करण्यास सबड मिळतां कामा नये. त्याला दुसरीकडे गुंतवल्यावर मी धर्मराजाला जिवंत धरूं शकेन. पण अर्जुनाच्या समक्ष ही गोष्ट होणें शक्य नाहीं."

(११) तसें बोल्णें झाल्यावर दोन्ही सैन्यें समीरासमीर आलीं आणि अकराज्या दिवशीं युद्धाला प्रारंभ झाला. त्या दिवशींच्या युद्धांत दोणाचार्यांनीं पाण्डव-सैन्याचा फार नाश केला आणि आपला रथ धर्मराजाच्या रथाला भिडविला. तें पाहून राजा मेला, धर्मराजा मेला अशा प्रकारचा हाहाःकार पाण्डव-सैन्यानें केला. तो ऐकून अर्जुन तथें आला आणि व्यानें असा पराक्रम केला, आणि असे बाण सोडले कों जिकडे तिकडे अंधार पडला. आपला कोण, शत्रू कोण हें कांहींच समजेना. इतक्यांत सूर्योस्त झाल्यासुळें द्रोणाचार्यांनीं युद्ध थांबविलें व दोन्हीं सैन्यें आपापल्या निवास-स्थानीं (शिबिरांत) गेलीं.

शिविरांत पोंचल्यावर दोणाचार्य हुयोंधनाला म्हणाले, "पहा, आपण सर्वंजणांनी मिळ्न पुष्कळ खटपट केळी, तरी अर्जुन असल्यामुळें आज धर्मराजाला जिवंत धरतां आलें नाहीं. अर्जुनाला जिंकणें अशक्य आहे. म्हणून कोणत्यातरी उपायानें अर्जुनाला दुसरीकडे नेल्यांवांचून हैं काम होणार नाहीं." तें पेकून त्रिगतंदेशाचा राजा सुशर्मा आणि त्याचे वंधू अर्जुनावरोवर युद्ध करण्याची श्रापथ घेऊन सैन्यासुद्धां सिद्ध झाले. अर्जुनाला जिंकूं, नाहींतर आम्ही युद्धांत मरूं अशी श्रापथ घेऊन निघाल्यामुळें त्यांना 'संशक्षक ' असे म्हणतात.

श्रीकृष्णांनी दुर्योधनाला जें सैन्य दिलें होते तें 'नारायणगण' या नांवानें असिद्ध होतें. तेंही संशासकांवरोवर निधालें, वाराज्या दिवशीं इकडे युद्धाला आरंभ होण्याच्या आधींच संशासकांनीं अर्जुनाला युद्धासाठीं बोलाविलें. युद्धाला बोलाविल्यावर नाहीं म्हणायचें नाहीं अशी अर्जुनाची प्रतिज्ञा असल्यामुळें धर्मराजाच्या रक्षणाचा भार पाद्धाल्यराजपुत्र सत्यजित् याच्यावर सोंपबून अर्जुन संशासकांशीं युद्ध करण्यास दक्षिण दिशेकडें निधून गेला, आणि तिकडे युद्धांत पुष्कळ संशासकांचा आणि नारायणगणांचा त्यानें नाश चालविला.

(१२) अर्जुन तिकडे गेल्यावर बाराज्या दिवशी प्रातःकाळी पुन्हां युद्धाला आरंभ झाला. द्रोणाचार्यांनी पाण्डव-सैन्याचा भयंकर संहार करून रक्ताचे पाट वाहविले, आणि त्यांचा रथ धमराजाच्या रथाजवळ आला. तेव्हां सत्यजित् त्यांना आडवा होऊन युद्ध करूं लागला, पण द्रोणाचार्यांनी त्यांचा वध केलेला पाहुन भीतींने धमराजा पळून गेला. नंतर विराद

राजाचा धाकटा भाऊ शतानीक पुढें आला. त्याचाही नाश द्रोणाचार्यांनी केल्यावर पाण्डव-सैन्य पदं लागले. ते पाहून दुर्योधनाला मोठा आनंद झाला. पण इतक्यांत भीम दोणाचार्यांच्या सैन्यावर चाळ्न गेला. तेव्हां भगदत्त राजा हत्तीवर वसून युद्धाला आला. त्याने आपला हत्ती भीमाच्या रथावर चालविला. त्या हत्तीने भीमाच्या रथाचे चूर्ण केलें. भीम त्या हत्तीच्या पोटाखाळीं जाऊन त्याच्या पोटावर मुप्टिप्रहार करूं लागला, तेव्हां तो हत्ती कुंभाराच्या चाकाश्रमाणें गरगर फिरून भीमाला अरण्याची संधि पाहत होता. परन्तु भीम त्याच्या पोटाखाळून निसटला. हत्ती पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला. तो कोणालाच आटोपेना. पाण्डव-सैन्य मोठ्याने ओरडत पळ्न जाऊं लागलें. त्यांचा शब्द ऐक्र्न भगदत्ताच्या वधाकरितां अर्जुनावा रथ श्रीकृष्णांनी फिरविला, पण संशप्तकांनी युद्धाला हांक मारली म्हणून पुन्हां त्यांच्याशीं युद्ध करून दहा सहस्र [१०,०००] त्रिगर्तवीर आणि चार सहस्र [४,०००] नारायणगण यांचा नाश करून अर्जुन भगदत्ताकडे येण्यास निघणार, इतक्यांत पुन्हां सुश्चमां पुष्कळ सैन्य घेऊन युद्धाला आला. तेव्हां सुशम्यीच्या भावाला ठार मारून व सुशम्यीला मूचिंवत करून अर्जुन भगदत्ताकडे आला. अर्जुनाने हत्तीवर आणि भगदत्तावर पुष्कळ बाण सोडले. उलट भगदत्ताने अर्जुनावर वैष्णवास्त्र सोडलें. तें -श्रीकृष्णांनीं आपल्या छातीवर क्षेललें. त्याबरोबर श्रीकृष्णांच्या गळ्यांत वैजयन्ती नांवाची कमळांची माळ होऊन तें अस्त्र शोमूं लागलें. पूर्वी पृथ्वी**नें** आपळा पुत्र नरकासुर थाच्याकरितां ते अस्र विष्णूकङ्कन मागून वेतळे होतें. नरकासुराचा वध श्रीकृष्णांनी केल्यावर ते अस्त्र भगदत्ताला मिळालें. तें वैष्णवास्त्र अजिक्य असल्यामुळे अर्जुनाला वांचविष्यासाठीं श्रीकृष्णांनी तें आपल्या छातीवर घेतलें.

नंतर श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, "भगदत्त फारच म्हातारा झालेला आहे. कपाळावर पडलेख्या चळ्या डोळ्यांवर येजन दिसत नाहीं, म्हणून यानें कपाळावर पट्टी बांघली आहे." ती सूचना ऐकून अर्जुनानें बाण सोद्भन ती पट्टी तोडली. त्यामुळे भगदत्ताला कांहीं दिसत नाहींसे झालें. तेव्हां अर्जुनानें बाण मारून हत्तीचा आणि भगदत्ताचा नाश केला. भगदत्ताचा वध केल्यावर अर्जुन दक्षिणिदिशेकडे युद्ध करण्यास गेला. तेन्हां द्रोणाचार्यांनी पुन्हां पाण्डव-सैन्याचा नाश करण्यास आरंभ केला. तें पाहून नील नांवाचा राजा कीरवांबरोबर युद्ध करण्यास पुढें झाला. त्याचा नाश अश्वत्थाम्यानें केला. तेन्हां पाण्डव-सैन्य पुन्हां पळूं लागलें. अर्जुन येथें असता तर वरें झालें असतें, असा विचार त्यांच्या मनांत आला.

इतक्यांत संशप्तकांचा पराभव करून अर्जुन तेथे आला व दोणाचार्यांच्या सैन्याचा नाश करूं लागला. कीरव-सैन्य पळून जात आहे असे पाहून कर्ण गुद्धाला पुढें आला. अर्जुनानें त्याच्यावर पुष्कळ बाण मारून त्याचे तीन भाऊ मारून टाकले. भीमानेंही आपल्या गदेनें कर्णांच्या सैन्याचा नाश केला. इतक्यांत सूर्य मावळला, म्हणून युद्ध थांबवून दोन्ही सैन्यें शिवरांत (निवासस्यानीं) गेलीं.

(१३) तेराच्या दिवशीं सकाळी दुर्योधन द्रोणाचार्यांना म्हणाला,
"आमचा नाश व्हावा असाच तुमचा विचार दिसतो. धर्मराजाला तुम्हीं काल
धरलें नाहींच." द्रोणायार्थ म्हणाले, "तुह्याकरितां मी शक्य तितकी खटपट
करीत असतां तूं असें कां बोलतोस ? आज पहा. पाण्डवांकडील कोणीतरी फार
मोठा योद्धा पाडल्याचांचून मी राहणार नाहीं. मात्र अर्जुनाला दूर नेलें
पाहिजे." तें ऐकून संशासकांनी अर्जुनाला दक्षिणेकडे युद्धाला बोलाविलें.
त्याप्रमाणें तो गेल्यावर द्रोणाचार्यांनी चक्रव्यूहाची रचना केली. ती (रचना)
पाहून धर्मराजाला काय करावें कांही मुचेना. त्यानें अभिमन्यूला सांगितलें,
"चक्रव्यूहाचा भेद करण्याचें ज्ञान तुं, अर्जुन, श्रीकृष्ण आणि प्रधुम्न था
चौधांना सोद्दन कोणालाही नाहीं. तेव्हां तुं चक्रव्यूहाचा भेद कर. तुं आंत
गेल्यावर स्थाच रस्त्यानें तुझ्या मागून आम्ही येउंच."

चक्रव्यृहाचा भेद करून अभिमन्यू आंत शिरल्यावर भीम इत्यादि पाण्डव अभिमन्यूच्या मागून जाऊं लागले, पण, जयद्रधानें त्यांना अडिवलें. पाण्डवांना त्यानें आंत जाऊं दिलें नाहीं. कारण वनपर्वांत सांगितल्या-प्रमाणें शंकरांनी त्याला वर दिला होता.

अभिमन्यू व्यूहांत शिरल्यावर सर्व सैन्याचा नाश करूं छागछा. ते पाहून दुःशासन त्याच्याशी युद्धाला आला, पण अभिमन्यूच्या बाणाने मुर्चिछत झाला. म्हणून त्याच्या सारथ्याने त्याचा रथ बाहेर नेला. नंतर कर्ण आला. अभिमन्यूने त्याचे धनुष्य तोडलें. तेव्हां कर्णाच्या पाठचा भाऊ पुढें झाला. तो अभिमन्यूच्या बाणानें मृत्यू पावला. त्यानंतर वसातीय राजा, शब्याचा पुत्र रुक्मरथ, त्याच्याबरोबर असळेले शॅकडो राजपुत्र आणि दुर्योधनाचा पुत्र लक्ष्मण इत्यादिकांचा अभिमन्यूनें वध केला. तेव्हां कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आणि बृहद्वल या सहा जणांनी त्याला घेरलें. त्यांपैकी बृहद्वलाचा वध अभिमन्यूने केला. तेव्हां द्रोणाचा-र्यांच्या सांगण्यावरून कर्णाने त्याचे धनुष्य तोडलें. कृतवस्यांने घोडे सारले. इतर तिचे त्याच्यावर बाण सोहूं लागले. अभिमन्यूनें हातांत ढाल-तलवार घेतली. ती द्रोणाचार्यांनी तोडली. नन्तर त्याने चक्र घेतलें, तेंही सर्वांनी तोडलें. मग अभिमन्यूमें गदा घेऊन पुष्कळ वीरांचा नाश केल्यावर दुःशासनाचा पुत्र आणि अभिमन्यू या दोघांचें गदा-युद्ध होत असतां ते दोधेही परस्परांच्या गदेनें मूर्च्छित पडले. पण दुःशासनाचा पुत्र अगोदर शुद्धीवर आला. अभिमन्यू सावध होऊन उठून बसत आहे असे पाहन दुःशासनाच्या पुत्राने त्याच्या मस्तकावर गदा मारली. त्यावरोबर अभिमन्य मृत्यूच्या अधीन होऊन खाली पडला. अभिमन्यूचा वध झाल्यावर दोन्ही सैन्यें आपापत्या निवासस्थानीं ( शिविरांत ) गेली.

अभिमन्यूच्या मृत्यूमुळें धर्मराजा फार शोक करूं लागला. तेव्हां व्यास महिं तेथें आले. त्यांनीं धर्मराजाला मृत्यूची कथा सांगितली. "ब्रह्म-देवानेंच प्रजेचा नाश करण्यासाठीं मृत्यूला निर्माण केलें आहे. जन्मलेख्या प्राण्याला मृत्यु येणारच. अभिमन्यू युद्धांत लढत असतां मृत्यु पावल्यामुळें तो स्वर्गाला गेला आहे. त्याच्यासाठीं शोक करणें व्यर्थ आहे." असें सांगृत व्यास महिंष निघून गेले.

नंतर संवासकांचा पराभव करून श्रीकृष्ण व अर्जुन आले. अर्जुनानें अभिमन्यूकरितां पुष्कळ बोक केला. नंतर जेव्हां त्याला समजलें की, जयद्वामुळें पाण्डव अभिमन्यूच्या मागृन जाऊं शकले नाहींत, म्हणूनच अभिमन्यूचा वध झाला, नाहींतर पाण्डवांनीं त्याचें संरक्षण केलें असते, तेव्हां त्यानें (अर्जुनानें) " उद्यां सूर्यास्तापूर्वी जयद्वथ-वध करीन. न

करीन तर स्वतः अग्नि-काष्ट भक्षण करीन '' अशी प्रतिज्ञा केली. ती बातमी जयद्रथाला समजल्यावर तो आपल्या घरीं जाऊं लागला. पण द्रोणाचार्यांनी 4' आम्ही तुझे रक्षण करूं, तूं भिऊं नको '' असे सांगितल्यासुळें तो राहिला.

त्या रात्रीं श्रीकृष्णांना झोप लागली नाहीं. त्यांनी दारकाला सांगितलें कीं, '' उद्यां सकालीं माझा रथ सर्व शखांनिशीं सिद्ध करून ठेव. जर प्रसंग पडला तर भी आपला शंख विशिष्ट रीतीनें फुंकीन. त्यावरोबर रथ वेजन थे. अर्जुन व मी एकच अस्तस्थासुळें त्याच्या हात्न प्रतिज्ञा पूर्ण न आस्थास भी पूर्ण करीन.''

(१४) चवदान्या दिवशीं सकाळीं द्रोणाचार्यांनी कौरव-सैन्याचा न्यूह करून जयद्रथास सांगितलें की, "तूं येथून सहा कोसांवर म्हणजे न्यूहाच्या सध्यें जाऊन बैस. तेथें तुला कोणीसुद्धां मार्क शकणार नाहीं. जयद्रथाच्या रक्षणाकरितां भरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शक्य, वृपसेन आणि कृपाचार्यं यांची योजना केलेली होती. त्यांच्या हाताखालीं एक लक्ष [१,००,०००] हत्ती आणि एकवीस सहस्र [२९,०००] रख, चवदा सहस्र [१४,०००] हत्ती आणि एकवीस सहस्र [२१,०००] सज्ज पायदल इतकें सैन्य होतें. जयद्रथ त्या सर्वांवरोवर तिकहे गेला. शकटन्यूह चोवीस कोस लांव, मार्गे दहा कोस रुंद असा होता. त्याच्यामध्यें चक्रव्यूह पुढें आणि पद्म- क्यूह मार्गे होता. या सर्वं व्यूहांच्या मध्यभागीं सुईसारखा लांव सूची- क्यूह होता. सूची-व्यूहाच्या तोंडावर द्रोणाचार्यं आणि अगदीं मार्गे जयद्रथ होता. द्रोणाचार्यंच्या संरक्षणाकरितां त्यांच्या पाटीमार्गे छतवर्मा होता. द्राशासन व विकर्णे हे सैन्याच्या आघाडीला होते.

ही सर्व सिद्धता झाल्यावर रण-वाधे वाज् लागली. पाण्डव-सेन्यही आर्छे. चवदाच्या दिवसाच्या युद्धाला आरंभ झाला.

इतक्यांत अर्जुन पुढें सरसावून त्यानें आघाडीवर इसीचें सैन्य घेजन असलेख्या दुःशासनाचा पराभव केला. तेन्हां दुःशासन दोणाचार्यांकहें पळ्न गेला. नंतर अर्जुन दोणाचार्यांपुढें आला. त्यांची प्रार्थना करून तो पुढें जाऊं लागला. '' मला जिंकल्यावांचून पुढें जाजें शक्य नाहीं.'' असें दीणाचार्यांनीं महर्दें, त्याच्याकहें दुर्लक्ष करून तो पुढें निघाला; तें पाहून

क्षात्रूळा जिंकहयावांचून तूं जात नसतीस ना ? असे द्रोणाचार्यांनी त्याला विचारलें. पण पुढें घुसतां घुसतांच अर्जुनानें उत्तर दिलें, " तुम्ही माक्षे शत्रू नव्हें, गुरु आहांत. मी तुमचा क्षाच्य म्हणजे पुत्रच आहें." असे म्हणत तो कृतवर्म्यासमीर आला. अर्जुनाच्या रथाच्या चाकांचें रक्षण करण्याकरितां युघामन्यु आणि उत्तमींजा असे दोवे वीर होते. त्यांच्याशीं युद्ध करण्यांत कृतवर्मा गुंतलेला पाहून अर्जुन पुढें एकटाच निवाला. त्या दोघांना कृतवर्म्यांनें व्यूहांत जारं दिलें नाहीं. अर्जुन पुढें जात आहे, तें पाहून काम्बोज देशाचा राजा श्रुतायुघ हातांत गड़ा घेऊन आडवा आला. ती गढ़ा त्याला अर्जिक्य होण्यासाठीं वरुणानें दिली होती. देतांना वरुणानें सांगितलें होतें कीं, युद्ध न करणाऱ्यावर फेककील, तर ती तुलाच मारील. पण स्मरण न राहून त्यानें ती गढ़ा श्रीकृष्णांवर फेकली. श्रीकृष्ण युद्ध करीत नसक्यामुलें उलट फिरून त्या गढ़ेनें श्रुतायुधाचाच नाश केला.

स्वानंतर श्रुतायुधाचा पुत्र सुदक्षिण, त्याच्या मागृन श्रुतायु व अच्युतायु, नंतर त्यांचे पुत्र नियुतायु व दीर्घायु, त्यामागृन अम्बद्ध राजा या सर्वाचा आणि पुष्कळ सैन्याचा नाझ केव्यावर अर्जुनासमोर कोणीच येईना. अर्जुन जयद्रथाकडे चालका तें पाहून, दुर्योधन दोणाचार्यांना म्हणाला, "तुम्हाला जिंकणें शक्य नसून अर्जुन कसा गेला? माहें खाऊन तुम्ही पाण्डवांचें हित करतां." तें ऐकून दोणाचार्यांना वाईट वाटलें. ते म्हणाले, "अर्जुन तरुण व मी वृद्ध आहें. त्याचा सारथी श्रीकृष्ण आहे. त्याचे घोडे फार वेगवान् आहेत. अर्जुन ने बाण सोडतो ते अर्जुन त्यांच्यापुठें एक कोस गेल्यावर मागें पडतात. इतका त्याच्या रथाचा वेग तुला दिसत नाहीं काय? येथें व्यूहाच्या अग्रभागीं पाण्डवांचें सैन्य आहे; अर्जुन येथें नाहीं. धर्मराजाला जिवत घरण्यास ही संधि बरी आहे. तेव्हां मी येथेंच युद्ध करतों. तें अर्जुनाकडे जा. '' दुर्योधन म्हणाला, "तुमच्या पुद्धन जो गेला, त्याला मी कसा अडवूं शकेन ?" तें ऐकून द्रोणाचार्यांनीं मन्त्र म्हणून दुर्योधनाच्या सर्व अंगावर कवच घातलें. तें कवच घारण करून दुर्योधन अर्जुनाकडे पुष्कळ सैन्य चेऊन निघाला, आणि द्रोणाचार्यं तेथेंच युद्ध करीत राहिले.

म.सा.(खंड २ )२

अर्जुन पुढें चाललेला पाहून अवंतिदेशाचे राजे विन्द आणि अनुविन्द् हे युद्धाला आले. त्यांचा नाश केल्यावर अर्जुनानें श्रीकृष्णोना सांगितलें, "आपले घोढे फार थकले आहेत. त्यांना सोवून त्यांचें दाणा-पाणी करा." असें बोलून अर्जुनानें बाणांचें घर केल्यासारखें केलें. पृथ्वीचा भेद करून एक सरोवर निर्माण केलें. तेव्हां श्रीकृष्णांनीं रथाचे घोडे सोडले. त्यांच्या अंगांतले बाण काढले. त्यांना लोलं दिलें. त्यांना पाणी पाजलें. पोहणी घातलें. दाणा लावला आणि पुन्हां रथाला जोडलें. कौरवसैन्य आश्चर्यांनें पाहतच राहिलें, कांहीं करूं शकलें नाहीं. नंतर अर्जुन पुढें निघाला. त्याला दुर्योधन आडवा आला. त्याच्या अंगांत कवच होतें, तें पाहून अर्जुनानें आपलें बाण त्याच्या नलांच्या आणि मांसाच्या सांध्यांत मारले. तेव्हां त्याला फार वेदना होऊं लागल्या. दुर्योधनाचें रक्षण करण्यास कें सैन्य आलें, त्याचा अर्जुनानें नाश केला. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं आपला शंख मोठ्यानें वाजविला.

आतां जयद्रथ फार दूर नन्हता. दुर्योधनाची ती स्थिति पाहून जय-द्रथाच्या रक्षणाकरितां असलेले भूरिश्रवा, अश्वत्थामा इत्यादि वीर अर्जुना-बरोबर युद्ध करूं लागले.

इकडे धर्मराजा द्रोणाचार्यांच्यावरोवर युद्ध करीत असतां त्याचे घोडे मारल्यामुळें तो सहदेवाच्या रथांत वस्न पळ्न गेळा. नंतर केकथदेशचा राजा बृहत्क्षत्र यानें कौरवांकडील क्षेमधृतिं राजाचा वध केळा. चेदिदेशचा राजा धृष्टकेतु यानें कौरवांकडील वीरधन्न्याचा वध केळा. मगधदेशचा राजपुत्र न्याघदत्त आणि त्याचें सैन्य यांचा नाश सात्यकीनें केळा. ऋष्य-शृंगाचा पुत्र ज्याळा शालकटंकट हें दुसरें नांव होतें, त्या अलंबुष राक्षसाचा वध घटोत्कचानें केळा. त्यानंतर सात्यकी द्रोणाचार्यांशीं युद्ध करीत होता.

इतक्यांत पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी वाजविलेल्या शंखाचा शब्द भर्मराजाला ऐकूं आला. तेव्हां अर्जुनावर कांहींतरी संकट आलें आहे, असें समजून धर्मराजानें सात्यकीला अर्जुनाच्या साह्यास जाण्याची आज्ञा केली. सात्यकी द्रोणाचार्यांपुद्धन अर्जुनाप्रमाणेंच गेला. पण द्रोणाचार्यांनीं त्याचा पाठलाग केला. तेव्हां सात्यकीनें त्यांचा सारथी मारला, त्याबरोबर बोडे उधक्न त्यांचा रथ न्यूहाच्या तोंडावर घेऊन आले. सात्यकीला जलसंघ आडवा आला. त्याचा नाश त्यानें केल्यावर सुदर्शनाचा नाश केला. नंतर दुर्योधनाचा सारथी मारून त्यालाही पळायला लावलें; तरेंच दुःशासनासही जिकिलें.

सात्यकी आंत गेल्यावर द्रोणाचार्यांनीं फार निकरानें युद्ध केलें. त्यांनीं केकयराजा बृहत्क्षत्र, चेदिराजा धृष्टकेतु व त्याचा पुत्र आणि जरासंघाचा पुत्र यांचा वध करून सैन्याचा फार नाश केला.

पुन्हां अर्जुनाच्या काळजीनें धर्मराजाला फार दुःख झालें. आतां त्यानें भीमाला तिकडे पाठिविलें, आणि सांगितलें कीं, अर्जुनाचें कुशल कळविण्या-साठीं तूं मोड्यानें गर्जैना कर, म्हणजे मला समजेल. धर्मराजाची आज्ञा घेऊन भीम निघाला. द्रोणाचार्य त्याला आडवे झाले. त्यांचा रथ उचल्च मीमानें फेक्ट्रन दिला. असे आठ (८) रथ फेक्ट्यावर तो पुढें निघाला. त्याच्याशीं युद्ध करण्यास दुर्योधनाचे कांहीं पुत्र आले, त्यांचा त्यानें नाशा केला. कृतवम्यांला जिंक्ट्रन पुढें गेल्यावर सात्यकी आणि अर्जुन कौरच-सैन्याबरोवर युद्ध करीत असलेले त्यानें पाहिले. त्याबरोवर त्यानें मोड्यानें गर्जना केली. ती पेक्ट्रन धर्मराजाला आनंद झाला.

भीमाची गर्जना ऐकून कर्ग युद्धाला आला. त्याचे घोडे आणि सारथी यांना मारह्यावर तो वृषसेनाच्या रथांत बस्न पळ्न गेला. त्याच वेळी पूर्वी कृतवस्योंने ज्यांना अर्जुनाबरोबर जाऊं दिलें नव्हतें, ते युधामन्यु आणि उत्तमीजा हे दोवे बाहेरून दुसरीकडच्या सैन्याचा भेद करून अर्जुना-जवल येऊन पोंचले. पुन्हां कर्ण भीमापुढें युद्धाला आला. पुन्हां त्याचे घोडे व सारथी यांचा नाक्ष भीमानें केह्यामुळें तो दुसच्या रथांत बसला. कर्णाच्या साद्याला दुर्योधनानें दुर्जय आणि दुर्मुख या दोघा भावांना पाठिवलें. भीमानें त्या दोघांचा (नाक्ष) वध करून कर्णांचे घोडे व सारथी यांचा नाक्ष केला; व कर्णांवरही पुष्कल बाण मारले, तेव्हां कर्ण पळ्न गेला.

नंतर दुर्मर्पण इत्यादि पांच जण तुक्षे पुत्र आले, त्यांचाही वध भीस-सेनानें केला. पुन्हां एकदां कर्णाला पळायला लावल्यावर दुर्योधनाच्या आजेवरून त्याचे चवदा भाऊ युद्धाला आले. त्या सर्वांचा वध भीम- सेनानें केला. त्यांत विकर्ण होता. यानें "द्रौपदी दासी झाली नाहीं. '' असे भर सभेत उठून सांगितलें होतें. तें आठवून विकर्णांच्या मृत्यूमुळें भीमसेनाला फार दुःख झालें. तो म्हणाला, "सर्व कौरवांना मारण्याची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यासाठीं मीं तुला मारलें. खरोखर क्षत्रिय धर्म फार निष्ठुर आहे." अशा रीतीनें तुझे एकतीस [३१] पुत्र भीमाच्या हात्न सृत्यु पावलेले पाहून दुर्योधनाला विदुराचें बोलणें आठवलें.

भीमसेन आणि कर्ण यांचे पुन्हां युद्ध जुंपलें. भीमानें कर्णाच्या हातांतील धनुष्यें वरच्यावर तोहून पुष्कळ सैन्याचा नाझ केला. तेन्हां कर्णीला फार राग आला. त्यानें अधानें त्याच्या रथाचा व घोड्यांचा नाझ केला; आणि सारध्यावर वाण मारले. भीमाचा सारथी युधामन्यूच्या रथावर गेला. नंतर भीम मेलेल्या हत्तींच्या आड लपला. एक हत्ती उचल्यत तो उभा राहिलेला पाहून कर्णानें वाण लोहून हत्तीचे तुकडे केले. नंतर हत्ती, रथ, घोडे इत्यादि भीमानें जें के फेकलें, तें तें कर्णानें तोहून टाकलें. तेव्हां भीमानें आपली मूठ कर्णाला मारण्याकरितां उगारली, पण कर्णाला मारण्याची प्रतिज्ञा अर्जुनानें केलेली असल्यामुळें त्यानें त्याला (कर्ण) मारलें नाहीं. उलट कर्णानें कुन्तीला दिलेलें वचन स्मरून जरी भीमाला मारलें नाहीं, तरी धनुष्याच्या टोकानें त्याला टोचलें, आणि "खादाड" इत्यादि शब्दानीं त्याची फार निन्दा केली.

भीमाने त्याला उत्तर केलें, (दिलें) "युद्ध करीत असतां इन्द्राला सुद्धां कथीं जय तर कथीं पराजय पाहावेच लागतात. तूं तर माझ्या पुद्धन कित्येक वेलां पळून गेलास. आतां कशाला बढाई मारतीस ?" हा सर्व प्रकार अर्जुनानें पाहिला; आणि त्यानें कर्णावर तीक्ष्ण बाण मारले. तेव्हां कर्णं भीमाला सोडून दूर गेला आणि मग भीमही सात्यकीच्या रथांत बसून अर्जुनाकडे निघाला.

सात्यकीशी युद्ध करण्यास अलंबुष नांवाचा राजा आला. त्याचा नाश झाल्यावर दुःशासन इत्यादि जे आडवे आले, त्यांना जिंकून सात्यकी अर्जुना-जवळ जाऊन पोंचला. इतक्यांत भूरिश्रवा युद्धाला आला. सात्यकी व भुरिश्रवा हा दोघांनीही एकमेकांचे घोडे मारले, घनुष्यें तोडलीं. मग ढाल- तरवार घेऊन त्यांनी युद्ध केलें. तींही तुटल्यावर ते दोधे बाहु-युद्ध [ कुस्ती ] करूं लागले. भूरिश्रन्याने सात्यकीला उचल् भूमीवर आपटलें. एका हातांत तरवार घेऊन एका हातांने त्याचे केस धरले; त्याच्या लातीवर लाथ मारली; आणि त्यांचें मस्तक तोडण्याचा प्रयत्न चालविला.

इतक्यांत श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून अर्जुनाने वाण मारून त्याचा तरवार घरछेछा उजवा हात तोडून टाकछा. तेन्हां भूरिश्रवा अर्जुनाला महणाला, "मी दुस्प्याबरोबर युद्ध करीत असतांना माझा हात तोडून तूं अत्यंत नीच कर्म केछें आहेस. कृष्णाच्या संगतीचाच हा परिणाम होय." ते ऐकून अर्जुनाने सांगितळें, "क्षत्रीय आपळें सैन्य वरोबर घेऊन ठढत असतात. त्यांनी एकमेकांचे रक्षण करावयाचे असतें; म्हणून माझा यांत कोणत्याच प्रकारचा अपराध नाहीं. तूं मात्र स्वतःचें सुद्धां रक्षण करूं शकत नाहींस. तर तुझ्या सैन्याचें रक्षण काय करणार ?" ते ऐकृत्यावर भूमीचर दर्भ टाकून भूरिश्रवा प्रायोपवेशनाला बसला. तेन्हां सात्यकीनें हातांत तरवार घेतली आणि सर्व लोक 'नको महणत असतां भूरिश्रव्याचें मस्तक घडा-पासून वेगळें केछें. सात्यकीची निन्दा करणाऱ्या लोकांना सात्यकीनें उत्तर दिलें कीं, "'शत्रूला दुःखदायक जें जें असेल तें ते अवश्य करावें;' असें वालमीकीनें रासायणांत लिहिलं असल्यामुळें यांत माझा कांहींच दोष नाहीं."

सालकी सारख्या पराक्रमी वीराला भूरिश्रव्यानें भूमीवर कर्से आपटलें ? ह्या धतराष्ट्राच्या प्रश्नाचें उत्तर सञ्जयानें दिलें—'' यद्च्या वंशांत वसुदेव आणि शिनि हे दोधे पराक्रमी होते. देवकाच्या कन्पेचा स्वयंवर होता. पण शिनीनें वसुदेवाकरितां कन्पेला आपल्या रथांत बसविलें. त्या वेलीं जमलेल्या राजांनीं युद्ध केलें. इतरांचा शिनीनें पराभव केला; पण सोम-दत्तानें अर्था दिवस भयंकर युद्ध केलें, आणि शेवटीं बाहु-युद्ध [कुस्ती] करीत असतां शिनीनें सोमदत्ताला सर्वांसमक्ष भूमीवर आपटलें. एका हातांत तरवार घेऊन दुसऱ्या हातानें त्याचे केस घरले, पण न मारतां त्याला सोह्म दिलें. सोमदत्ताला तो अपमान सहन हाला नाहीं. त्यानें शक्करांना प्रसन्न करून वर मागितला कीं, मला असा पुत्र द्या कीं, शिनीनें जसा माझा अपमान केला, तसाच सर्वांसमक्ष शिनीच्या पुत्राचा अपमान माझ्या

पुत्रानें करावा. शङ्करांनीं तो वर दिला; म्हणूनच म्रिश्रव्याला तसें करतां आलें."

भूरिश्रव्याचा वध झाल्यावर अर्जुनानें कौरव-सैन्याचा पुष्कळ नाक्ष केळा. इतक्यांत सूर्यास्ताची वेळ जवळ आळी. अजून जयद्रथाच्या रक्षणा-करितां जे मुख्य-मुख्य वीर आणि सैन्य होतें त्यांना सूर्यास्ताच्या आंत जिंकणें शक्य नाहीं, असें पाहून श्रीकृष्णांनीं युक्ती केळी. त्यांनीं सूर्यांळा झांकून टाकणारा अंधार उत्पन्न केळा. त्यावरोवर सूर्यास्त झाळा असें समजून कौरव-सैन्य आनन्दानें माना उंच करून आकाशाकडे पाहुं लागळें. स्यांत जयद्रथ होताच.

श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला सांगितलें, "तो पहा जयद्रथ. बाण मारून त्याचें मस्तक असे उडव कीं, त्याचा पिता वृद्धक्षत्र कुरुक्षेत्राबाहेर तपश्चर्या करीत बसला आहे, त्याच्या मांडीवर तें पडलें पाहिजे. कारण, जयद्रथाचें मस्तक जो भूमीवर पाडील, त्याच्या मस्तकाचे तुकढे-तुकढे होतील असे त्यानेंच सांगितलें आहे. म्हणजे एका बाणानें दोघांचाही वध होईल." तें ऐकून अर्जुनानें बाण सोडला. त्या बाणानें जयद्रथाचें मस्तक संध्या करीत बसलेंक्या वृद्धक्षत्राच्या मांडीवर नेऊन टाक्लें. तो जप करून उठक्यावरोवर तें मस्तक भूमीवर पडलें आणि तो वृद्धक्षत्रही तत्क्षणींच मृत्यु पावला. जयद्रथाचा वध झाक्यावर श्रीकृष्णांनीं सूर्याला झाकणारा अधार दूर केला. नंतर श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकी, युधामन्यू आणि उत्तमौजा या सर्वानीं आपापले शङ्ख मोठ्यानें वाजविले. तो शब्द ऐकून जयद्रथाचा वध झाल्याचें धर्मराजाला कळलें, आणि त्यानेही वार्षे वाजवृन सर्व पाण्डव-सैन्याला आनन्दित केलें.

जयद्रथाचा वध झाल्यावर कृपाचार्य व अश्वत्थामा अर्जुनावर चाल्ह्स आले. त्यांचा पराजय अर्जुनानें केल्यावर कर्ण आला. त्याला सात्यकीनें अडविलें. पण सात्यकीला स्वतन्त्र रथ नसल्यामुळें श्रीकृष्णांनीं आपल्या शक्षाचा विशिष्ट शब्द केला. त्याबरीवर दारकानें रथ आणला. त्यांत बस्न सात्यकीनें कर्णांचा पराभव केला. तेव्हां तो दुर्योधनाच्या रथावर गेला. इतक्यांत सूर्यं अस्ताला गेला. तेव्हां श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकी इत्यादि सर्वं धर्मराजाकडे गेले. धर्मराजा सर्वांना मोख्या आनन्दाने भेटला.

पुन्हां रात्रीच्या वेळीं युद्धाला प्रारंभ झाला. पाण्डवांचा पराफ्रम पाहून दुर्योधनाला दु:ख झालें. तेव्हां कर्ण म्हणाला, "मी जाऊन सर्व पाण्डवांचा नात्रा करतों." द्या त्याच्या बढाईंच्या भाषणावरून कृपाचार्य व अश्वत्थामा यांनीं त्याची मिन्दा केली. तेव्हां कर्णांचे व अश्वत्थाम्याचे भांडण हात- वाईवर आलें; पण दुर्योधनानें दोघांनाही शान्त केलें. नंतर कर्ण युद्ध करूं लागला. त्यानें पाण्डव-सैन्याचा पुष्कळ नात्रा केला. उलट भीम, अर्जुन, सात्यकी आणि एष्टद्युम्न यांनीं कौरव-सैन्याचा तसाच नात्रा चालविला. त्या युद्धांत सात्यकीनें सोमदत्ताचा वध केला. नंतर अंधार फार पडला. कांहीं दिसेना, तेव्हां दोन्ही सैन्यांत मज्ञाली पेटवून युद्ध होऊं लागलें.

सारयकीनं भूरीचा नाश केला. भीमसेनानं दुर्योधनाला आणि कर्णानं सहदेवाला पळायला लावलें. त्या युद्धांत कर्ण कोणालाच आटोपेना, आणि त्याच्याजवळ अर्जुनासाठीं पुजून ठेवलेली शक्ती असल्यासुळ श्रीकृष्ण अर्जुनाला त्याच्यासमोर जाजं देईनात. तेन्हां अर्जुनानं घटोत्कचाला कर्णावर पाठविलें. जटासुराचा पुत्र अलंबुष राक्षस लाला आह्वा आला. त्याचा वध घटोत्कचाने केल्यावर अलायुध नांवाचा राक्षस युद्धाला आला. त्याचाही नाश त्यानं केला. नंतर घटोत्कच आणि कर्ण यांचे युद्ध होऊं लागलें. घटोत्कच आटोपत नाहीं, असे पाहून कर्णानें अस्त्र सोडलें, आणि त्याचे रथ, सारथी आणि घोडे यांचा नाश केला. तेन्हां घटोत्कच गुप्त झाला. लानें आपली साथा प्रकट केली. त्यावरोवर कौरव-सैन्यावर सर्व दिशांत्न निरनिरालीं शस्त्र येऊन पढ़ं लागलीं, आणि त्यांचा फार नाश होऊं लागला.

तेव्हां त्या सर्वांनीं कर्णाला सांगितलें कीं, "अर्जुनासाठीं जी बाक्ती तें देवली आहेस, ती घटोत्कचावर टाक, ह्या संहारांत्न वांचलों तर आपण सर्व मिळ्न अर्जुनाचा वध करूं." त्यांच्या सांगण्याप्रमाणें कर्णांनें अर्जुना-साठीं देवलेली, इन्द्रानें दिलेली, ती वासवी बाक्ती घटोत्कचावर फेकली. त्यावरोबर घटोत्कचाच्या माथेचा नाबा होऊन घटोत्कचाचाही नाबा झाला. मात्र घटोत्कचानें मरतां मरतां आपलें बारीर एवढें वाढविलें कीं, त्याच्या शरिराखालीं चिरहून कोरवांचें एक अक्षौहिणी सैन्य नाश पावलें. घटोत्कचाचा वध झाल्यामुळें कौरवांना, आणि कर्णाजवळ आतां शक्ती राहिली नसल्यामुळें श्रीकृष्णांना अत्यंत हुपें झाला.

नंतर युद्ध होत असतांना सर्वांनाच थकःयामुळे फार झोप थेऊं लागली. युद्ध करण्याचे कोणालाच सुचेना. तेव्हां अर्जुनाच्या सूचनेवरून सर्वंजण झोपीं गेले. कांहीं वेळानें चन्द्र उगवला. (उदयाला आला.) जिकढे तिकडे उजेड झाला. तेव्हां दहा घटका रात्र उरली होती. नंतर दोन्ही सैन्यें उठलीं व पुन्हां युद्धाला प्रारंभ झाला.

त्या वेळीं द्रोणाचार्यांनी द्रुपदराजा, विराटराजा, आणि द्रुपदराजाचे तीन नातू यांचा वध केळा. इतक्यांत सूर्योदय झाळा. सर्वजण आपापल्या वाहनांवरून उतरळे, त्यांनी सूर्यांकडे तोंड करून हात जोडून संध्येच्या वेळचा जप केळा.

(१५) पुन्हां पंघराच्या दिवसाच्या युद्धाला आरंभ झाला. या वेळीं द्रोणाचार्यांनी अख सोडून अख न येणाच्या सैन्याचा फारच नारा केला. तेव्हां श्रीकृष्णांनी सांगितलें, " युद्धात द्रोणाचार्यांना जिंकतां येणार नाहीं. अश्वत्थामा मेला असे जर यांना कोणी सांगेल तर हे (द्रोणाचार्य) राख्य खालीं ठेवतील. त्या वेळीं द्यांचा वध होईल. ' इतक्यांत मालवदेशाचा राजा इन्द्रवर्मा याचा अश्वत्थामा नांवाचा हत्ती भीमानें मारला. भीमानें श्रीकृष्णांच्या सूचनेप्रमाणें द्रोणाचार्यांना 'अश्वत्थामा मेला ' असें मोठ्यानें ओरहून सांगितलें. ही गोष्ट अश्वत्य आहे असें समजून भीमाच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष करून द्रोणाचार्यं युद्ध करीतच राहिले. त्यांनीं ब्रह्माख सोडलें व लक्षाविध सैन्याचा नाश केला. तें पाहून पुष्कळ ऋषी द्रोणाचार्यांकडे आले. "हें युद्ध तुम्ही अधर्मानें करीत आहांत. तुमच्या मृत्यूची वेळ जवळ आली आहे. आतां शस खालीं ठेवा. पुन्हां असें नीच कर्म कर्फ नका." असें ऋषीनीं त्यांना सांगितलें.

" ऋषींचें हें बोलगें, भीमाचें तें बोललेलें भाषण व समीर आपस्या मृत्यू-करतींच जन्माला आलेला घष्टसुम्न उभा आहे," हा सर्व विचार मनांत येऊन द्रोणाचार्यांना फार दुःख झालें. त्यांपैकी भीमाच्या बोलण्याचा खरे- बोटेपणा समजून घेण्याकरितां त्यांनीं ती गोष्ट घर्मराजाला विचारली. घर्मराजानें श्रीकृष्णांच्या सांगण्यामुळें, आणि 'बोटें बोल्लें तर पाप लागतें, पण न बोलावें तर जय मिळत नाहीं. 'हा विचार मनांत आल्यामुळें, द्रोणाचार्यांनीं विचारल्यावर " अश्वत्थामा मेला " असें मोठ्यानें सांगितलें व 'हत्ती ' असें मनांत महटलें. पण तेवहें खोटें बोल्ल्यामुळें घर्मराजाचा जो रथ पूर्वी पृथ्वीच्या वर चार बोटें राहत असे तो पृथ्वीला टेकला.

धर्मराजानें '' अथत्थामा मेला '' हें सांगितल्यावर द्रोणाचार्यांना शंका राहिली नाहीं. त्यांनीं दुःखानें शस्त्र खालीं ठेवलें, प्राणायाम करून समाधी लावली आणि परमात्म्याचें ध्यान करीत शरीर सोडलें. इतक्यांत घृष्टशुम्नानें येऊन त्यांचें मस्तक तरवारीनें तोडलें.

द्रोणाचार्यांच्या वधाची बातमी ऐकून अधःधाम्यानं पाण्डव-सैन्यावर 'नारायणास्त्र 'सोडलें. तेव्हां श्रीकृष्णांनी सांगितलें, "वाहनांवरून खालीं उतरा, हातांतील शखें टाकून द्या, म्हणजे हें अस्त्र शांत होईल. ह्याला दुसरा उपाय नाहीं." त्याप्रमाणें सर्वांनीं केलें, पण भीम ऐकेना. तें अस्त्र भीमावर जाऊन पडलें. तेव्हां श्रीकृष्ण व अर्जुन ह्या दोघांनीं अस्त्राच्या आंत जाऊन भीमाच्या हातांतलें शस्त्र काद्भन घेतलें, आणि त्यालाही रथांत्न खालीं ओढलें. तेव्हां तें अस्त्र शांत झालें. त्यानंतर कीरव-पाण्डवांचें सैन्य आपा-पच्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेलें.

अज्ञा रीतीनें युद्धाचे पंधरा दिवस पूर्ण झाले.

—: द्रोणपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:—

#### महाभारतसारांतील 'कर्णपर्वा 'चा मराठी सारांश

वैशंपायन म्हणाले, "जनमेजय राजा, दोन दिवस युद्ध करून कर्णे मृत्यु पावस्थावर सञ्जयाने हस्तिनापुरास येजन ती बातमी घृतराष्ट्राला सांगितली तेन्हां कर्णांच्या मृत्यूमुळें आतां कौरवांचा नाश अटल आहे, ह्या समजुतीने घृतराष्ट्राने फार शोक केला, आणि युद्धाचें समग्र वर्तमान सञ्जयाला विचारलें." तेन्हां सञ्जय सांगूं लागला—

द्रोणाचार्यांच्या मृत्यूमुळे सर्व कौरव कांही वेळ शोक करीत वसले. नंतर सर्वांच्या सम्मतीनें दुर्योधनानें कर्णाळा सेनापतीच्या अधिकारावर नेमलें. प्रातःकाळीं कौरव-सैन्याचा मकर-च्यूह रचून कर्ण युद्धासाठी सिद्ध झाला. इकडे पाण्डवांनी आपल्या सैन्याचा अर्ध-चन्द्रा-कार-च्यूह केळा होता.

(१६) नंतर सोळाच्या दिवशीं त्या दोन्ही सैन्यांच्या युद्धाला प्रारम्भ झाला. त्या युद्धांत एकदां भीमसेन हत्तीवर बसून कौरव-सैन्यामध्यें घुसला असतां कुळतदेशाचा राजा क्षेमधूर्ति त्याच्यासमीर युद्धाला आला. तोही हत्तीवरच होता. त्या दोघोंचे युद्ध होतां होतां भीमाने आपल्या गदेने त्याच्या हत्तीला व त्या क्षेमधूर्तीला मारून टाक्लें. अर्जुनाचा पुत्र श्रुतकर्मा यानें अभिसारदेशाचा राजा चित्रसेन याचा आणि धर्मराजाचा पुत्र श्रुतकर्मा यानें अभिसारदेशाचा राजा चित्रसेन याचा आणि धर्मराजाचा पुत्र श्रुति-विनध्य यानें चित्रराजाचा वध केला. तेव्हां अश्वत्थामा भीमावर धांवृत्त आला. भीमाचें व त्याचे पुष्कळ वेळ युद्ध शाल्यावर ते दोवेही परस्परांच्या बाणांनीं रथांत सूर्विलत पडले. तेव्हां त्यांच्या सारथ्यांनीं त्यांचे रथ युद्ध-सूमीच्या बाहेर नेले.

कांहीं वेळानें सावध होऊन अश्वत्थामा, दक्षिण दिशेकडे अर्जुन संशास-कांचा नाश करीत होता, त्याला युद्धासाठी बोलावूं लागला. तेन्हां श्रीकृष्णांनीं रथ तिकडे वळविला. अर्जुन व अश्वत्थामा एकमेकांवर बाणांची बृष्टी करीत असतां अर्जुनानें नेम धरून त्याच्या घोड्यांचे लगाम तोडून टाकले. त्याबरोबर घोडे उधळून त्याचा रथ कर्णाच्या सैन्याकडे वेऊन गेले. अर्जुन पुन्हां संशासकांचा नाश करूं लागला. इतक्यांत उत्तर दिशेकहून पाण्डव-सैन्यांत आरडा-ओरड चाललेली श्रीकृष्णांनीं ऐकली. तेथें मगधदेशाचा राजा दण्डधार हत्तीवर बस्न त्या सैन्याचा नाश करीत होता. लगेच श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाचा रथ तिकडे नेला. तेव्हां दण्डधारानें श्रीकृष्ण व अर्जुन या दोघांवरही बाण सोडून मोठ्यानें गर्जना केली. हतक्यांत अर्जुनानें आपल्या बाणांनीं त्याचें धनुष्य, त्याचे दोन्ही हात आणि मस्तक तोडून त्याचा नाश केला आणि हत्तीलाही मारलें. तें पाहून त्याचा माऊ दण्ड अर्जुनावर चाल्दन आला. त्याचेंही मस्तक अर्जुनानें उडिवलें, आणि दक्षिणेकडे जाऊन संशप्तकांचा नाश करण्यास पुन्हां आरंभ केला.

इकडे पाण्ड्य राजा कर्णांच्या सैन्याचा नाज्ञा करीत आहे, हें पाहून अश्वत्थामा त्याला आडवा आला. त्या वेळीं अश्वत्थाम्यानें वाणांचा पाऊसच पाडला. आठ आठ बैल जोडलेल्या आठ गाड्यांत भरलेले वाण दीड तासांत अश्वत्थाम्यानें सोडले. ते सर्व वाण पाण्ड्य राजानें वायु अख सोडून उडवृत लावले. अश्वत्थाम्यानें त्याच्या रथाचे घोडे मारल्यावर तो एका हत्तीला व पाण्ड्य राजालाहीं यमाच्या नगरीला पाठविलें. आतां नकुळ आणि कर्ण यांचें युद्ध कंल लागला. तेन्हां अश्वत्थाम्यानें आपल्या वाणांनीं त्या हत्तीला व पाण्ड्य राजालाहीं यमाच्या नगरीला पाठविलें. आतां नकुळ आणि कर्ण यांचें युद्ध जंपकें. त्या युद्धांत कर्णानें नकुळाचे घोडे आणि सारयी यांचा नाज्ञ केल्यावर नकुळ पढ़ं लागला असतां त्याच्या गळ्यांत घनुष्य अडकवृत कर्ण त्याला महणूं लागला, "आमच्याज्ञीं युद्ध करण्याचें सोडून दे. तुला साम्ही भारी आहोंत." असें बोल्डन कुन्तीला वचन दिल्याप्रमाणें कर्णानें त्याला सोडून दिलें, व तो पाण्डव-सैन्याचा नाज्ञ करूं लागला. हें युद्ध दुपारीं झालें.

दुसरीकडे धर्मराजा व दुर्थोधन यांचे युद्ध होत असतां धर्मराजाच्या बाणानें दुर्योधन मूच्छित पडलेला पाहून भीम म्हणाला, " झाला मी मारणार आहें. तुम्ही मारूं नका." इतक्यांत कृपाचार्य दुर्योधनाच्या साझाला आलेले पाहून भीम गदा घेऊन त्यांच्या सैन्यावर घांचून गेला. तें युद्ध तिसच्या प्रहरीं झालें.

संध्याकाळीं कर्णाला पुढें करून कौरवांचे सैन्य युद्धाला आख्यावर अर्जुनानें बाणांच्या वृष्टीनें आकाश भरून टाकलें. तेव्हां कर्णानें अस्न सोडलें, आणि अर्जुनाचे बाण तोडून पाण्डव-सैन्याचा नाश त्याच अस्नानें चालिवला. तें पाहून अर्जुनानें आपल्या अस्नानें त्या अस्नाचा नाश करून कौरव-सैन्याचा धुव्या उडविला. आतां सूर्यास्त झाल्यामुळें कौरव-सैन्य शिबिरांत गेलेलें पाहून पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिबिरांत) आलें. अशा रीतीनें सोळाव्या दिवशीं युद्ध झालें.

सतराच्या दिवशीं सकाळीं कर्ण दुर्योधनाला म्हणाला, ''आज अर्जुनाळा मारल्यावांचून मी परत येणार नाहों. जरी अर्जुनाच्या धनुष्या-पेक्षां माझें घनुष्य श्रेष्ठ आहे, तरी त्याला जसा श्रीकृष्ण सारथी आहे, तसा मला जर शल्य सारथी मिलेल तर अर्जुनाचा नाश मी अवस्य करूं शकेन." तें ऐकून दुर्योधन शस्यास 'कर्णांचा सारधी ' होण्यास विनर्वृ लागला. परन्तु शस्य फार रागावळा आणि दुर्योधनाळा म्हणाळा, " मी क्षत्रिय राजा असून मला एका ' सूताचा ' सारथी होण्यास सांगतोस ? हा अपमान मला सहन होणार नाहीं. असें असेल तर भी आपला घरीं जातों." तेव्हां दुर्योधनानें त्याची फार स्तुती केळी आणि सांगितळें कीं, "श्रेष्ठानें किनिष्ठाचा सारथी होण्याची चाल पूर्वींपासून चालत आली आहे. बांकरांनीं त्रिपुरासुरांचा वध केला, त्या वेळी त्यांच्या रथावर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव सारयी होते. तुम्ही कृष्णापेक्षां सुद्धां उत्तम सारथी आहांत. तुम्ही जर कर्णांचे सारथ्य कराल तर कर्णाला निश्चयानें विजय मिळेल. " शास्य महणाला, '' सर्वांसमक्ष त्ं मला कृष्णापेक्षां श्रेष्ठ म्हणतीस म्हणून मी अत्यंत सन्तुष्ट झालों आहें. मी कर्णांचे सारथ्य अवस्य करीन. पण एकच अट आहे. मी कर्णाला वाटेल तसें बोलेन. तें स्थानें सहन केलें पाहिजे.'' ती अट दुर्योधन व कर्ण ह्या दोघांनाही मान्य झाल्यावर बाल्य रयावर बसळा, आणि कर्ण रथांत बसून युद्धाला निघाला.

जेव्हां कर्ग अर्जुनाला मारण्याच्या बढाया मारूं लागला, तेव्हां त्याचा युद्धाचा उत्साह कमी करण्याकरितां कर्णाची श्रष्ट्यानें वाटेल तशी निंदा केली. कारण कर्णांचा तेजो-भंग करीन असें 'उद्योग-पर्वांत' शब्यानें धर्मराजाला

आश्वासन दिलें होतें. त्याप्रमाणें त्यानें केलें. तें वेकून कर्ण रागावलेला पाइन स्याला आणखी चिडविण्याकरितां शक्यानें त्याला एक गोष्ट सांगितली. '' एक श्रीमान् वैस्य ससुद्रतीरी राहत असे. त्याला पुष्कळ पुत्र होते. ते प्रति-दिवशीं नानाप्रकारची पकार्के खाऊन उरलेलें उप्टें एका कावळ्याला देत असत. त्यांचे उप्टें खाऊन तो कावळा माजला आणि 'कोणताच पक्षी आपली बरोबरी करणार नाहीं. ' असे समज् लागला. एके दिवशीं सम्द्र-तीरी पुष्कळ हंस आले. वैद्याच्या पुत्रांनी कावळ्याला म्हटलें, "तं तर सर्व पक्षांत श्रेष्ठ आहेस.'' त्याला तें खेरे वाद्दन तो हंसांबरोवर उद्यण्याची बढाई मारूं लागला. इंस म्हणाले, ''तं आमच्यावरोवर कसा उड़ें बाकशील ?'' कावळा म्हणाला, '' उडण्याचे एकशें एक प्रकार मला माहीत आहेत, आणि एकेका प्रकाराने दोभर योजने भी उहूं शकूतों.'' एक हंस म्हणाला, " सर्वं पक्ष्यांत्रमाणें मलाही उहतां येतें." नंतर दोवे उहूं लागले. समुद्रा-वर दूर गेह्यावर कावळा दुसला, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी आहे व उतरा-वयाला झाडबीड कांहीं नाहीं, असे पाहून तो फार घावरला. पुढें त्याच्यानें उडवेना. तो समुद्राच्या पाण्यांत गटंगळ्या खाऊं लागला, तेव्हां हंसाला स्थाची दया आली, आणि ''हा उडण्याचा कोणता प्रकार आहे ? या प्रकाराचें नांच काथ ?'' इत्यादि बोल्हन कावज्याला हंसाने आपल्या पाठीवर घेतलें, आणि समुद्राच्या कांठावर आणून सोडलें."

ही गोष्ट सांगून शाल्य कर्णाला म्हणाला, "त्या कावळ्यासारखाच तूं कौरवांच्या उष्ट्यावर पोसलेला आहेस, आणि गर्वोनं फुगून अर्जुनाला जिंकण्याची इच्छा करीत आहेस. अरे, उत्तर गोप्रहणाचे वेळी एकटा अर्जुन सांपडला असतां त्याला तूं कां मारलें नाहींस? खरोखर अर्जुन सूर्यं आहे, आणि तूं आहेस काजवा. कोल्हा व सिंह, ससा व हत्ती, उंदीर म मांजर, कुन्ना व वाघ, खोटें व खरें आणि विष व अमृत यांप्रमाणेंच तुझ्यांत व अर्जुनांत अंतर आहे. तूं त्याची बरोबरी सुद्धां करूं शकत नाहींस, तर, त्याला जिंकण्याची गोष्ट तर दूरच राहिली."

द्माल्याचे बोल्लो ऐकून कर्ण फार रागावला. त्याने शल्याची, त्याच्या देवाची, त्याच्या आचारांची फारच निन्दा केली, आणि सांगितलें कीं, "आतांच तुला मारून टाकलें असतें, पण वचन देऊन बसलों आहें. पुन्हां जर असें भाषण करशील तर तें भी सहन करणार नाहीं." त्यांचें असें भांडण चाललेलें पाहून दुर्योधनानें दोघांचीही समजूत केली. त्यानंतर कर्ण युद्धाला प्रमृत्त झाला.

(१७) सतराज्या दिवशीं युद्धाला आरंभ झाला. त्या वेळीं संशासकांचा नाश करण्याकरितां अर्जुन दक्षिणेकडे गेला, व कर्ण पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला. धर्मराजानें कांहीं वेळ कर्णाशीं युद्ध केंनें, पण शेवटीं पराभव पायून तो पळ्न जाऊं लागला. कर्णानें त्याचा पाठलाग केला. पण कुन्तीला दिलेलें आश्वासन आठवून त्यानें धर्मराजाला सांगितलें कीं, "जा, तुला मी जिवंत सोडतों. पुन्हां माझ्याबरोवर युद्ध करूं नकोस." त्यानंतर भीमाचा पराक्रम पादून कौरव-सैन्य पळं लागलें. कर्ण भीमापुढें युद्धाला आला, पण भीमसेनाच्या बाणांनीं तो म्हिंत पडला. तेव्हां त्याचा रथ शक्यानें दूर नेला. नंतर दुर्योधनाचे बन्धू भीमावर चालून आले, पण तेही अग्नीवर पडलेख्या किड्यांप्रमाणें महन गेले. पुन्हां कर्ण पाण्डव-सैन्याचा नाश करूं लागला.

इतक्यांत संशतकांना पळवून छावून अर्जुन उत्तर दिशेकडे आला. तेव्हां अश्वत्याम्याचे व त्याचे भयंकर युद्ध झालें. त्या युद्धांत अर्जुनाचे बाण छागून अश्वत्यामा मूर्चिछत पड्वयामुळें त्याचा त्य सारथ्यानें दूर नेला. नंतर दुर्योधन धर्मराजावर युद्ध करीत असतां कर्ण येऊन धर्मराजावर बाणांची वृष्टी कर्फ छागछा. नकुळ व सहदेव धर्मराजाच्या साद्धाला होते. कर्णानें धर्मराजा व नकुळ यांच्या तथाचे घोडे मारच्यावर ते दोघे सहदेवाच्या रथांत बसलें. त्या वेळीं शत्य कर्णाला म्हणाला, "कर्णा, यांना मारून तुला काय मिळणार आहे ? अर्जुनाच्या वधासाठीं दुर्योधनानें तुझा एवढा (एव्हढा) मान ठेवला आहे, म्हणून त्याला मारणें हेच तुझें कर्तव्य आहे. दुसरें, दुर्योधन भीमसेनाबरोबर युद्ध करीत आहे. त्याला वांचविण्याचें सोद्धन येथें काय आपकी शक्ती वायां घालवितोस ?" तें ऐकून कर्ण दुर्योधनाकडें गेला, आणि धर्मराजाला कर्णांचे बाण फार लागह्यामुळें तो शिविरांत येऊन आधरुणावर पढून राहिला.

धर्मराजा युद्धांत कोठें दिसेना, म्हणून त्याचा शोध करीत श्रीकृष्ण व अर्जुन शिबिरांत आले. त्यांना पाहून ते कर्णाला मारूनच आले, असे समजून धर्मराजाने त्यांची फार स्तुती केळी. पण अर्जुनाने जेव्हां खरी गोष्ट सांगितली, तेव्हां तो धर्मराजा फारच रागावला आणि अर्जुनाची निन्दा करून " तूं आपलें गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्याला देऊन टाक, म्हणजे तो तरी कर्णांचा नांश करील." असे म्हणाला. त्याबरोबर अर्जुन खड्ड उपसून धर्म-राजाला मारण्यास निघाला. अर्जुनानें आपल्या मनांत अशी प्रतिज्ञा केलेली होती कीं, " जो गाण्डीव धनुष्य दुसऱ्याला दे असें म्हणेल, लाचा शिरच्छेद करावयाचा.'' ती गोष्ट श्रीकृष्णांना समजल्यावर त्यांनी अर्जुनाची चांगलीच कानउवाडणी केली. हिंसा आणि अहिंसा, सत्य आणि असत्य यांचा विचार समाजवारणेच्या दृष्टीनें कसा करावा तें अर्जुनाला समजावून सांगितलें. एका व्याधाने सर्व समाजास त्रासदायक झालेल्या श्वापदाची हिसा करून सुद्धां तो स्वर्गास कसा गेला, आणि एक तपस्वी ब्राह्मण चौरांना खरा मार्ग दाखबून चोरांनी त्या मार्गांने गेलेख्या लोकांची हिंसा केख्यासुळे कसा नरकांत पडला, तें सांगितल्यावर श्रीकृष्ण म्हणाले, ''श्रेष्ठाला 'तूं , असें म्हणून त्याचा अपमान केल्यास त्याचा वध केल्यासारखाच होतो. तूं धर्म-राजाची निन्दा कर, म्हणजे तुझी प्रतिज्ञा पूर्ण केल्याप्रसाणे होईछ." त्याप्रसाणे अर्जुनाने धर्मराजाची निन्दा केल्यावर अर्जुन पुन्हां खङ्ग वेऊन उसा राहिला आणि '' वडील बन्धूचा अपमान माझ्या हातून घडस्यासुळें मी आत्महत्या करतों.'' असे म्हणाला. तेव्हां श्रीकृष्ण हंसून म्हणाले, ''त्यासाठीं प्वढें कशाला पाहिजे ? तूं आपल्या तोंडानें स्वतःची स्तुती कर म्हणजे झालें." स्याप्रमाणें अर्जुनानें आत्मस्तुती केलेली एकल्यावर पूर्वी केलेल्या निन्देमुळें रागावलेला धर्मराजा वनांत जायला निघाला. तेन्हां श्रीकृष्णांनीं त्याचे पाय धरून त्याला ज्ञांत केलें. अर्जुनानेंही धर्मराजाला नमस्कार केला, आणि कर्णै-वधाची प्रतिज्ञा करून अर्जुन युद्धाला निघाला.

रणांगणांत आख्यावर अर्जुनान युद्ध करीत असलेख्या भीमाला धर्मराजार्चे कुशल कळिवलें, आणि ते दोवे कीरव-सैन्याचा नाश करूं लागले. अर्जुनाने रथ, बोडे व पायदळ यांचा आणि भीमानें हतींचा नाश करण्याचा सपाटां वालिखिलेला पाहून दुःशासन भीमावर धांवून आला. त्या दोघांचं कांहीं केळ युद्ध झाल्यावर भीमसेनानें आपली गदा दुःशासनावर अशी मारली की, तो रथांत्न उदून चालीस हात दूर जाऊन पडला. लगलीच हातांत खड़ घेऊन भीम धांवत गेला. ज्या हातानें त्यानें भारतवर्षाच्या साम्राज्ञीचे— द्रोपदीचे केस ओडले होते, ज्या हातानें पाण्डवांचा सर्वश्रेष्ठ मानिबंदू असलेल्या द्रोपदीचें वस्र फेडण्याचा निर्घृण प्रयत्न केला होता, तो दुःशा-सनाचा हात तोंदून भीमसेन त्याच्या कंठावर पाय देऊन उभा राहिला. आणि "ज्याच्या अंगांत धेर्य असेल त्यानें ह्याला-नरपद्यूला-वांचवांचें. भी याचें रक्त पिणार आहें." असें कोरवांकडील मोख्या-मोख्यांची नांवें घेऊन स्रोरह्म सांगितत्यावर दुःशासनाचें वक्षःस्थळ फाडून त्यांतील गरम रक्त स्रोज्ञिनें पिछं लगला. तें पाहून हा प्रत्यक्ष राक्षस आहे, असें समजून कौरव-सैन्य पळून गेलें. पण दुर्योधनाचे दहा बन्धू भीमावर आणि कर्णांचा पुत्र वृषसेन अर्जुनावर चाल्यन आले. भीमानें त्या दहा जणांचा आणि सर्जुनानें वृषसेनाचा कर्ण व दुर्योधन यांच्यासमक्ष वध केला.

अर्जुनानं आपल्यासमक्ष वृषसेनाचा वध केलेला पाहून मोठ्या रागानं कर्ण अर्जुनाबरोबर युद्ध करूं लगाला. त्या दोघांच्या युद्धाच्या वेळीं युद्ध पाहण्यास आहेल्या देव दैत्यांमध्यें सुद्धां दोन तट पहले. अर्जुनाकहे इन्द्रादि देव होते, व कर्णाचा पक्ष सूर्य आणि देत्य यांनी वेतला होता. युद्धांत दोघांनीही निरिनिराल्या अखांचा प्रयोग चालिका होता. कोणाचाच जय किंवा पराजय दिसेना. अर्जुन आहोपत नाहीं, हैं पाहून कर्णांनें इतके दिवस पुजून देवलेला, आणि खास अर्जुनासाठींच राखून देवलेला, सर्पमुख बाण अर्जुनावर सोहला. त्याच बाणांत खाण्डव-वनांतून निसटलेला 'अक्षसेन' नाग येऊन अर्जुनाचा सूट वेण्यासाठीं बसला होता. तो बाण सुटलेला पाहतांच श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाचा रथ खालीं दाबला. त्यामुळे तो बाण अर्जुनाचा मुकुट घेऊन गेला. नंतर अर्जुनानें डोक्याला कुम्र वस्र बांधलें. जो नाग बाणांत बसला होता, तोच नाग कर्णांकडे जाऊन "पुन्हां मला सोड, म्हणजे मी अर्जुनाला मारतों," अर्से म्हणाला. पण "दुसन्याच्या सर्वक्रावर युद्ध करण्याची माझी इच्छा नाहीं." अर्से कर्णांनें सांगितल्यावर

तो नाग स्वतःच अर्जुनावर बाणासारखा घांवून आला. ते पाहून अर्जुनाने बाण सोबून त्याचे तुकडे केले.

पढें कांहीं वेळ कर्णार्जुनांचें युद्ध चाललें होतें. इतक्यांत कर्णाला ( शापा-मुळें ) अस्त्रांचे मन्त्र आठवत नाहींसे झाले, आणि त्याच्या रथाचें डावें चाक ( शापामुळें ) पृथ्वीनें गिळलें. तेव्हां कर्णानें धर्माची निन्दा केली. तो खालीं उतरला, आणि अर्जुनाला म्हणाला, "मी रथाचे चाक उपसून काढीत आहें. या वेळीं साझ्यावर बाण सोडशील तर तें धर्माच्या विरुद्ध होईल." स्याचें तें भाषण ऐकून श्रीकृष्ण कर्णाला म्हणाले, "आतां तुला धर्म आठवतो, पण ज्या वेळीं भर समेत भारतवर्षाची साम्राज्ञी-महासती द्रोपदीची रजस्वलावस्थेत विदंबना केलीत, पाण्डवांना जाळण्याचा प्रयत्न केळांत, भीमाला विषाच खाऊं घातळेंत, एकट्या अभिमन्यूला पुष्कळांनी मिळून सारछेंत, त्या वेळीं तुझा धर्म कोठें गेला होता? (तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता तुझा धर्म-( मोरोपंत ) ) आतां धर्म तुझें रक्षण करण्यास असमर्थ आहे. ' अर्जुना ! बघतोस काय ? सोड बाण नि तोड कर्णांचा कण्डनाल.' '' श्रीकृष्णाचें बोलणें ऐकून कर्णानें लाजेनें मान खालीं घातली. चाक पृथ्वींतून निघालें नाहीं. तो तसाच युद्ध करूं लागला, पण आतां त्याच्यांत कांहीं त्राण राहिलें नव्हतें. अर्जुनानें एकच बाण मारून त्याचा वध केला, आणि कर्णांच्या शरिरांतून निवालेलें तेज सूर्याला जाऊन मिळालें.

कर्णांचा वध झाल्यावर कौरवांकडे कोणालाच युद्धाचा उत्साह राहिला नाहीं. सैन्य पळालें. दुर्योधनानें कितीही सांगितलें तरी तें परत फिरेना. तेव्हां शल्याच्या सांगण्यावरून युद्ध थांबवून सर्वजण आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) गेले. ते शिविरांत गेल्यावर मोट्या आनन्दानें पाण्डव-सैन्यही आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) आलें. त्यानें मोटमोट्यानें गर्जना चालविल्या. श्रीकृष्ण व अर्जुन धर्मराजाला आनन्दानें मेटले, आणि कर्ण-वधाची वार्ता त्यांनीं त्याला सांगितली. धर्मराजा कर्णार्जुनांचें युद्ध पाहण्यास एकदां रणांगणावर गेला होता, पण घायाल झालेला असल्यामुळें त्याला अधिक वेळ त्या ठिकाणीं राहतां आलें नाहीं. आतां कर्णांचा वध झालेला ऐकून तो मुद्दाम रणांगणांत गेला, आणि कर्ण मृत होऊन पडलेला आहे हें म.सा.(सं.२)३

जेव्हां त्याने प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिलें, तेव्हां त्याला झालेव्या आननदाच्या भरांत त्याने कृष्णार्जुनांना प्रेमानें आलिंगन देऊन सांगितलें, "आज मी धन्य आहें. आजच मला जय मिळाला असे मी समजतों. तेरा वर्षे कर्णांच्या भीतीनें मला झोप येत नव्हती. आज मी मोठ्या आनंदानें झोंपी जाईन." असें बोल्ज त्यानें श्रीकृष्ण व अर्जुन यांना धन्यवाद दिले.

—: कर्णपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:—

# महाभारतसारांतील ' शल्यपर्वा 'चा मराठी सारांश

वैश्वम्पायन जनमेजय राजाला पुढें सांगूं लागले—

एकोणिसान्या दिवशीं सकाळीं सञ्जय हस्तिनापुराला आला. त्यानें राजा धतराष्ट्राला, दुर्योधनादि सर्वांचा नाश झाला, कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिथे कौरवांकडचे व पांच पाण्डव, श्रीकृष्ण आणि सात्यकी असे सात पाण्डवांकडचे मिळून एकंदर दहा जण ह्या युद्धांत्न चांचले, असें सांगितलें. तें ऐकून सर्व पुत्रांच्या आणि विशेषतः दुर्योधनाच्या मृत्यूमुळे दुःख होऊन धतराष्ट्रानें फार शोक केला व नंतर सञ्जयाला युद्धांचे चर्णन करण्यास सांगितलें.

तेव्हा सक्षय म्हणाला—कर्णाचा मृत्यु झाव्यावर तुर्योधनादि सर्व सैन्य यळून शिविरांत आलं. तेव्हा कृपाचार्यांनी दुर्योधनाला सांगितलें कीं, "आतां तरी पाण्डवांना राज्य देऊन त्यांच्यावरोवर सिन्ध कर. सैन्याचा नाश झाला तेवढा पुरे झाला. उरलेक्या सर्वांना आनन्दाने आपापक्या घरीं जाऊं दे." ते ऐकून दुर्योधन म्हणाला, "गोष्ट इतक्या थराला आव्यावर पाण्डव ऐकणार नाहींत, आणि पाण्डवांना शरण जाणें माझ्याकढून होणार नाहीं. इतक्या लोकांचा नाश केल्यावर मी पाण्डवांना शरण जाईन तर लोक मला काय म्हणतील ? आणि मुख्य म्हणजे आतांपावेतों माझ्याकरितां ज्यांनी प्राणत्याग केला, त्यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्याकरितां मला युद्ध केलेंच पाहिजे." असं बोळून दुर्योधनानें अश्वत्थाम्याला विचारलें कीं, ''कर्णांच्या मागून सेनापित करण्यास कोण योग्य आहे ?' तेव्हां अश्वत्थाम्याने शाल्याचें नांव सुचिवलें. तें सर्वांना पसंत पडल्यामुळें दुर्योधनानें शल्याला सेनापित-पदाचा अभिषेक केला.

धतराष्ट्रानें प्रश्न केला—''सञ्जया, कर्णाचा मृत्यु झाला तेव्हां दोन्हींकडे किती किती सैन्य उरलें होतें, तें ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.'' सञ्जय म्हणाला, ''कौरवांकडे रथ अकरा सहस्र (१९,०००), हत्ती दहा सहस्र (१०,०००), घोडे दोन लक्ष (२,००,०००), आणि पायदल तीन कोटी (३,०००००००) इतकें सैन्य होतें. तर पाण्डवाकडे रथ सहा सहस्त (६,०००), हत्ती सहा सहस्र (६,०००), घोडे दहा सहस्र (१०,०००), आणि पायदळ दोन कोटी (२,०००००००) इतकें सैन्य होतें."

(१८) अठराज्या दिवशीं सकाठीं दोन्ही सैन्यें समोरासमोर आल्यावर युद्धाला प्रारंभ झाला. त्या युद्धांत कर्णाचा पुत्र चित्रसेन याचा नकुठानें वध केठा. तें पाहून सुपेण आणि सत्यसेन या नांवाचे कर्णांचे दुसरे दोन पुत्र नकुठावर बाण सोडीत धांवून आले. नकुठानें त्यांचाही नाशा केठेला पाहतांच कौरव-सैन्य भीतींनें पळं लागलें. त्याला धीर यावा म्हणून शल्य पाण्डवांशीं युद्ध करूं लागला. त्यानें पाण्डव-सैन्यांतील पुष्कळांचा नाश केठा, व धर्मराजावर बाणांचा वर्षांव केठा. तेव्हां भीमाला राग येऊन त्यानें हातांत गदा वेतली व शल्याच्या रथाचे घोडे मारून सारथ्यालाही मारून टाकलें. सारथी पडल्यावर शल्य पळ्न गेला. भीमसेन गदा वेऊन युद्धासाठीं शल्याला हाका मारूं लागला, तेव्हां दुर्योधनादि कौरव-सैन्य त्याच्यावर चाळ्न आलें. भीमाच्या साह्याला पाण्डव-सैन्य आल्यावर जें युद्ध झालें, त्यांत दुर्योधनानें पाण्डवांकडून युद्ध करणाऱ्या चेकितान नांवाच्या यादवाचा वध केळा.

शाल्यामें पुन्हां येऊन धर्मराजायर तीक्ष्ण बाण सोडले. तेव्हां धर्मराजामें आपल्या लोकांना सांगितलें कीं, "शाल्य माझा वांटा समजून मी त्याचा नाश करणार आहें. म्हणून माझ्या रथांत सर्व शखें सज्ज ठेवा. माझ्या आपल्या रथाच्या डावीकडे ध्ष्टशुम्न, उजवीकडे सात्यिक, मागें अर्जुन आणि पुढें भीम असें असल्यावर मी शल्यास जिंकूं शकेन." त्याप्रमाणें व्यवस्था केल्यावर धर्मराजा आणि शल्य एकमेकांवर बाण सीहूं लागले. धर्मराजानें शल्याच्या रथाचे बोडे आणि ध्वज पाडला, तेव्हां अश्वत्थामा शल्याला आपल्या रथाचे बोडे आणि ध्वज पाडला, तेव्हां अश्वत्थामा शल्याला आपल्या रथावर घेऊन पळ्न गेला. कांहीं वेळानें दुसच्या रथांत बसून शल्य धर्मराजाबरोबर युद्ध करण्यास पुन्हां आला. त्या दोघांचें युद्ध होत असतां धर्मराजानें शक्ति नांवाच्या शस्त्रानें शल्याच्या नाश केला. त्याबरोबर दुर्योधन नको-नको म्हणत असतांना सुद्धां शल्याच्या सैन्यांतले सातशें (७,००) रथी पाण्डव-सैन्यावर चालून गेले. त्यांचा नाश भीम, अर्जुन, नकुल आणि

सहदेव णांनी केला. तेव्हां कीरवांचे सैन्य मीतीने पळून जाऊं लागलें. स्याला धेर्य देण्याकरितां दुर्योधनानें ओजस्वी भाषण केल्यावर तें सैन्य पुन्हां युद्धाला सिद्ध झालें. त्यांपैकीं म्लेच्छांचा राजा भाष्य मस्त हत्तीवर बसून पुढें सरसावला. तेव्हां धृष्टचुम्नानें त्या हत्तीला गदेनें मारलें आणि सालकीनें एक बाण सोडून शाल्याचा नाश केला. पुन्हां सैन्य पळूं लागलें. त्याला मोठ्या कष्टानें परत फिरवून दुर्योधन युद्ध करूं लागला. तेव्हां धृष्टचुम्नानें त्याच्या रथाचे घोडे आणि सारथी मारला. मग दुर्योधन एका घोड्यावर बसून शकुनीकडे पळून गेला. त्याच्या मागोमाग अश्वत्थामा, कृपाचार्य व कृतवर्मा हेही गेले.

सक्षय म्हणतो—'' त्या वेळी घृष्टग्रुम्नाबरोबर आम्ही पांचजणांनी युद्ध केळ, पण आमचा पराभव होऊन आम्ही पळाळो. इतक्यांत सात्यकीने येऊन माझ्या सैन्याचा नाश केळा आणि मळा जिवंत घरळे.''

दुर्योधन पळाख्यावर त्याचे भाऊ भीमसेनावर चाळून गेळे. त्यांचा नाश मीमानें केळा आणि सहस्रावधि हत्ती, रथ इत्यादि सैन्याळाही यमळोकाळा पाठविळे. आतां दुर्योधन व सुदर्शन हे दोनच तुझे पुत्र घोडेस्वारांच्या सैन्याच्या मध्यभागीं होते. त्या सैन्याचा नाश करण्यास भीम, अर्जुन व सहदेव हे तिघे आले. तेव्हां सुदर्शन भीमाशीं आणि त्रिगतं-देशाचा राजा सुशर्मा व शकुनि अर्जुनाशीं मिडले. अर्जुनानें आपल्या बाणांनीं सत्यकर्मा, सत्येषु आणि सुशर्मा यांचा व त्यांच्या सैन्याचा नाश केळा, आणि भीमानें सुदर्शनाचा वध केळा. तेव्हां शकुनि व त्याचा पुत्र उळक हे सहदेवावर धांवून गेले. सहदेवानें अगोदर उळ्काळा आणि नंतर शकुनीला बाणांनीं यमळोकास पाठविलें. नंतर उरलेल्या सर्व सैन्याला दुर्योधनानें आज्ञा केळी कीं, ''पाण्डवांचा नाश करूनच परत या.'' त्या आज्ञेपमाणें तें सर्व सैन्य पाण्डवसैन्यावर धांवून गेलें, आणि त्या सर्वांचा नाश पाण्डव-सैन्य पाण्डवसैन्यावर धांवून गेलें, आणि त्या सर्वांचा नाश पाण्डव-सैन्यानें केळा.

भृतराष्ट्राने विचारले—कौरवाचे सर्वे सैन्य नष्ट झाले तेव्हां पाण्डवांकडे किती सैन्य उरले होते ?

सञ्जय म्हणाला—दोन सहस्र (२,०००) रथ, सातशें (७००) हत्ती, पांच सहस्र ( ५,००० ) घोडेस्वार आणि दहा सहस्र ( १०,००० ) पायदळ इतकें सैन्य पाण्डवांकडचें उरलें होतें. दुर्योधनाचा घोडा युद्धांत पडल्यामुळे दुर्योधन हातांत गदा घेऊन एकटाच डोहाकडे निघाला. त्याच वेळी धृष्ट-द्यम्नाच्या सांगण्यावरून सात्यकी मला मारणार होता. पण व्यास महर्षीनी येजन सांगितल्यामुळें त्यानें मला जिवंत सोडलें. मी हातांतलें शस्त्र टाकृन हस्तिनापुराकडे चाललों असतां एक कोस (२ मैल) झाल्यावर मला दुर्योधन भेटला. तो मला मोठ्या दुःखाने म्हणाला, "धृतराष्ट्राला जाऊन सांग कीं, तुमचा पुत्र दुर्योधन डोहांत शिरला आहे." असे बोल्ल तो त्या द्धोहांत शिरला आणि मन्त्रसामध्यांनें तळाशीं जाऊन स्वस्थ बसला तो डोहांत गेल्यावर कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिवे त्याचा शोध करीत तेथें आले. मीं त्यांना दुर्योधन जिवंत असल्याचें व तो डोहांत जाऊन बसल्याचे सांगितलें. इतक्यांत त्याचा शोध करण्याला पाण्डव येत आहेत असें पाहन त्यांनी मला रथांत घेतलें आणि आम्ही शिबिराकडे आलों. सर्व सैन्याचा नाश झाल्याची वार्ता शिबिरांत कळल्यावर सर्व खिया ऊर बडवून आक्रोश करूं लागस्या. दुर्योधनाचे प्रधान त्या खियांना घेऊन हस्तिना-पुराकडे निघाले, तेव्हां धर्मराजाला विचारून युयुत्सु त्यांच्याबरीवर गेला.

#### — गदापर्व —

शिविरांत्न सर्व निघून गेल्यावर अश्वत्थामादि तिघांना तेथें राहणें बरें वादेना. ते त्या डोहाकडे जाण्यास निघाले. इकडे पाण्डवांनी दुर्योधनाचा पुष्कळ शोध केला. पण त्याचा शोध न लागल्यामुळें निराश होऊन तें आपल्या निवासस्थानीं (शिविरांत) आले. ते शिविरांत आल्यावर हे तिघे त्या डोहापाशीं जाऊन पोंचले. ते तिघे दुर्योधनाबरोवर बोलत असतां कांहीं व्याध तेथें आले. दुर्योधन डोहांत आहे ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आली, आणि त्यांनीं ती गोष्ट पाण्डवांना जाऊन सांगितली. त्यावरोवर धर्मराजादि सर्वजण मोठ्या आनन्दानें दुर्योधनाच्या नाशाकरितां तेथें जाण्यास निघाले. त्यांचे शब्द दुरूनच ऐकून "पाण्डव येत आहेत, तेव्हां

आमही आतां जातों '' असें सांगून ते तिथे दूर जाऊन एका वडाच्या झाडा-खाळीं बसले.

ते तिघे गेल्यावर पाण्डव तेथें आहे. श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून धर्म-राजानें दुर्थोधनाची चांगळी (ख्प) निन्दा केली. तेव्हां संतापून तो पाण्याच्या बाहेर आला. धर्मराजानें त्याला कवच (चिलखत) आणि शिरस्राण ( जिरेटोप ) दिल्यावर तें घारून व हातांत गदा घेऊन भीमावरोवर युद्ध करण्यास तो सिद्ध झाला. इतक्यांत बलराम तीर्थयात्रा करून तेथें आले. त्यांच्या सांगण्यावरून ती सर्व मण्डळी कुरु-क्षेत्रावर आछी, तेथे त्या दोघांचे ( भीमसेन व दुर्योधन ) युद्ध होऊं लागलें. कोणाचाच जय किंवा पराजय होतांना दिसेना. तेव्हां अर्जुनाच्या प्रशावरून श्रीकृष्णांनी सांगितलें, "भीम त्याच्यापेक्षां शक्तिमान् आहे खरा, पण गदायद्वाचा अभ्यास दुर्योधनाचा अधिक असल्यासुळें अन्याय केल्यावांचून भीम त्याला मारूं शकणार नाहीं. भीमानें त्याची मांडी फोडण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. त्याप्रमाणें केलें तरच दुर्योघन जिंकला जाणें शक्य आहे." तें ऐकृन अर्जुनानें भीमाला दिसेल अज्ञा रीतीनें आपल्या डान्या मांडीवर थाप मारली. तें पाहन भीमाच्या लक्षांत ती गोष्ट आली आणि युद्ध होतां होतां मीमानें एकदम आपली गदा दुर्योधनाच्या डाव्या मांडीवर मारली. त्यावरोवर दुर्योधन खाली कोसळला. तो खाछी पडल्यावर, "तूं आम्हांला भर समेंत गाय रे गाय असे म्हणून हंसत होतास. त्याचें हैं फळ भोग." असे बोळून भीमाने त्याच्या मस्तकावर लाथ मारली. **त्यामुळे धर्मराजाला फार दुःख झालें.** आणि वलराम तर नांगर घेऊन भीमाला मारावयालाच घावले. तें पाहून श्रीकृष्णांनीं त्यांची कशी तरी समजूत केट्यावर ते रागानें द्वारकेकडे निघन गेले.

नंतर दुर्योधन श्रीकृष्णांना म्हणाला, "तूं फार दुष्ट आहेस. भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा इत्यादींना अन्यायानें मृत्यु येण्याचें कारण तूंच आहेस. मी भीमावरोवर युद्ध करीत असतां भीमाला डान्या मांडीवर गदा मारण्या-साठीं खूण करण्यास अर्जुनाला जें तूं सांगितलेंस तें माइया लक्षांत आलें नाहीं, असे नाहीं. असा अन्याय करण्यास तुला लाज वाटायला हवी होती. तुझ्या अन्यायामुळेंच आमचा पराभव झाला." दुर्योधनाचें तें बोलगें ऐकून

श्रीकृष्ण म्हणाले, "तूं आपल्या पातकां मुळेंच मेलास, त्याचा दोष मला लावूं नकोस. भीमाला विष देणें, पाण्डवांना लाक्षागृहांत जालणें, भर समेत रजस्वला अवस्थेत असलेल्या, महासती—द्रोपदीची विदम्बना करणें, अभिमन्यूला पुष्कलांनीं मिळ्न मारणें इत्यादि अन्याय तूं केले नसतेस, पाण्डवांना त्यांचें राज्य अगोदरच दिलें असतेंस तर भीष्म-द्रोणांचा आणि सुझाही नाश झाला नसता. आम्हीं केलेले अन्याय हे तुझ्या अन्यायांची अतिक्रियाच होती म्हणून आम्हांला दोष न देतां स्वतः केलेल्या कर्मांचीं फेळें भोग."

त्यानंतर श्रीकृष्णांसह सर्वजण शिविरांत आले. श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला स्थावरून अगोदर खाली उत्तरण्यास सांगितलें आणि आपण मागृन उत्तरले. तेन्हां आपलेंही काम झालें असें समजून मारुतीही निघृन गेला. श्रीकृष्ण उत्तरतांच अर्जुनाचा रथ जळ्न गेला. तें आश्चर्य पाहून अर्जुनानें तसें होण्याचें कारण विचारलें. तेन्हां श्रीकृष्ण म्हणाले, "मी तुझ्या रथावर सारथी असल्यामुळें आणि तुझें काम पुरें झालें नसल्यामुळें तुझा रथ आतां-पर्यन्त जळला नाहीं. पण आतां तुझें काम संपर्छे. मला सारथी म्हणून त्या रथावर बसण्याचें कारण नाहीं, म्हणून युद्धांत भीष्म-झोणादिकांनीं सोडलेल्या दिव्य अक्षांमुळें तुझा रथ जळून भस्म झाला."

त्यानंतर पाण्डव-सैन्य कौरवांच्या शिबिरांत शिरलें. त्याला तेथें चांदी, सोनें, हिरे, माणकें, दास-दासी इत्यादि पुष्कळ लूट मिळाली. श्रीकृष्णांनीं पाण्डव व सात्यकी यांना सांगितलें कीं, आपण आतां शिबिराच्या बाहेर रात्र काहूं था. त्याप्रमाणें ते सर्व ओघवती नदीच्या कांठीं राजमर राहण्यास गेले. तेथें गेल्यावर धर्मराजाच्या मनांत गान्धारीच्या रागाची व कदाचित् आपल्याला ती शाप देजन भस्म करील या गोष्टीची चिन्ता उत्पन्न झाली. महणून त्यानें श्रीकृष्णांना गान्धारीकडे पाठविलें. श्रीकृष्ण हस्तिनापूरला जाजन धृतराष्ट्र आणि गान्धारी यांना मोठ्या युक्तीच्या भाषणानें शांत करून पुन्हां पाण्डवांकडे आले.

कृपाचार्यांदि तिघांना दुर्योधन पडल्याची बातमी लोकांकडून कळतांच ते दुर्योधन पडला होता तेथें आले. अकरा अक्षीहिणी सैन्याचा स्वामी दुर्योधन तेथे धूळ खात पडलेला पाहून त्यांनी फार शोक केला. अश्वत्यामा तर असे म्हणाला कीं, " प्रत्यक्ष माइया पित्याच्या मृत्यूपेक्षां, राजा, तुस्या ह्या दीन स्थितीचें मला फार दुःख वाटत आहे. भी प्रतिज्ञा करून सांगतों कीं, भी आज कोणत्याही उपायानें पाण्डव-सैन्याचा नाश करून टाकीन. या गोष्टीला तुझी मात्र संमती हवी." तें ऐकून दुर्योधनाला आनंद झाला आणि कृपाचार्यांच्या हातून अश्वत्थाम्याला त्यानें सेनापतीचा अभिषेक करविला. अभिषेक झाल्यावर दुर्योधनाचा निरोप घेऊन ते तिघे तेथून निवाले आणि दुर्योधन रात्रभर तेथेंच आपल्या हातांनीं मोठ्या कष्टानें मांडीचे लचके तोडणाऱ्या गिधाडांना हाणीत, रक्तवंबाळ स्थितीत पढून राहिला.

—: शल्यपर्वांचा मराठी सारांश समाप्त:—

#### महाभारतसारांतील ' सौप्तिकपर्वा 'चा मराठी सारांश

कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिचे दुर्णोधनाजनळून निघाल्यान्तर एका अरण्यांत मोठ्या वडाच्या झाडाखाली रथ सोहून संध्या केल्यावर थकून गेलेले असल्यामुळें तेथें जिमनीवरच निजले. दोघांना तर झोप लागली. पण अश्वत्थामा मात्र रागामुळें व दुःखामुळें झोपीं गेला नाहीं. चांगली रात्र झाल्यावर त्या वडाच्या झाडावर झोपीं गेलेल्या कावळ्यांना एक धुवड येजन मारून टाकीत आहे, असे अश्वत्थाम्याला दिसलें. तें पाहून धुवडानें आपल्याला गुरूपदेश केला असें समज्न निजलेल्या पाण्डव-सैन्याचा असाच नाश करावा, हा विचार मनांत ठरवून त्यानें झोपीं गेलेल्या त्या दोघांना जागें करून आपला विचार सांगितला. तेव्हा "असें करणें योग्य नाहीं, हा अधर्म आहे, यानें तुझी लोकांत छी-यू होईंल." इत्यादि कृपाचार्यांनीं सांगून पाहिलें. पण तें न ऐकून जेव्हां अश्वत्थामा पांडवांच्या शिविरांत जाण्यासाठीं रथांत बसला, तेव्हां ते दोघे सुद्धां त्याच्यावरोवर निघाले.

पांडवांच्या निवास-स्थानाजवळ (शिविराजवळ) गेल्यावर अश्वत्थामा म्हणाला, "तुम्ही दोघे दरवाजावर राहून आंत्न पळून येणाऱ्यांना ठार मारा. मी आंत जाऊन झोपलेल्या लोकांचा नाश करतों.'' इतकें बोलून तो प्रथम भृष्टद्युम्नाजवळ गेला, आणि लाथांनी त्याला मारूं लगाला. भृष्टद्युम्न जागा होऊन उठूं लगाला, तेव्हां अश्वत्थाम्यानें त्याला दोन्ही हातांनी धरून मूमीवर आपटलें, आणि शस्त्रावांचून एखाद्या पद्युला मारावें, त्याप्रमाणें त्यानें भृष्टद्युम्नाला ठार मारलें. यानंतर शिखण्डी, द्रौपदीचे पुत्र इत्यादि जे तेथें होते, त्या सर्वांचा नाश अश्वत्थाम्यानें केला. जे पळून जाण्याच्या विचारानें शिबिराच्या दरवाजावर आले, त्यांचा नाश कृपाचार्य व कृतवर्मा यांनीं केला. सर्वांचा नाश केल्यावर मोठ्या आनंदानें ते तिघे दुर्योधनाकडे आले, आणि त्यांनीं तो सर्व वृत्तांत त्याला सांगितला. तो ऐकून तशाही स्थितींत त्याला आनंद झाला, आणि थोड्याच वेळानें त्यानें प्राण सोडला.

सञ्जय म्हणतो—हे घृतराष्ट्र राजा! तुझ्या वाईट सल्ल्याभुळें, अन्यायी वागण्यामुळें व घोर अपराधामुळेंच अशा रीतीनें कौरवांचा आणि पाण्डव-सैन्याचा युद्धांत सम्पूर्ण नाश झाला, आणि दुर्योधनाच्या मृत्यूनंतर च्यासांनीं पूर्वी मला दिलेली दिन्य-दृष्टि नष्ट झाली.

वैश्वम्पायन जनमेजय राजाला म्हणाले—राजा, प्रातःकाळी घृष्टशुम्नाचा सारथी धर्मराजाकडे येजन सांगूं लगाला—"शिविरांतील सर्व सैन्य कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा या तिघांनी सारून टाकलें. मी कृतवर्म्यांच्या हात्त्व कसा तरी निसटलों." तें ऐकल्यावर धर्मराजानें कांहीं वेळ शोक करून द्रौपदीला आणण्यास नकुळाला पाठिवलें आणि तो स्वतः सर्वांसह शिविरांत गेला. कांहीं वेळानें द्रौपदी तेथें आली. पुत्रांच्या मृत्यूमुळें तिला फार दुःख झालें. त्या दुःखानें ती द्रौपदी म्हणाली, "माझ्या पुत्रांचा धात करणारा अश्वत्थामा जिवंत असेपर्यन्त मी कांहीं न खातां, न पितां येथेंच बसून राहणार आहें." असें म्हणून ती तेथेंच बसली. तेव्हां धर्मराजानें तिला विचारलें, "अश्वत्थामा पळून गेला आहे. त्याला युद्धांत जिंकल्याचें तुला कशावरून खरें वाटेल तें सांग." द्रौपदी म्हणाली, "अश्वत्थान स्याच्या मस्तकावर जन्मतःच एक मणी आहे. तो आणून तुमच्या मस्तका- वर शोभा देतांना पाहिला, तरच मी जिवंत राहीन, एरव्हीं नाहीं."

तें ऐकतांच भीमसेन रथांत बसून अश्वःथाम्याच्या नाशाकरितां निघाला. नकुळ त्याचा सारथी होता. भीम निघालेला पाहून श्रीकृष्ण धर्मराजाला महणाले, "भीमाला एकट्याला जाऊं देणें योग्य नाहीं. कारण अश्वःथामा जसा शूर आहे, जसा शखास्रवेता आहे, तसाच अत्यंत दुष्टही आहे. त्याच्या दुष्ट्रपणाची एक गोष्ट सांगतों. द्रोणाचार्यांनी अर्जुनाला ब्रह्मास्र दिलें. तें ऐकून अश्वःथामा एकान्तांत द्रोणाचार्यांना ब्रह्मास्र मार्गू लागला. तो दुष्ट आहे म्हणून द्रोणाचार्यांनी तें त्याला दिलें नव्हतें. पण या वेळीं त्यानें फारच गयावया केल्यामुळें त्यांनी तें अस्र त्याला दिलें, आणि सांगितलें कीं, हें अस्र मनुष्यांवर सोहूं नये असा याचा नियम आहे. पण तें दुष्ट असल्यामुळें हा नियम पाळणार नाहींस. ब्रह्मास्र मिळाल्यावर एकदां अश्वत्थामा द्वारकेला आला. यादवांनीं मोट्या आदरानें त्याला ठेवून

चेतलें. एके दिवशीं तो माझ्याकडे येऊन माझं सुदर्शन-चक्र मागूं लागला. मीं स्थाला वे म्हटल्यावर तो चक्र उचलें लागला, पण त्याला ते उचलेना. तेव्हां स्थाला फारच लाज वाटली. नंतर भी त्याला विचारलें, 'तं चक्र वेऊन काय करणार?' तो म्हणाला, 'भी ब्रह्मास्त्रानें इतरांना जिंकूं शकेन, पण तुम्हांला जिंकूं शकणार नाहीं. तेव्हां तुमच्या जवळून चक्र वेऊन तुम्हांलाच जिंकावें असा माझा विचार होता.' त्यानंतर कांहीं दिवसांनी तो द्वारकेंत्न निघून गेला. तर धमराजा, तो असा दुष्ट आहे. म्हणून एकटा भीम जाणें योग्य नाहीं.' असे बोळन श्रीकृष्ण रथांत बसले. धमराजा आणि अर्जुन त्याच रथांत बसून निघाले.

भीमसेन निघाला तो गंगेच्या कांठावर ज्यास महर्पीच्या आश्रमांत आला. कारण, तो दुष्ट नराधम अश्वत्थामा तेथंच आहे अशी वातमी मीमाला माहीत होती. भीमाच्या मागोमाग श्रीकृष्णांचाही रथ आला. ते पाहून, आतां हे आपल्याला मारणार या भीतीने पाण्डवांच्या नाशासाठीं अश्वत्थाम्याने ब्रह्मास्त्र सोडलें. तेव्हां श्रीकृष्णांच्या सांगण्यावरून पाण्डवांच्या आणि सर्वांच्याच रक्षणाकरितां अर्भुनानें सुद्धां ब्रह्मास्त्र सोडलें. दोन्ही अस्त्रांचें तेज सर्वं लोकांचा नाश करील, म्हणून व्यास महर्षी व देविष नारद यांनी मध्यें पहून दोघांनाही अस्त्र आवरून घेण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें अर्जुनानें ताबडतोव ब्रह्मास्त्र आवरून घेतलें. पण अश्वत्थाम्याला तें आवरतां येईना. तेव्हां ऋषी म्हणाले, '' जेथें ब्रह्मास्त्रांचें युद्ध होतें, त्या ठिकाणीं बारा वर्षे पाऊस पडत नाहीं, आणि दुष्काल पडतो. आमच्या सांगण्यावरून अर्जुनानें अस्त्र आवरलें आहे. तुला अस्त्र आवरतां येत नसेल तर तुझ्या मस्तकावर असलेला मणि पाण्डवांना दे आणि हें अस्त्र पाण्डवां-वर सोडूं नको. तरच तूं जिवंत राहशील.'' ते पेकून त्याने तें अस्त्र उत्तरेच्या गर्भावर सोडलें.

तें पाहून श्रीकृष्ण स्थाला म्हणाले, '' उत्तरेच्या गर्भाला तर सी निवंत करीनच, पण गर्भहस्या (श्रूणहस्या ) करणारा तूं महा दुष्ट आणि पातकी असल्यामुळें या पापाचें फळ याच जन्मी (थाचि देहीं, थाचि डोळां— जुकाराम) तुला भोगावें लागेल, तीन सहस्व (३,०००) वर्षे तुझ्या अंगोत्न प्रिमिश्रित रक्त वाहत राहील. ती दुर्गन्धी सहन करीत तुलह अरण्यांत एकट्याला भटकावें लागेल. तुला कोणीही ओळखणार नाहीं." तें ऐकून मोठ्या दुःखानें पाण्डवांना आपला मणी देऊन अश्वत्थामा अरण्यांतः निघून गेला.

नंतर पाण्डव मणी घेऊन आपल्या निवास-स्थानी (शिविरांत) आले. द्रीपदीच्या सांगण्याप्रमाणें तो मणि धर्मराजानें स्वतःच्या मस्तकावर धारण केला. तेव्हां द्रीपदी प्राणस्यागाच्या निश्चयानें बसली होती, ती मोठ्याः आनन्दानें उठली.

—: सौतिकपर्वांचा सराठी सारांश समाप्त:—

### महामारतसारांतील ' स्त्रीपर्ना 'चा भराठी सारांश

वैशम्पायन पुढें जनमेजय राजाला सांगं लागले—त्यानंतर शोकानें व्याकुळ झाछेल्या घुतराष्ट्राला सञ्जयाने आणि विदुराने पुष्कळ उपदेश केल्यावर गान्धारी, कुन्ती इत्यादि श्चियांना बरोबर घेऊन धृतराष्ट्र राजा हस्तिनापुराच्या बाहेर पडळा. एक कोस ( २ मेळ ) गेल्यावर त्याळा कृपाचार्य, कृतवर्मा आणि अश्वत्थामा हे तिथे भेटले. युद्धांत दुर्योधनासुद्धां सर्व सैन्याचा नाश झाला, आम्ही तिघेच जिवंत राहिलों असे सांगून ते निवृन गेले. त्यांपैकीं कृपाचार्य हस्तिनापुरास गेले, कृतवर्मा द्वारकेला गेला आणि अश्वत्थामा ज्यास-महर्षीच्या आश्रमास गेला. अश्वत्थामा ज्यासमहर्षीच्या आश्रमास गेल्यावर पूर्वी सांगित्वत्याप्रमाणें पाण्डवांनीं तेथें जाऊन त्याला जिंकलें.

वृतराष्ट्र हस्तिनापुराहून निघाला हें ऐकून धर्मराजा सर्वांना बरोबर चेऊन स्वाला जाऊन भेटला. घृतराष्ट्राने धर्मराजाला आर्लिंगन दिलें आणि भीमाला भेटण्याची इच्छा दशैविली. तेव्हां त्याच्या मनांतील दुष्ट भावना सोळखून श्रीकृष्णांनीं भीमाला मागें ओढलें आणि दुर्योधनानें गदा-युद्धाचा अभ्यास करण्याकरितां भीमाची जी लोखंडाची प्रतिमा केली होती. ती धतराष्ट्राच्या पुढें केली. खरा भीम हाच, ह्यानेंच आपल्या सर्व पुत्रांचा नाश केला, म्हणून मोठ्या रागानें त्या मूर्तीचें धृतराष्ट्रानें चूर्ण केलें आणि तो रक्त ओकीत जिमनीवर पडला. लगेच सञ्जयाने त्याला सावरलें. राग गेह्यावर धृतराष्ट्र भीमाच्या मृत्यूसाठीं जेव्हां शोक करूं लागला तेव्हां श्रीकृष्णांनी त्याला खरी गोष्ट सांगितली आणि आतो पाण्डव तुला मला-अमाणें आहेत, त्यांच्यावर क्रीव काणें तुला योग्य नाहीं, असा उपदेश केला.

धृतराष्ट्राला भेटल्यावर पाण्डव गान्धारीकडे गेले. गान्धारी पाण्डवांवर फार रागावलेली पाहून व्यासमहर्षी न रागावण्याविषयीं उपदेश करीत होते. त्या वेळी गान्धारी महणाली, ", मीमाने अधर्म करून दुर्योधनाला मार्छे नसतें तर मला राग आला नसता.'' इतक्यांत पाण्डव तेथें जाऊन पोहोंचले. तेव्हां भीमानें सांगितलें कीं, '' दुर्योधनानें भर सभेत महासाध्वी द्रौपदीला आपली डावी मांडी उघडी करून दाखिव बावर मीं जी प्रतिज्ञा केली ती पूर्ण करण्याकरितां मला तसें करावें लागलें. त्याबद्दल त्याची तूं क्षमा कर." त्यावर गान्धारी म्हणाली, "तरी मुद्धां दुःशासनाचें रक्त पिणे हें तुस्याकद्दन मीठें पातक घडलें आहे." तेव्हां भीम म्हणाला, "ही गोष्ट माद्या हातून कशी घडेल वरें ? दुःशासन माझा भाऊ होता. मी दृंशराला समरून सांगतों कीं, प्रतिज्ञा पूर्ण केली हें लोकांना दाखिवण्या-करितां केलेलें तें नाटक होतें. दुःशासनाचें रक्त माद्या ओठांच्या आंत गेलें नाहीं, याला देव साक्षी आहे." तें पेकून गान्धारी म्हणाली, "तरी पण आमच्या शंभर पुत्रांपैकीं ज्यानें तुझा थोडा अपराध केला असेल अशा पुखाद्याला आम्हां आंधल्यांची काठी म्हणून तूं जिवंत ठेविलें असतेंस तर मला इतकें दुःख झालें नसतें."

त्यानंतर गान्धारीने ''धर्मराजा कोठें आहे ?'' असे मोठ्या रागानें विचारलें. त्याबरोबर धर्मराजा हात जोडून भीतीनें थरथर कांपत गान्धारीला नमस्कार करूं लागला. त्या वेळीं गान्धारीच्या डोळ्यांवर बांधलेख्या पट्टींतून तिची जळजळीत दृष्टि धर्मराजाच्या नखांवर गेली. त्याबरोबर त्याच्या हाताचीं बोटें काळीं ठिक्कर पडलीं. इतकें झाल्यावर पाण्डव कुन्तीला भेटले.

त्यानंतर सर्व मण्डली युद्धाच्या ठिकाणी आली. तैथे पुष्कळ शोक केल्यावर गान्धारीने श्रीकृष्णांना शाप दिला. गान्धारी म्हणाली, '' श्रीकृष्णा, कौरव-पाण्डवांचे युद्ध न होऊं देणें तुझ्या हातीं असतां ज्या अर्थी कौरव-कुलाचा नाश तूं आपल्या समक्ष होऊं दिलास, त्या अर्थी आजपास्न छत्तिसाच्या वर्षी यादव-कुलाचा नाश तुझ्या समक्ष होईंल आणि तुला अरण्यांत अनाथासारखें मरण येईंल."

तं गान्धारीचें बोल्णें ऐकून श्रीकृष्ण हंसले व म्हणाले, ''गान्धारी, तृं जें बोल्लीस तें मला माहीतच आहे. यादवांचा नाश माह्याशिवाय दुसरा कोणीच करूं शकत नाहीं. कारण ते देवेन्द्राला सुद्धां अवध्य आहेत.'' नंतर धृतराष्ट्रानें धर्मराजाला युद्धांत मेलेक्यांची संख्या विचारली, तेव्हां धर्मराजा महणाला, ''या युद्धांत (१,६६,००,२०,०००) एक अञ्ज

सहासष्ट कोटी, वीस हजार वीर लोक मेले. शिवाय इतर मेलेल्यांची संख्या (२४,१६५) चोवीस हजार, एकशें पासष्ट ही आहे.''

त्यानंतर धृतराधूष्या सांगण्यावरून धर्मराजानें सक्षय, विदुर, धौम्य ऋषी इत्यादिकांस आज्ञा केव्याप्रमाणें त्यांनीं चंदन, कापूर, काष्टें इत्यादि-कांच्या चिता करून सर्वांना आग्नि दिला. मग सर्व मण्डली मृतांना पाणी देण्यासाठीं गंगानदीवर आली. ते सर्वांच्या नांवानें पाणी देत असतां कुन्तीनें पाण्डवांना सांगितलें कीं, "कर्ण तुमचा वडील बन्धु आहे. त्यालाही पाणी द्या." तें ऐकून धर्मराजाला फार दुःख झालें. परंतु इतके दिवस कुन्तीनें ती गोष्ट गुप्त ठेवल्यामुलें धर्मराजानें शाप दिला कीं, " खिथांच्या मनांत यापुढें गुप्त गोष्ट राहणार नाहीं." नंतर सर्वांच्या नांवानें पाणी देऊन ती मंडली गंगेच्या कांठावर आली.

—: स्त्रीपर्वाचा मराठी सारांश समाप्त:—

## महाभारतसारके भीष्मपर्व 'का सारांश-(हिंदी)

जनमेजय राजाके पूछनेपर वैशम्पायन ऋषि आगे बताने लगे-

दोनों सेनाओं के, कुरुक्षेत्रपर इकट्ठा होनेपर युद्ध-सम्बन्धी नियम निश्चित किये गये। दोनों सेनाओं को युद्धार्थ सिद्ध देखकर ज्यास महिंचें धतराष्ट्रसे बोले, "युद्ध देखनेकी अगर इच्छा हो तो कहो में तुम्हें दिज्य दृष्टि दे रखता हूँ। उनके इनकार करनेपर ज्यास महिंचें सञ्जयको वह वर प्रदान किया, "इसे सब ज्ञान दिज्य दृष्टि-दृरार प्राप्त होता रहेगा, और यह तुम्हें युद्धकी वार्ता सुनाएगा।" अनन्तर ज्यास महिंचें और सञ्जय दोनों चले गये। दसवें दिन शामके समय सञ्जयने युद्धमें भीष्म पितामहके धराशायी होनेका वृत्त पृतराष्ट्रको कह सुनाया। सुनकर और कुछ शोक करनेपर पृतराष्ट्रने युद्धका पूरा समाचार सुननेकी अपनी इच्छा ज्यक्त की। सञ्जय बताने लगा—

स्योंदय होतेही दोनों सेनाएँ शक्कास्त्रोंसे युक्त, युद्धोत्सुक हो गयीं। रणवाद्य बजने लगे। भीष्माचार्यने सबके लिए उत्साहवर्दं के भाषण दिया। श्रीकृष्णकी स्चनाके अनुसार अर्जुनने जय-प्राप्तिके लिए भगवतीकी प्रार्थना की। भगवतीने इच्छानुसार वर प्रदान किया और अर्जुन रथपर सवार हुआ। तदुपरान्त श्रीकृष्ण और अर्जुनने अपने शंख बलपूर्वक बजाये। तब पाण्डवोंकी तरफ्के सभी बड़े-बड़े, वीर योद्धाओंने अपने-अपने शंख बजाये। अब युद्ध प्रारम्भ हो ही रहा था कि अर्जुनने अपना रथ दोनों सेनाओंके बीच खड़ा करनेके लिए श्रीकृष्णसे कहा। वहाँ रथके पहुँचतेही अर्जुनने दोनों सेनाओंमें देखा कि "यहाँ कोई हमारे गुरुवर्य हैं, कोई पितामह, प्रितामह, इष्ट मिन्न, बन्धु, युन्न, पीन्न आदि आदि हैं।" उन्हें तलवारके घाट उतार राज्य पानेकी अपेक्षा भिक्षा माँगकर पेट पालना लाख गुना अच्छा अर्जुनको प्रतीत हुआ और वह अपने उन मावोंको श्रीकृष्णपर प्रकट करने लगा। अपने उन विचारोंसे किंकर्तन्यमूढ़ होकर हाथके तीर-कमानको छोड़, निरुत्साह होकर चटसे रथमें सेन्ना-शून्यसा बैठ गया। अर्जुनके उस मोहको दूर करनेके लिए श्रीकृष्णने उसे अपनी गीता सुनायी।

म.सा.(खंड२)४

अर्जुन दो प्रकारोंसे मोहमें आ गया था। एक मोह यह था कि भीष्मादिकोंके शरीर-नाशके साथ-साथ उनकी आत्माका नाश होता है, और
दूसरा मोह, क्षात्र-धर्म-युद्धको वह अधर्म समझने लगा था और भिक्षांदेहि
अधर्मको धर्म। अविनाशी आत्माको, अर्जुन नाशवान समझ रहा था और
धर्मको अधर्म और अधर्मको धर्म समझ रहा था। इसलिए "आत्माका
नाश कोई नहीं कर सकता है, और त् क्षत्रिय होनेके कारण युद्ध करना
तेरा धर्म है। उसको त् कदापि त्थाग नहीं सकता। त्याग देगा तो तुझे
पाप लगेगा। युद्धमें तुझे पापकी आशंका होती हो तो कर्तव्योंको निवाहते
पापोंसे अलिस रहनेकी योग-युक्ति इस प्रकार है,—जय-पराजय, लाम-हानि,
सुख-दु:ख दोनोंमें समबुद्धिसे काम ले।" इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्के
उपदेश करतेही अर्जुन युद्धके लिए पुनः कटिबद्ध हुआ। पुनः शंख बजे।
देव, गंधव, सिद्ध आदि युद्ध देखनेके लिए आसमानमें एकत्र हुए।

इतनेमें धमराजा शस्त्र नीचे रखकर, कवच उतारकर, हाथ जोड़कर चुपकेसे पैदल्ही प्रविका तरफ़ स्थित कौरवॉकी सेनाकी ओर जाने उद्यत हुए। उनके पीछे उनके बन्धु, श्रीकृष्ण और चोटी-चोटीके राजा-महाराजा भी प्रस्तुत हुथे। धमराजाने सीधे भीष्म, द्रोण, कृप, शल्यके पास पहुँचकर उनसे प्रार्थना की कि उन्हें संप्राममें विजयश्री प्राप्त हो। उनमेंसे भीष्मने बताया कि तृष्कर कभी आ जा; मुझे जीत लेनेका उपाय में तुझे बताऊँ। द्रोणाचार्यने बताया कि में जब शस्त्र नीचे रखूँ, तभी कोई मेरा वध कर सकेगा; अन्यथा मेरा वध असंभव है। सभीने धमराजाको आशीर्वाद दिया कि तेरी जथ निश्चित है। इतना सब होनेपर धमराजा अपनी सेनाको लौटने लगे। इसी बीच श्रीकृष्णने कणंको पाकर उससे कहा कि भीष्मके खुद्धमें रहते अगर तृ कौरवॉकी तरफ़से युद्ध करना नहीं चाहता है तो पांडवॉकी तरफ़से युद्ध कर। लेकिन इस बातको कर्णने नहीं माना। धम-राजाने दोनों सेनाऑके बीच खड़े होकर उच्च स्वरसे कहा, "कौरवॉका पक्ष छोड़कर हमारे पक्षमें आनेकी जिनकी इच्छा हो वे हमारी तरफ़ आ जाएँ।" वह सुनकर धृतराष्ट्रका पुत्र युयुरसु पांडवॉकी तरफ़ आ गया।

अनन्तर धर्मराजा सबको अपने साथमें छेकर अपनी सेनामें आ पहुँचे और संग्रामके छिए प्रस्तुत हुए।

- (१) पहले दिन भीष्मने दिनभर घमासान युद्ध किया। विराट राजाका पुत्र श्वेतका वध किया और पांडवोंकी बहुतसी सेना नष्ट कर दी। भीष्म-पितामहका पराक्रम देखकर आज जय प्राप्त करनेकी संभावना नहीं है समझकर शामको पांडवोंने युद्ध स्थगित किया। दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिरको चली गर्थी।
- (२) दूसरे दिन सबेरेही सेनाको कौंच-व्यूहमें आबद्ध करके पांडव स्योदियकी राह देखने लगे। स्योदियके होतेही भीष्माचार्यजीकी, महान्युहसे आवद्ध कौरव-सेना पांडवोंपर चढ़ आयी। इस दिन भी भीष्माचार्यने पांडवोंकी सेनाका बहुतही नाश किया। तब उनसे युद्ध करने अर्जुन प्रस्तुत हुआ। कोई किसीको जीत न सका। इसी समय भीमने कलिंग देशके राजा अतायु और निषाद-राजा केतुमानका वध किया। उनकी सेनाका इस प्रकार नाजा किया कि भीम साक्षात् यमराजही है ऐसा आभास कौरव-सेनामें निर्माण हुआ। तब भीमके साथ भीष्म युद्ध खेलने प्रस्तुत हुए। इतनेमें सात्यिकिने भीष्मके सार्यीको मार डाला। उस समय घोड़े बेकाबू होकर युद्ध-क्षेत्रके बाहर भीष्माचार्यंके रथको लेकर दौड़ पड़े। दुर्योधनके पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्युके बीच युद्ध छिड़ गया। उनकी सहायतामें एक तरफ़से दुर्योधन और दूसरी तरफ़से अर्जुन वहाँ पहुँच गये। उस समय अर्जुनने रथ, घोड़े, हाथी, पदाति जो भी सामने खड़ा हो जाता उसका काम तमाम करना सपाटेसे सुरू कर दिया। तब कौरवोंकी सेना तितर-वितर होने लगी। इतनेमें सूरज इवनेका समय हो आया। भीष्माचार्यने थुद्ध स्थगित किया और दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिविर विश्रामके लिए चली गयीं।
  - (३) तीसरे दिन भीष्माचार्यने अपनी सेनाको गरुड-व्यूहमें आबद्ध किया। उधर पांडवोंने अर्धचन्द्र-व्यूहकी रचना की थी। युद्धके आरंभ होतेही अर्जुनने कौरवोंकी सेनाका अत्यधिक नाश किया। तब सेना भाग जाने लगी। दुर्योधनने अपने सैनिकोंको धीरज बँधाया तब कहीं वे सब

युद्धके लिए लीट पड़े। परन्तु दुर्योधन भीष्म-द्रोणके पास जाकर कहते लगा, "आप अपने दिलसे युद्ध नहीं खेल रहे हैं। पांडवोंपर आप तरस खाते हैं। आपके रहते पांडवोंका विजयी होना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब दिलसे युद्ध खेलनेकी कृपा करें।" सुनकर भीष्माचार्थ कुछ हँस दिये और क्रोधसे आँखें तरेरकर दुर्योधनसे बोले, "अबतक कई बार तुझको बताया कि पांडव अजेय हैं। में बूढ़ा हो गया हूँ। अपनी शक्तिमर कर्तव्य-वश्च युद्ध खेल ही रहा हूँ।" कौरवोंकी सेना युद्धके लिए फिरसे लौटनेपर अर्जुनने महेन्द्र अस्त्रका प्रयोग किया। उस अस्त्रके प्रयोगसे कौरवोंकी सेनाका बहुतही संहार हुआ। संध्या होनेको आयी इसलिए युद्ध स्थिगत हुआ। पांडवोंकी सेना अपनी जय पुकारते हुए खुशी-खुशी अपने शिविरको चली गयी।

(४) चौथे दिन सबेरे फिरसे दोनों दल आमने-सामने डट गये।
रणवाद्य बजने लगे और युद्धमें आरंभ हुआ। दुर्योधनको देखकर उसे मारने
भीम तेज़ीसे दौड़ पड़ा तब दुर्योधनने मगध-देशीय दस हज़ार हाथियोंकी.
सेना भीमपर भेजी। भीमसेनने उस तमाम सेनाका काम जब तमाम
किया तब दुर्योधनने गुस्सेमें आकर आदेश दिया कि 'सब मिलकर पहले इस भीमको नष्ट करों '। उसी दम उसके चौदह भाई भीमपर टूट पड़े।
उन्मेंसे आठ भाइयोंका भीमने वध किया और शेष भाग गये।

इतनेमें भगदत्त हाथीपर सवार भीमपर चढ़ आया। तब घटोत्कचने. उसका प्रतिकार किया। घटोत्कच अपनी मायाकी ओटमें जब युद्ध खेलने लगा तब '' अब शाम होनेको है। इस समय इस दुष्ट निशाचरके साथ युद्ध खेलनेसे जय कदापि होनेवाली नहीं है। हम थक गये हैं। पांडवोंके शस्त्रास्त्रोंसे हम घायल भी हुए हैं। इसलिए कलही युद्ध करें।'' इस प्रकार भीष्माचार्यने दोणाचार्य तथा दुर्योधनसे सलाह करके युद्धको स्थगित एखनेका आदेश दिया। तब कौरवोंकी सेना अपने शिविरको चली गयी। और पांडव-सेना भी अपने शिविर चली गयी।

(५) पाँचवें दिन सबेरे कौरव, भीष्माचार्यको आगे करके और पांडव, भीमको अगुआ बनाके युद्ध करने छगे। भीष्मने भीमपर तीर चलाया तो भीमने उनपर शक्ति चलायी। भीष्मने तीर चलाकर शक्ति तोड़ डाली। इतनेमें भीमने हाथमें धनुष्य-बाण उठाया, वह भी भीष्मने तोड़ डाला। वह देखकर सात्यिक भीष्मपर तीर चलाने लगा। भीष्मने उसके सारथीको मार डाला। तब बोड़े सात्यिकके रथको लेकर दूर भाग खड़े हुए। उसके बाद भीष्मने पांडवोंकी सेनाके कई वीरोंका नाश किया। सात्यिक पुनः तीर चलाते हुए आ पहुँचा तब दुर्योधनने उसके प्रतिकारमें दस हज़ार एथ भिजवाये। उन सबका नाश सात्यिकने किया। तब बड़े कोधसे भृरिश्रवा सात्यिकपर चढ़ आया। सात्यिकने दस पुत्र उसका अवरोध कर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। आख़िर भूरिश्रवाने सात्यिकने दसों पुत्रोंके धनुष्योंको और अनंतर उनके मस्तकोंको काट डाला। वह देखकर सात्यिकको बड़ा गुस्सा आया। वह भूरिश्रवापर बड़े वेगसे चढ़ आया। उन दोनोंने भयानक युद्ध हुआ। दोनोंने एक दूसरेके घोड़े मार डाले और हाथमें ढाल-तलवार लेकर युद्ध खेलना प्रारंभ किया। तब भीमने सात्यिकको और दुर्योधनने भूरिश्रवाको अपने रथपर बिटा लिया।

हसी समय जबिक भीष्मने पांडवोंकी सेनाका अध्यिषक संहार किया अर्जुन युद्ध करने सामने प्रस्तुत हुआ। तब दुर्योधनने पचीस हज़ार (२५०००) रिथयोंको उसके प्रतिकारमें भिजवाया। अर्जुन-द्वारा उनका संहार होते-होते सूर्यास्त होनेको आया। तब युद्ध स्थगित घोषित करके दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिविर चली गर्यी।

(६) रातभर विश्राम छेकर छठे दिन सबेरे पुनः दोनों सेनाएँ युद्धके ि एर रणक्षेत्रपर आ डटी। भीमने दोणाचार्यपर आक्रमण किया। दोणाचार्यने भीमपर नौ तीर छोड़े। प्रत्युत्तरमें भीमसेनने तीर छोड़कर दोणाचार्यका सारथी मारा। तब घोड़ेका छगाम पकड़कर रथ चलाना और साथ युद्ध खिलना दोनों काम साथ-साथ कर दिखाके दोणाचार्यने पांडवोंकी सेनाका बहुतही विष्वंस किया। उसी तरह भीषमने भी भयंकर विष्वंस किया। इसीम और अर्जुनने भी कौरवोंकी सेनाकी वही गत कर डाली। अनन्तर भीम कौरव सेनाकी हद तोड़कर भीतर हुस पड़ा। उसको जिंदा पकड़नेके

हेतु बहुत वीर उसे घेरकर युद्ध करने लगे। तब भीमसेन हाथमें गदा उठाकर अपने रथसे नीचे उतर पड़ा। उसने अपनी गदासे उस सारी सेनाका नाश किया। भीमको कौरवोंकी सेनामें घुसते देखकर उसकी सहायताके लिए ध्रष्ट्युम्न दौड़ पड़ा। उसने भीमको अपने रथपर बिटा लिया और प्रमोहनास्त्रका प्रयोग करके कौरव-सेनाको मोहित कर दिया। उससे क्या करें, क्या न करें कुछ समझ न पाकर वह सैन्य इघर-उघर बेतरतीब दौड़ने लगा। वह देखकर द्रोणाचार्यने प्रज्ञास्त्रका प्रयोग करके प्रमोहनास्त्रका अपोग करके प्रमोहनास्त्रको असफल कर दिया। इसी तरह अभिमन्यु और विकर्ण, दुःशासन और केकय देशके पाँच वीर, दुर्योधन और द्रोपदिके पाँच पुत्रोमें युद्ध हुआ। इस समय भीष्म उत्तर दिशाकी तरफ पांडव-सैन्यका और अर्जुन दक्षिणकी तरफ कौरव-सैन्यका विध्वंस कर रहे थे। सूर्यास्तके समय दुर्योधनने भीमपर धावा बोल दिया। भीमने उसके रथके घोड़े मारे, और तीरोंसे दुर्योधनको मूर्च्लित गिरा दिया। मीष्मने पांडव-सैन्यका बहुत विध्वंस किया। सूर्यास्त हो गया था इसलिए युद्ध स्थिगत हुआ और दोनों दलोंके सैनिक अपने-अपने शिबिर चले गये।

भीमके तीरोंसे छहू-छहान दुर्थोधन भीष्मके पास पहुँच गया। भीष्मा-चार्यने उसे एक जड़ी दे दी। उस जड़ीसे दुर्थोधनके शरीरके सारे वण दुरुस्त हो गये।

(७) सातवें दिन सबेरे पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवोंकी तरफ मंडलब्यूह और पांडवोंकी तरफ वज्र-ब्यूह की रचना थी। उस दिन दोनों
पक्षोंके वीर दाँत पीस-पीसकर छड़ रहे थे। युद्ध करते-करते भीष्मका रथ
धर्मराजाके रथके निकट आ गया। दोनोंने एक दूसरेपर सैकड़ों बाण छोड़े।
इतनेमें भीष्मने धर्मराजाके रथके घोड़े मारे तब उसने नकुलके रथका
सहारा छिया। उन्होंने अपनी सारी सेनाको आदेश दिया कि सब मिलकर
भीष्मको नष्ट करें। वह सुनकर पांडवोंकी अट्ट सेना भीष्मके इर्द-गिर्द इक्ट्ठा होकर युद्ध करने छगी। उन भीष्मके बाणोंसे पांडवोंकी सेनाके
सिर ताड़नुक्षके फलके समान टप-टप टूट नीचे गिरने छगे। दोणाचार्यने भी
पांडवोंकी सेनाका भारी विध्वंस किया। सूर्यांस्ततक युद्ध चलता रहा। रक्तकी सरिता बहने लगी। रक्त, मांस खानेके लिए सियार, निशाचर, पिशाच, चारों ओर दिखाई देने लगे। तब दोनों दल युद्ध खेलना बंद करके अपने-अपने शिविर चले गये।

(८) आटवें दिन सबेरे फिरसे युद्ध आरंभ हुआ। भीष्मके बाणोंसे पांडव-सैन्यका बहुतही नाशा होने लगा। तब धर्मराजाने पूरी सेनाको भीष्मपर चढ़ जानेकी आज्ञा दी। भीष्मकी सहायताके लिए दुर्योधन अपने वंधुओं-समेत पहुँच गया। तब भीमने भीष्माचार्यके सारथीको मार डाला। जब कि उनका रथ रणक्षेत्रसे हट गया सुनाभ आदि तेरे पुत्रोंका नाश भीमने किया। दुर्योधनको उसका अपार दुःख हुआ। वह भीष्मा-चार्यके पास पहुँचा, और बताने लगा कि भीम अब सर्वनाशपर तुला हुआ है। भीषम कहने लगे, ''पहले तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। भीम तुममेंसे अब किसीको ज़िंदा नहीं रख रहा है। युद्धके सिवा अब कोई चारा नहीं है।" आगे चलकर युद्धमें अलम्बुष राक्षसने अर्जुनके पुत्र इरावानुका वध किया। पैरावत नागकी पुत्रवधु विधवा हुई। इसलिए कि गरुडने उसका पति मार डाला था। उसके पुत्र न होनेसे ऐरावतने अर्जुनके द्वारा प्रत्र उत्पन्न करवा लिया था। उसका नाम दरावान था। अलम्बुष राक्षसके हाथों उसका वध होते देख घटोत्कच आपेसे बाहर हो गया। उसने अपना माथा-जाल फैला दिया। उस माथाके कारण 'सब लोग भरे पड़े जा रहे हैं।' इस प्रकारका आभास कौरव-सेनामें निर्माण हो गया और परिणास कौरव-सेना भाग जाने लगी।

संजय कहता है, —में और भीष्म दोनों चिल्ला-चिल्लाकर बता रहे थे कि यह सब माया है, युद्ध करो, भाग मत जाओ। ठेकिन हमारी सुनने कोशी तैयार न था, सभी भागते ही रहे। तब भीष्माचार्य पुनः पांडव-सैन्यका नाश करने छगे। भीमसेन घुस आगे बढ़ा। उसका तेरे पुत्रोंने मितरोध किया। कड्योंका भीमने वध किया। बचे-खुचे भाग खड़े हुए। भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य अर्जुनके साथ युद्ध खेळने छगे। उस युद्ध में दोनों तरफ़के कई हाथियों, घोडों, रथों और पदातियोंका संहार हुआ। सूर्यास्त होनेपर भी युद्ध चाळ ही रहा। ठेकिन जब अंधेरा बढ़ा और कुळ

दिखाई न देने लगा, तब युद्ध स्थगित किया गया और दोनों सैन्य अपने-अपने शिबिर चले गये।

उस रातमें दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि और कर्ण इन चारोंने 'पांडवोंका नाश कैसे हो ?—' बातपर विचार करना शुरू कर दिया। कर्णने कहा, दुर्योधन, मीप्माचार्यके दिलका झुकाव पांडवोंकी तरफ़ है। वे तहे दिलसे युद्ध नहीं कर रहे हैं। तू उन्हें शख नीचे रखने कह दे। में सब पांडवोंका निःपात किये देता हूँ। दुर्योधनने जाकर भीष्माचार्यपर वह सब प्रकट किया। वह सुनकर वे बहुतही कुपित हुए। क्रीधावेशमें विशेष कुछ न कहकर उन्होंने इतनाही कहा कि, "विराट नगरीमें जब अर्जुनने सबके क्स हर लिये थे, घोष-यात्राके समय तुम सबको कैदी बनाके गंधवे ले जाने लगे, उस समय कर्णका बल-पौरूष कहाँ लिप गया था? करा। कल में वह पौरूष प्रकट करूँगा कि सब लोग मेरी स्तुतिही करेंगे। लेकिन में शिखंडीको नहीं मारूँगा। वह जन्मसे खी था। बादमें किसी यक्षकी झपासे उसे पुरुषस्व प्राप्त हुआ है। इसलिए उसपर मैं तीर नहीं चलाऊँगा।" वह सब सुनकर दुर्योधन अपने स्थान आकर सो गया।

(९) नौवें दिन भीष्माचार्यने अपनी सेनाको सर्वतीभद्र-व्यूहमें आबद्ध किया। इधर पांडवोंने महा-व्यूहकी रचना की। युद्धमें आरंभ हुआ। उस दिन भीष्मने वह पराक्रम दिखाया कि जो भी सामने आ जाता वह कहीं का न रहता। उनके सामने खड़े होनेकी किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती। पांडवोंकी सेना भाग खड़ी होने लगी। वह देखकर श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको भीष्मके रथके सामने ला खड़ा कर दिया। भीष्म और अर्जुनके बीच दारण युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्मके सामने अर्जुनके पौरुषको अप्रतिम देखकर श्रीकृष्णने घोड़ोंके लगाम छोड़कर हाथमें सुदर्शनचक्र धारण किया। और वे भीष्मको मारने दोड़ पड़े। तब कौरवोंकी सेनामें अजीव तहलका मच गया। इतनेमें अर्जुन दौड़ता आ पहुँचा। उसने श्रीकृष्णके चरणोंमें सिर नचाकर उनसे प्रार्थना की कि, "आप हाथमें शख धारण न करनेकी प्रतिज्ञाका भंग न कीजिएगा। में अब युद्ध करके ही दिखाता हूँ।" तब किर श्रीकृष्ण और अर्जुन रथपर सवार हुए और युद्ध चारह्स हुआ। रक्तकी

निदयाँ बहने लगीं। कितपय वीरोंके सिर, हाथ, पाँच टूट गये। भीष्मके आगे पांडवोंकी एक भी न चलने लगी। पांडव-सैन्य भाग जाने लगा। इतनेमें सूर्यास्त हो जानेके कारण धर्मराजाने युद्ध बंद करवा दिया और होनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिर चली गयीं।

उस दिन पांडव-सैन्यका भारी विध्वंस हो जानेके कारण शिविर पहुँचतेही धर्मराजाने बड़ेही दु:खके साथ श्रीकृष्णसे कहा, '' मैं यह युद्ध नहीं चाहता हूँ, राज्य भी नहीं चाहता। मैं अब अरण्यमें जाकर अपनी देहका सार्थक कराऊँगा। भीष्म-पितामहसे छड्कर व्यर्थ जान देनेकी अपेक्षा तपश्चर्या करना लाख गुना अच्छा!" वह सुनकर श्रीकृष्ण बोले, " तुम मुझे आज्ञा दो। क्या में, क्या अर्जुन, हम दोनों एकही हैं। मैं कलही भीष्माचार्यका वध किये देता हूँ। " लेकिन धर्मराजाने उस बातको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भीष्मने मुझे पहलेही दिन बताया है कि, तू फिर कभी आ। मुझे जीतनेका उपाय में तुझे बताऊँगा। तद-नसार हम अब भीष्मके पास चले जाएँ। धर्मराजाकी वह बात सबकी पसंद आई। वे सब भीष्माचार्यके पास चले गएँ। भीष्मने उन सबका बड़े आनंदसे आगत-स्वागत किया। धर्मराजाने भीष्मसे उनको जीतनेकी युक्ति पूछी। भीष्मने बताया, तुम शिखंडीको आगे करके लड़ो। मैं उसका मुँह भी न देखुँगा। इसलिए कि वह जनमसे छी है। उसकी ओटमें रहकर अर्जुन सुझपर तीर चलाएँ। तब मैं अपना जीवन-कार्य समाप्त किये दूँ। युक्ति पाकर पांडव अपने निवास-स्थानपर छोट आये।

(१०) दसवें दिन युद्धके प्रारंभ होतेही भीष्माचार्यने पांडवेंका बहुत सैन्य मार डाला। तब धर्मराजाके आदेशानुसार अर्जुनने शिखण्डीकी आगे करके भीष्माचार्यपर इतने तीर चलाये कि उनका शरीर छलनी-छलनी हो गया। तीरोंके लगतेही भीष्म उन तीरों-समेत रथपरसे नीचे गिर पड़े। देवोंने उनपर पुष्प-वर्ष की। गिरते-गिरते सूर्य दक्षिण की तरफ़ झुक गया है-बात उनके ध्यानमें आ गयी। इसलिए उत्तरायणके लगनेतक वे तीरोंकी स्रेजपर वैसेही छेटे पड़े रहे। भीष्मके गिर पड़तेही युद्धको स्थगित करके दोनों दलोंके वीर भीष्माचार्यके पास बद्धांजिल होकर खड़े रहे। उनका

स्वागत करके भीष्मने कहा, '' मेरा मस्तक छटक रहा है। उसे आधार चाहिए।'' वह सुनकर बहुतेरे नरम-नरम तिकये छे आये। वह देखकर भीष्म हँसे। उन्होंने अर्जुनकी तरफ देखा। भीष्मजीका अभिप्राय ध्यानमें छेकर अर्जुनने तीन तीर इस ढंगसे छोड़े कि उनका एक तिकथाही छग गया। उससे भीष्मके छटकते मस्तकको आधार मिल गया। अनन्तर जहाँ भीष्म पड़े हुए थे वहाँ उनके चारों तरफ खाई खुदवा दी गयी। भीष्मजीकी सुरक्षा कर देनेके बाद सभी उनका आदेश छेकर भारी दुःखके साथ अपने-अपने स्थान चछे गये।

दूसरे दिन सबेरेही सब लोगोंके पहुँचतेही भीष्मने उनसे जल माँगा। कह्योंने उनके सामने खानेकी चीज़ें और जलके कलका रखे। लेकिन यें अब मेरे किसी कामके नहीं हैं कहकर भीष्माचार्यने जल देने अर्जुनसे कहा। अर्जुनने घरतीमें तीर चलाकर अमृत जैसा मधुर और सुगंधित जलका सोता खिंचवा लिया और भीष्माचार्यकी प्यास बुझाकर उन्हें नप्त किया। भीष्मजीने अर्जुनकी स्तृति की और दुर्योधनसे कहा, "देख िखा तुमने अर्जुनका पराक्रम ? पांडवोंको जीतना संभव नहीं है। उनसे कीना छो ड दो। उन्हें उनका आधा राज दे-दिलाकर चैन-अमनसे दिन बिताओ।" लेकिन यह बात दुर्योधनको नहीं जँची। बादमें सब लोगोंके अपने-अपने निवास-स्थान चले जानेपर कर्ण भीष्मसे मिलने पहुँचा। " तुम्हारी आँखोंमें खटकनेवाला तुम्हारा शत्रु-में कर्ण आ गया हूँ। " उनका कहना सुनतेही भीष्माचार्यने आँखें खोलीं। बड़े प्रेमसे कर्णको पास बुलाकर कहा, " सूर्यसे, कुन्तीकी कोखसे जन्मे तुम 'कौतेय ', याने पांडवोंके सगे भाई हो। तुम्हें पांडवोंसे स्नेह-पूर्वक रहना चाहिए। वैरको भुला दो, जिससे कि युद्ध तथा संद्वार न बढ़े। सब राजा-महाराजा सुशी-सुशी अपने घरको चले जाएंगे। मैंने तुमको अवतक जो भी भला-बुरा कहा वह केवल इसीलिए कि कौरव-पांडवोंका वैर-विद्वेष न बढ़ने पाए। तुम्हारी वीरतासे में पूरी तरह पश्चित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पतनके साथही यह संग्राम समाप्त हो। "इस अकार भीष्माचार्यंने कर्णको बहुत कुछ समझाया। उसपर कर्ण बोछा, " मैं जानता हूँ कि मैं कुन्तीका पुत्र हूँ। छेकिन मैंने दुर्थोधनका नमक खाया है। में उनका विश्वासघात नहीं कर सकता। " वह सुनकर भीष्मके कहा, "अगर तुम्हें वैर भुला देना ठीक न लगता हो, तो न सही, तुम क्षान्नधर्मके उचितही युद्ध करोगे। अर्जुनके हाथों तुम्हें मृत्यु तथा सद्गति भी मिलेगी। मैंने लाख कोशिशें कीं कि युद्ध न हो, परन्तु उसमें में असफल ही रहा। भीष्माचार्यका वह सब सुनकर उन्हें प्रणाम करके उनकीं आज्ञासे कर्ण दुर्योधनके पास लौट पड़ा।

(भीष्मपर्वका हिंदी सारांश समास)

## महाभारतसारके ' द्रोणपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

मीष्म पितामहके लिए जब कि घृतराष्ट्र शोक कर रहा था, पंद्रहवें दिन रातमें संजय उसके यहाँ पहुँचा। भीष्माचार्यके पतनके बाद क्या हुआ ?—एच्छा घृतराष्ट्रने संजयसे की। तब संजयने कहा, "भीष्मके निधनपर सबको कर्णका समरण आया। इतनेमें पूर्व पर्वमें बताये अनुसार कर्ण भीष्मजीसे मिलकर लौट पड़ा था। दुर्योधनने कर्णसे पूछा कि अब भीष्मजीके पश्चात सेनापित-पद किनको प्रदान करें। कर्णके द्रीणाचार्यजीका नाम सूचित करने-पर दुर्योधनने उनको सेनापित-पद दे दिया। सेनापित बननेपर द्रीणाचार्यने पाँच दिन बड़ाही ज़ोरदार युद्ध किया। एक अक्षौहिणीसे भी अधिक वीरोंका नाम किया। लेकिन आख़िरमें दुष्ट घृष्टद्युम्नने उनका वध किया। उसका चृत्त सुनतेही घृतराष्ट्रने द्रीणाचार्यकी मृत्युपर भारी शोक प्रकट किया। और युद्धका पूरा विवरण बतानेके लिए संजयको आदेश दिया। उसपर संजय बताने लगा—

द्रोणाचार्यके सेनापति होनेपर उन्होंने दुर्योधनसे पूछा कि, "मेरे हाथसे, तेरी क्या इच्छा है, बता, कोनकोनसे काम हों।" दुर्योधनने कहा, "गुरुदेव, मेरी यह इच्छा है कि युद्धमें धर्मराजाको तुम जीवित पकड़ लाओ।" उसका कारण, द्रोणाचार्यके पूछनेपर, दुर्योधनने बताया और अपने हृदयका छळ-कपट प्रकट करके सुनाया। धर्मराजाको हम मरवा डालें तो मीम, अर्जुन आदि दूसरेमी हम सबका पूरा नाश किये बग़ैर दम नहीं लेंगे। और अगर धर्मराजाको जीवितही पकड़ ला सकें तो हम पुनः उनसे धूत खेल सकेंगे और उनहें पूर्ववत् वनवासको भिजवा दे सकेंगे। दुर्योधनके दिलकी वह दुष्ट वासना सुनकर द्रोणाचार्य बोले, "अच्छी बात है। में उस कामको करके दिखाऊँ। बधातें कि अर्जुनको किसी तरहसे धर्मराजाको रक्षा करने हि पुर्ववत् वन् वासको दूसरी तरफ कहीं फँसानेपर में धर्मराजाको जीवित पकड़ ला सकूँगा। अर्जुनके समक्ष यह बात कदापि होनेवाली नहीं है।"

(११) इस प्रकारकी बातचीत हो जानेपर दोनों सेनाएँ आमने-सामने आ डट खड़ी हुईं और ग्यारहवें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। उस दिनके युद्धमें द्रोणाचार्यने पांडवोंकी सेनाका बहुतही संहार किया। अपना रथ धर्मराजाके रथतक पहुँचवा दिया। वह देखकर राजा नष्ट हुआ, धर्मराजाका विनाश हुआ, इस तरह हाहाकार पांडवोंकी सेनामें मच गया। वह देखकर अर्जुन वहाँ पहुँच गया और उसने वह पराक्रम दिखाया और वे-वे तीर चलाये कि जहाँ-तहाँ अधियारा छा गया। कौन अपना, कौन पराया कुछ समझमेंही नहीं आता रहा। इतनेंमें सूरज डूब गया। दोणाचार्यने युद्धको स्थगित घोषित किया और दोनों दल अपने-अपने शिविर चले गये ह ि शिबिर पहुँचनेपर द्रोणाचार्यने दुर्योधनसे कहा, "देखो हम सबने मिलकर खुबही कोशिश की, फिर भी अर्जुनके वहाँ पहुँचनेपर आज धर्मराजाः को जीवित पकड़नेमें हम असफल रहे। अर्जुनको जीतना असंभव है। इसलिए अब अर्जुनको दूसरी तरफ किसी-न-किसी उपायसे रोक-फँसा देना चाहिए। वह सुनकर त्रिगर्त देशका राजा सुशर्मा और असके भाई, अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी शपथ लेकर अपनी सेनाके साथ सक्चद्व हो गये। जीतेंगे या तो युद्धमें मर मिटेंगे इस प्रकारकी प्रण-प्रतिज्ञा कर लेनेसे वे संशासक कहलाते थे। श्रीकृष्णने दुर्योधनको जो अपना सैन्य दिया था वह नारायण गण नामसे प्रसिद्ध था। वह भी संशप्तकोंके साथ चल पड़ा। बारहवें दिन इधर युद्धके प्रारंभ होनेके पहलेही संशासकोंने अर्जुनको युद्धके लिए चुनौती दी। युद्धके लिए चुनौती प्राप्त होनेपर ना न कहनेकी अर्जुनकी प्रतिज्ञा थी। धर्मराजाकी सुरक्षाका काम पांचाल्य राजपुत्रं सत्यजित्को सौंपकर अर्जुन संशक्षकोंसे युद्ध करने दक्षिण दिशाकी तरफ चला गया और उधर युद्धमें काफी संशासकोंका और नारायण गणका संहार करना उसने शुरू कर दिया।

(१२) अर्जुनके संशासकींकी तरफ जानेपर बारहवें दिन सबेरे फिरसें युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्यने पांडव-सैन्यका भयंकर संहार करके खूनकी निद्याँ बहायीं। और उनका रथ धर्मराजाके रथके निकट पहुँच गया। तक सत्यिजित सुरक्षार्थं सामने आकर युद्ध करने छगा। लेकिन द्रोणाचार्यने

उसका वध किया। वह देख, सहमकर धर्मराजा भाग गये। अनन्तर विराट राजाका छोटा भाई शतानीक सामने आ गया। उसकाभी नाश द्रोणाचार्यने किया। तब पांडव-सैन्यमें भगद् मच गयी। वह देखकर दुर्योधनको अपार हर्ष हुआ। परंतु इतनेमें भीम दोणाचार्यकी सेनाका सामना करने चढ़ आया। तब राजा भगदत्त हाथीपर सवार होकर युद्ध करने प्रस्तुत हुआ। उसने अपने हाथीको भीमके रथपर चलाया। उस हाथीने भीमके रथको नष्ट कर दिया। भीम उस हाथीके पेटपर नीचेसे सुष्टि-प्रहार करने क्रगा। तब वह हाथी कुम्हारके चक्रके समान गोलाकार घूमने लगा. और भीमको पकडमें लाने मौका हुँढने लगा। लेकिन भीम उसके पेटके नीचेसे सटक गया। हाथी पांडव-सैन्यका संहार करने लगा। कोई उसकी सोक न सका। पांडव-सैन्य रोते-चिल्लाते भागने लगा। वह वार्ता सनकर भगदत्तके वधके लिए श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको उस तरम् मोड दिया। क्रिकिन संशासकोंने युद्धके लिए हाँक दी इसलिए फिरसे उनसे युद्ध करके अर्जनने दस हजार त्रिगर्त-वीरों और चार हजार नारायण गणको नष्ट किया और भगदत्तकी खबर छेने वह इस तरफ प्रवृत्त हुआ नहीं कि फिरसे सुशर्मा पर्याप्त सैन्यके साथ युद्ध करने पहुँच गया। तब सुशर्माके भाईका वध करके और खद सुशर्माको बेहोश करके अर्जुन भगदत्तकी तरफ आ पहुँचा। अर्जुनने हाथी और भगदत्तको छक्ष्य करके अनिगनत तीर चलाये। प्रत्यत्तरमें भगदत्तने अर्जुनपर वैष्णवास्त्र चलाया। उस अस्त्रको श्रीकृष्णने अपने सीनेपर झेल लिया। उस दम वह अस्त्र श्रीकृष्णके कंठमें वैजयन्ती नामकी कमलोंकी माला बनकर शोभने लगा। बहुत पहले धातीने अपने पुत्र नरकासुरके लिए वह अस्त्र विष्णुसे माँग लिया था। नरकासुरका वध श्रीकृष्णके हाथों होते ही वह अख भगदत्तको प्राप्त हुआ था। वह वैष्णवास्त्र अजेय होनेके कारण उससे अर्जुनको बचानेके लिए श्रीक्रणाने उस अस्रको अपनी छातीपर श्रेल लिया ।

अनन्तर श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, '' भगदत्त बहुतही बृढ़ा हो गया है। माथेपरकी सिकुदनें ऑखपर आ लटकनेसे उसे कुछ दिखाई नहीं देता इस-लिए उसने माथेपर पट्टी बाँध रखी है।'' सूचनाके भिलतेही अर्जुनने तीर चलाकर उस पट्टीको तोड़ दिया। परिणाम भगदत्तको दिखाई देनेमें किट-नाइयाँ आ पड़ीं। तन अर्जुनने तीर चलाकर हाथी और साथ-साथ भगदत्तका संहार किया। भगदत्तका नध करनेपर अर्जुन दक्षिण दिशाकी तरफ युद्ध करने चला गया। तन द्रोणाचार्यने फिरसे पांडव-सैन्यका संहार करना आरंभ किया। नह देखकर नील नामका राजा कौरवोंके साथ युद्ध करने आगे नदा। उसका नाश अश्वत्थामाने किया। तन पांडव-सैन्य फिरसे भागने लगा। काश, अर्जुन यहाँ होता—इस प्रकारके विचार सनके दिमागुमें मेंडराने लगे।

इतनेमें संशासकों को पराभूत करके अर्जुन वहाँ प्राप्त हुआ और द्रोणाचार्य-की सेनाको तबाह करने लगा। कौरवोंकी सेना भागी जा रही है देखकर युद्ध खेलने कर्ण आगे बढ़ा। अर्जुनने उसपर अनेक तीर चलाकर उसके तीन भाइयोंका काम तमाम किया। मीमने भी अपनी गदा चलाकर कर्णकी सेनाका बहुत-बहुत संहार किया। इतनेमें सूरज डूब गया। इसलिए युद्ध स्थगित हुआ और दोनों दल अपने शिविरोंको चले गये।

(१३) तेरहवें दिन सबेरे दुर्योधनने द्रोणाचार्यसे कहा, "तुम्हारा संकल्प यह दिखाई देता है कि हमारा नाश हो। धर्मराजाको तुमने कल नहीं ही पकड़ लिया।" द्रोणाचार्य बोले, "तेरे लिए मैं भरसक कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी तू इस तरह उलाहना क्यों दे रहा है ? ख़ैर, आज देख। पांडवोंकी तरफ़के किसी महान् योद्धाको मार गिराऊँ, तभी दम लूँ। लेकिन एक बात। अर्जुनको कहीं दूर रकवा देना पड़ेगा। वह सुनकर संशासकोंने अर्जुनको दक्षिणकी तरफ़ युद्धमें ललकारा। तदनुरूप अर्जुनके चले जानेपर द्रोणाचार्यने चक्र-व्यूहको रचना की। वह रचना देखकर धर्मराजा चकरा गये। किकर्तव्य-विमृद्धसे हो गये। उन्होंने अभिमन्युसे कहा, "चक्र-व्यूहका भेदन करने प्रस्थान छोड़कर और कोई नहीं जानता है। तब तू चक्र-व्यूहका भेदन करने प्रस्थान कर। व्यूह-मीतर प्रवेशनपर हम तेरे पीले-पीले उसी रास्ते आही जा रहे हैं।"

ं चक्र-व्यूहका भेदन करके अभिमन्युके भीतर प्रवेशनेपर भीम आदि पांडव अभिमन्युके पीछे-पीछे जाने छगे। परन्तु जयद्रथने उनका मार्ग

रोक लिया। पांडवोंको उसने भीतर नहीं जाने दिया। वनपर्वमें बताये अनुसार भगवान शंकरका जयद्रथको विशेष वर प्राप्त था। न्यूहके भीतर घुसतेही अभिसन्य समृचे सैन्यका विध्वंस करने लगा। वह देखकर दुःशासन उससे छड़ने आया, लेकिन अभिमन्युके तीरींसे वह मुर्च्छित हो गया। इसलिए उसके सारथीने उसका रथ बाहर निकाल लिया। अनन्तर कणी अस्तुत हुआ। अभिमन्युने उसके धनुष्यको तोडा। तब कर्णका सगा भाई सामने बढा। वह अभिमन्युके तीरोंका शिकार हो गया। उसके बाद वसातीय राजा, श्राल्यका पुत्र रुक्मरथ, उसके साथमें रहनेवाले सैकड़ों राजपुत्र और दुर्योधनका पुत्र रुक्ष्मण आदिका अभिमन्युने वध किया। तब कुपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृतवर्मा और बृहद्वल इन छह वीरोंने अभिमन्युको घेर लिया। उनमेंसे बृहद्वलको अभिमन्युने नष्ट किया। तब द्रोणाचार्यके कहनेसे कर्णने उसका धनुष्य तोड़ा। कृतवर्माने घोड़ोंके शाण हर लिए। बाकी तीनोंने उसपर बाणोंकी बौछार की। अभिमन्युने हाथमें ढाल-तलवार उठाई । द्रोणाचार्यने ढाल-तलवारको तोड़ दिया । अनन्तर उसने चक्र धारण किया। उसको भी सबने तोड़ दिया। बादूमें अभिमन्युने गदा उठाकर बहुतेरे वीरोंका नाश किया। तदनन्तर दुःशासनका पुत्र और अभिमन्यु दोनोंमें गदा-युद्ध जब छिड़ा तब दोनों एक दूसरेके गदाघातसे मुन्छित हो गिरे, परंतु दुःशासनका पुत्र पहले होशपर आया। अभिमन्य सँभलकर उठ खड़ा हो ही रहा था कि दुःशासनके पुत्रने उसके सस्तकपर गदा-प्रहार किया। उसी दम अभिमन्यु मृत्युके अधीन होकर नीचे गिर पड़ा। अभिमन्युका वध होनेपर दोनों सेनाएँ अपने-अपने शिबिर चली गयीं।

अभिमन्युकी मृत्युके कारण धर्मराजा बहुतही शोक करने लगे। तब् ज्यास महिष वहाँ पहुँचे। उन्होंने धर्मराजाको मृत्युकी कथा सुनाई। "विधान ताने ही प्रजाका नाश करनेके हेतु उसको निर्माण किया है। जनमा प्राणी आख़िर मृत्यु-प्रस्त होगा ही। अभिमन्यु युद्धमें लडते-लडते मृत्यु-प्रस्त हुआ इसलिए वह स्वर्ग लोकको चला गया है। उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। उपवेश देकर ज्यास महिष् वहाँसे चले गये। अनन्तर संशासकोंको पराभूत करके श्रीकृष्ण और अर्जुन वापस छोटे।
अर्जुनने अभिमन्युके लिए बहुत शोक किया। बाद जब उसे पता चला
कि जयद्रथके कारण पांडव अभिमन्युकी सहायतामें नहीं जा सके,
और इसीसे अभिमन्युका वध हुआ, नहीं तो पांडवोंने उसको अवश्य बचा लिया होता; तब अर्जुनने, "कल सूर्यास्तसे पहले जयद्रथका वध करूँगा; न कर सकूँ तो खुद जलकर भस्मसात् हो जाऊँगा।" इस प्रकार भीषण प्रतिज्ञा की। वह वार्ता जयद्रथके कानोंपर पड़ते ही वह अपने घर जानेकी तैयारियाँ करने लगा। लेकिन द्रोणाचार्यने, 'हम तुम्हारी रक्षा करूँगा; तम डरो नहीं।'-आधासन दिया, तभी वह रक गया।

उस रातमें श्रीकृष्णको नींद नहीं आयी। उन्होंने दारुकसे कह रखा कि, "कल सबेरे मेरे रथको सभी शस्त्रास्त्रों-समेत तैयार रख। प्रसंग पड़नेपर मैं अपना शंख विशेष ढंगसे बजाऊँगा। उस समय रथको सजा छे आ। अर्जुन और मुझमें तनिक भी मेद न होनेके कारण उसके हाथों प्रतिज्ञा-पूर्ति न होनेपर मैं उसको निभाऊँगा।

(१४) चौदहवें रोज़ सबेरे द्रोणाचार्यने कौरव-सैन्यको न्यूहाबद्ध करके जयद्रथसे कहा कि तुम यहाँसे छह कोसोंपर न्यूहके बीच जाकर बैठो। वहाँ तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। जयद्रथकी रक्षाके लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्यकी नियुक्तियाँ हुई। उनकी सहायतामें एक लाख घोड़े, साठ हज़ार रथ, चौदह हज़ार हाथी और इक्कीस हज़ार शखाखोंसे युक्त पदाति इतना सैन्य दिया हुआ था। जयद्रथ उन सबके साथ अपने स्थान चला गया। शकट-न्यूह चौबीस कोस लम्बा, पीछे दस कोस चौड़ा बना था। उसके भीतर आगे चक्र-न्यूह और पीछेकी तरफ़ पद्म-न्यूहकी रचना की गयी थी। इन सब न्यूहोंके मध्य भागमें सूईसा लम्बा सूची-न्यूह था। सूची-न्यूहके मोहड़ेपर द्रोणाचार्य और एकदम पीछेकी तरफ़ जयद्रथ था। द्रोणाचार्यजीकी सुरक्षाके लिए उनके पिछे कृतवर्सा था। दुःशासन और विकर्ण सैन्यकी अगाड़ीमें थे।

तमाम तैयारियाँ हो जानेपर रण-वाद्य बजने छगे। पांडवोंकी सेना भी पहुँच गयी। चौदहवें दिन युद्ध आरंभ हुआ। इतनेमें अर्जुनने तेज़ीसे आगे म.सा.(खं.२)५

बढकर अगाडीके हाथियोंके सैन्यको लिए खड़े दु:शासनको पराभूत किया। तब दःशासन द्रोणाचार्यके पास भाग गया। अनन्तर अर्जुन द्रोणाचार्यके सामने प्रस्तुत हुआ। गुरु द्रीणसे प्रार्थना करके वह आगे बढने लगा। 'मुझे जीत लिए वगैर आगे बढना संभव नहीं। ' द्रोणाचार्यने कहा। उसपर ध्यान न देकर अर्जुन आगे चल निकला: वह देखकर. ' शत्रको जीते बग़ैरे तू कभी आगे नहीं बढ़ता है न ?' इस प्रकार दोणाचार्य के टोकनेपर आगे बढते-घुसते अर्जुनने जवाब में कहा. "आप मेरे लिए शत्र नहीं हैं, गुरुदेव हैं। मैं तुम्हारा शिष्य याने पुत्रही हूँ। " कहते वह कृतवर्माके सन्मुख जा पहुँचा। अर्जुनके रथके पहिचोंकी रक्षा करनेके लिए युधामन्य और उत्तमीजा, दो वीर थे। उनसे युद्ध खेळनेमें छगे कृतवर्माको देख अर्जुन अकेलाही आगे बढ़ने लगा। उन दोनोंको कृतवर्माने व्युह्के भीतर नहीं घुसने दिया। अर्जुनको आगे बढते देख काम्बीज देशका राजा श्रुतायुध हाथमें गदा लेकर सामने आ गया। वह गदा उसे अजेय बनानेके हेतु वरुण देवने दी थी। देते समय वरुण देवने बताया था कि, युद्ध क करनेवालेपर इसका प्रयोग करो तो गदा तुम्हींको नष्ट कर देगी। लेकिन भूल-वश श्रुतायुधने गदाका उपयोग श्रीकृष्णपर किया। श्रीकृष्ण युद्ध न करनेवालोंमें होनेके कारण गदाने लौटकर श्रुतायुधका विनाश किया।

उसके अनन्तर श्रुतायुंघका पुत्र सुदक्षिण, उसकेबाद श्रुतायु व अच्युतायु, अनन्तर उनके पुत्र नियुतायु व दीर्घायु, उनके बाद अम्बष्ट राजा, सबका और बहुतेरे वीरोंका नाश करनेपर अर्जुनके सामने खड़े होनेकी हिम्मत किसी की न हुई। दुर्योधनने जब यह देखा कि अर्जुन बेरोक-टोक जयद्रथकी तरफ बढ़ रहा है तब उसने द्रोणाचार्यसे कहा, "आपको जीतना किसीको संभव नहीं है, तब अर्जुन आगे कैसे बढ़ा? मेरा खाकर आप पांडवोंका हित सोचते रहते हैं।" वह सुनकर द्रोणाचार्यको खेद हुआ। वे बोले, "अर्जुन तरुण है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उसका सारथ्य भगवान् श्रीकृष्ण कर रहे हैं। उसके घोड़े बहुतही तेज हैं। अर्जुन जिन बाणोंको छोड़ता है उनसे भी आगे एक कोस अर्जुन पहुँच जाता है, इतना वेग, अर्जुनके रथका क्या दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ व्यूहके अग्रभागमें पांडवोंका सैन्य है; अर्जुन यहाँ नहीं है। धर्मराजाको जीवित पकड़ने यह अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। मैं यहां युद्ध करता हूँ। त् अर्जुनकी ओर जा। " दुर्योधनने कहा, " तुम्हारे सामनेसे जो निकल आसे बढ़ा उसे मैं कैसे रोक सकूँ ?" उसपर दोणाचार्यने मंत्रोच्चार करके दुर्योधनको अंगभर कवच पहना दिया। कवचको धारण किये, दुर्योधन अर्जुनकी ओर पर्याप्त सैन्य साथमें लेकर चल पड़ा। और दोणाचार्य अपनेही स्थान युद्ध करते रहे।

अर्जुनको आगे बढ़ते देख अवन्ति देशके राजा विद और अनुविद युद्धके लिए सामने डटे। उनका नाश करनेपर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा, "हमारे घोड़े बहुत थक गये हैं। खोलकर उनका सानी-पानी कर लो।" इतना कह-कर अर्जुनने तीरोंका एक घर-सा बना लिया। घरतीका भेदन कर वहाँ एक सरोवर निर्माण किया। तब श्रीकृष्णने रथके घोड़ोंको खोला। उनके शरीरके तीरोंको निकाला। उन्हें खूब लोटने दिया, पानी पिलाया, तैराया, चना-चवेना आदि खिला-पिलाकर फिरसे उन्हें रथमें जोड़ दिया। कौरवोंकी सेना अचरजसे एकटक देखती ही रही; उनसे प्रतिकारमें कुछ भी करते नहीं बना। अनन्तर अर्जुन आगे बढ़ने प्रस्तुत हुआ। दुर्योधनने उसका प्रतिकार किया। उसके शरीरपर कवच था; वह देखकर अर्जुनने अपने तीर उसके नाख्नों और मांस-प्रथियोंकी जोड़ोंमें चलाये। तब दुर्योधनको सर्मान्तक वेदनाएं होने लगीं। दुर्योधनकी सुरक्षा तथा सहायतामें जो सैन्य साथमें था उसका अर्जुनने विनाश कर दिया। वह देखकर श्रीकृष्णने अपना शंख ज़ोरसे बजाया।

वहाँसे जयद्रथ बहुत दूर नहीं था। दुर्योधनकी वह हालत देखकर भूरिश्रवा, अश्वत्थामा आदि वीर जो कि जयद्रथकेर क्षणार्थ थे, अब अर्जुनसे युद्ध करने लगे।

इधर धर्मराजा गुरु द्रोणके साथ युद्ध कर रहे थे। युद्धमें उनके घोड़े मारे जानेके कारण वे सहदेवके रथपर सवार होकर युद्ध-क्षेत्रसे हट गये थे। अनन्तर केकय देशके राजा बृहत्क्षत्रने कौरवोंकी तरफ्के क्षेमधूर्ति राजाका वध किया। चेदिदेशके राजा धृष्टकेतुने कौरवोंकी तरफ्के वीरधन्वाका वध किया। मगधदेशके राजपुत्र व्याघदत्त और उनकी सेनाका नाश सात्यिकिने किया। ऋष्यशृंगके पुत्र अलम्बुष राक्षसका, जिसका कि दूसरा नाम शालकंदकट था, वध घटोत्कचने किया। उसके बाद सात्यिक द्रोणाचार्यसे युद्ध कर रहा था।

इतनेमें पहले स्चित किये अनुसार श्रीकृष्णने जब अपना सांकेतिक शंख-रव किया वह रव धर्मराजाको सुननेको मिला। वह सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि अर्जुनपर बड़ा भारी संकट मँडरा रहा है। धर्मराजाने सात्यिकको आज्ञा दी कि वे अर्जुनकी सहायतामें शीघ्र चले जाएँ। सात्यिक द्रोणाचार्थके आगेसे अर्जुनकेही समान आगे बढ़ा। लेकिन द्रोणाचार्थने उसका पीछा किया। तब सात्यिकने द्रोण गुरुके सार्थीको मारा। परिणाम, घोड़े चौंककर रथको व्यूहके मोहड़ेपर ले भाग लौटे। सात्यिकका प्रतिकार जलसंधने किया। उसका नाश करनेके उपरान्त सात्यिकने सुदर्शनका भी नाश किया। बाद दुर्योधनके सार्थीको नष्टकर उसे भी भाग जाने विवश किया; उसी तरह दुःशासनको भी जीत लिया।

ब्यूहके भीतर प्रवेश करनेपर सात्यिकसे द्रोणाचार्यने बाज़ी लगाकर युद्ध किया। उन्होंने केकय-राजा, बृहत्क्षत्र, चेदि राजा, धृष्टकेतु और उसका पुत्र, और जरासंघका पुत्र इनका वध करके सैन्यका भारी विध्वंस किया।

इधर अर्जुनकी चिंतासे धर्मराजाको भारी दुःख हुआ। अब उन्होंने भीमको उधर यह कहकर भेजा कि जातेही अर्जुनका क्षेम-कुशल प्रकट करनेके लिए त् ज़ोरसे गर्जना कर, कि मैं निश्चित हो जाऊँ। धर्मराजाके आदेशपर भीम चल पड़ा। द्रोणाचार्यने उसे रोका। गुरु-द्रोणका रथही भीमने उठाकर फेंक दिया। इस प्रकार आठ बार रथ उठा फेंक देनेपर वह आगे निकल पड़ा। उससे युद्ध करने दुर्योधनके कुल पुत्र प्रस्तुत हुए; उन सबका उसने नाश किया। कृतवर्माको जीतकर आगे बढ़नेपर सात्यिक और अर्जुनको कौरव-सेनाके साथ युद्ध करते उसने देखा। देखतेही उसने भीम गर्जना की। वह सुनकर इधर धर्मराजाको बड़ाही आनंद हुआ। मीमकी गर्जना सुनकर कर्ण युद्धके हेतु आगे बढ़ा। घोड़ों और सारथिके मरनेपर वह वृषसेनके रथपर सवार होकर रण-क्षेत्रसे भाग निकला। उसी समय पहले कृतवर्भाने जिनको अर्जुनके साथ जानेसे रोका था, वे युधामन्यु और उत्तमौजा, दोनों बाहरसे दूसरी तरफ़के सैन्यका भेदन करके अर्जुनके पास पहुँच गये। फिरसे कर्ण, भीमसे लड़ने सामने आ खड़ा हुआ। उसके घोड़ों और सारयीका भीमने फिरसे नाश किया। तब वह दूसरे रथपर सवार हुआ। कर्णकी सहायतामें दुर्थोधनने दुर्जय और दुर्मुख, दो वंधुओंको भिजवा दिया। भीमने उन दोनोंका वध करके कर्णके घोड़ों और सारयीका विनाश किया, और कर्णपर भी तीरोंकी वर्षा की, तब कर्ण भाग खड़ा हुआ।

अनन्तर दुर्मर्षण आदि पाँच, तेरे पुत्र रण-क्षेत्रपर युद्धके लिए पहुँचे। इनका भी वध भीमसेनने किया। फिर एक बार कणकी भगानेपर दुर्योधनके आदेशसे उसके चौदह भाई युद्धके लिं आगे। उन सबका वध भीमसेनने किया। उनमें विकर्ण एक था। उसने भरी सभामें "द्रौपदी दासी साबित नहीं है।" साहससे काम लेकर अपना मत न्यक्त किया था। वह याद करके विकर्णकी मौतसे भीमसेनको बहुतही दुःख हुआ। वह बोला, "सभी कौरविंका संहार करनेकी मेरी प्रतिज्ञा-पूर्तिमंही मेने तेरा वध किया। सचमुख क्षात्र-धर्म बड़ाही निष्ठुर है।" इस तरहसे तेरे इकतीस पुत्रोंको भीमके हाथों मौत मिली देखकर दुर्योधनको विदुरका हितोपदेश याद आया।

भीमसेन और कर्ण दोनोंमें फिरसे युद्ध झुरू हुआ। भीमने कर्णके हाथके धनुष्योंको बार-बार तोड़कर उसके दलका बहुतही ख़रावा किया। तब कर्णको बड़ा क्रोध आ गया। उसने अखसे भीमके रथ और घोड़ोंका नाश किया और सारथीपर तीर चलाया। भीमके सारथीने युधामन्युके रथका सहारा लिया। और भीम एक मृत हाथीकी आड़में जा छिपा। एक हाथीको उठाकर जब वह खड़ा हो गया तब कर्णने तीर चलाकर हाथीके अंग-अंगको तोड़ डाला। पश्चात् हाथी, रथ, बोड़े आदि भीमने जो भी फका वह सब कर्णने तोड़ डाला। तब भीमने अपनी मुट्ठी उठायी, पर कर्णके वधकी प्रतिज्ञा अर्जनकी होनेके कारण उसने कर्णको नहीं मारा। उल्टेक्णने भी कुंतीको दिये वचनको याद कर भीमको नहीं सारा। फिर भी धनुष्यके सिरेसे उसे चुमाया

और "पेटू" आदि शब्दोंसे उसकी खूब निंदा की। भीमने जवाबमें उससे कहा, "युद्धमें देवेन्द्रकी भी कभी जय होती है तो कभी हार होती है। तू तो मेरे सामनेसे कई बार भाग गया है। अब क्यों व्यर्थ बढ़-बढ़कर बातें करता है?" ये सारी बातें अर्जुनने देख लीं, और उसने कणपर तीखे तीर चलाये। तब कर्ण भीमको छोड़ दूर चला गया और भीम भी सात्यिकिके रथ-पर सवार होकर अर्जुनकी तरफ चल पड़ा।

सात्यिकिसे छड़ने अलम्बुष नामका राजा आ धमका। उसका नाश करके दुःशासन आदि जो प्रतिकार करने वहाँ पहुँचे उनको नाकों चने चबवाके सात्यिक अर्जुनके पास जा पहुँचा। इतनेमें भूरिश्रवा युद्धके लिए आ पहुँचा। सात्यिक और भूरिश्रवा दोनोंने एक दूसरेके घोड़े मारे, धनुष्योंको तोड़ा। बादमें ढाल-तलवार लेकर उन्होंने युद्ध किया। ढाल-तलवारके टूटनेपर वे दोनों बाहु-युद्ध करने लगे। भूरिश्रवाने सात्यिकिको उठाकर ज़मीनपर पटका, और एक हाथमें तलवार लेकर और दूसरे हाथसे उसके केश पकड़ उसकी छातीपर लात जमाई; और उसका शीश काटने प्रस्तुत हुआ।

इतनेमें श्रीकृष्णकी सूचनापरसे अर्जुनने तीर चलाकर उसका खड़-युक्त दाहिना हाथ तोड़ डाला। तब भृरिश्रवा अर्जुनसे बोला, "में दूसरेसे युद्ध कर रहा था। मेरा हाथ तोड़नेका अति नीच कर्म तूने क्यों किया? कृष्णकी सोहबतकाही परिणाम दिखाई देता है। "उसपर अर्जुनने कहा, "क्षत्रिय वीर अपने दल-बलको साथमें लेकर लड़ते रहते हैं; उनको एक दूसरेकी रक्षा करनी पड़ती है; इसलिए उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। लेकिन तू खुद अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, तब अपनी सेनाकी रक्षा तू क्या कर सकेगा।" वह सुनकर भूमिपर दर्भ बिछाकर भूरिश्रवा प्रायोपवेशनके लिए बैठ गया। तब सात्यिकने हाथमें तलवार उठाकर सब लोगोंके रोकनेपर भृरिश्रवाका सिर धड़से अलग कर दिया। सात्यिककी निंदा करनेवाले लोगोंको सात्यिकने जवाब दिया कि, "शत्रुको जो भी दुखदायी, वह सब कुछ अवस्य कर लेना चाहिए; इस प्रकार वाल्मीकि रामायणमें लिखा होनेके कारण इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है।"

साव्यकि-जैसे पराक्रमी वीरको मूरिश्रवा जमीनपर कैसे पटक सका?

खतराष्ट्रके इस प्रश्नका उत्तर संजयने इस प्रकार दिया। यदुके वंशमें वसुदेव और शिनि दो बहादुर थे। देवककी कन्याका स्वयंवर था। शिनिने वसु-देवके लिए कन्याको अपने रथपर बिटा लिया। उस समय उपस्थित राजा-ऑसे युद्ध हुआ। अन्योंको तो शिनिने पराभूत किया, पर सोमदत्तने आधा दिन घमासान युद्ध किया, और आख़िरमें बाहुं-युद्धमें शिनिने सोमदत्तको सबके सामने जुमीनपर पटक दिया। एक हाथमें तलवार लेकर, दूसरे हाथसे उसके केश पकड़ लिए, पर उसे न मारते हुए छोड़ दिया। सोमदत्त उस अपमानको बर्दाइत नहीं कर सका। उसने शंकरको प्रसन्न करके वर माँग लिया कि, मुझे वैसा पुत्र दो कि जो शिनिने जिस प्रकार मेरा अपमान किया, उसी प्रकार सबके समक्ष वह शिनिके पुत्रका अपमान कर पांत्रे। शंकरने वर प्रदान किया; और इसीलिए भूरिश्रवा उस दुर्घट कर्मको कर सका।

मूरिश्रवाके वधके पश्चात् अर्जुनने कौरव-सेनाका बहुत संहार किया। इतनेमें सूर्यास्तकी वेला आ गयी। जयद्रथकी रक्षामें जो प्रधान-प्रधान वीर और सेना थी उनको सूर्यास्तसे पहले जीतना असंभव देखकर श्रीकृष्णने युक्ति चलाई। उन्होंने सूर्यको ढँक देनेवाला अंधेरा निर्माण किया। उस समय सूर्यास्तका आभास होकर कौरव-सेना हर्षोत्पुल होकर उचक-उचककर आसमानकी तरफ ताकने लगी। उन सबमें जयद्रथ भी एक था।

श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा, "वह देख जयद्रथ! तीर चलाकर उसका सिर इस क़दर उड़ा दे कि वह उसके पिता बृद्धक्षत्र जो कि कुरुक्षेत्रके नाहर तप-श्रयों कर रहे हैं उनकी गोदीमें जा गिरे। कारण, जयद्रथका सिर जो मूमिपर गिराएगा उसीके सिरके दुकड़े-दुकड़े हो जाओंगे इस प्रकार उन्होंने बताया था। इससे एकही तीरसे दोनोंका नाश होगा।" उसपर अर्जुनने तीर चलाया। उस तीरसे जयद्रथका सिर संध्या-वंदनमें संलग्न बृद्धक्षत्रकी गोदीमें अचूक जा गिरा। बृद्धक्षत्रके जप करके उठतेही वह मस्तक ज़मीनपर जा गिरा और बृद्धक्षत्रकी उसी दम मौत हो गयी। जयद्रथके वधके उपरान्त श्रीकृष्णने सूरजको ढाँकनेवाला अधियारा दूर किया। उपरान्त, श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सादयिक, युधामन्यु और उत्तमीजा सबने अपने-अपने शंख

उच्च स्वरसे बजाए। वह स्वर सुनकर धर्मराजा समझ गये कि जयद्रथका वध हुआ और उन्होंने भी बाजे बजा कर समुची पांडव-सेनाको समुदित किया।

जयद्रथका वध होनेके बाद कृपाचार्य और अश्वत्थामाने अर्जुन पर चढ़ाई की। उनका पराभव अर्जुन-द्वारा होनेपर वहाँ कर्ण आ पहुँचा। सात्यिकिने उसको रोका। लेकिन सात्यिकिके लिओ स्वतंत्र रथ न होनेके कारण श्रीकृष्णने अपने शंखसे विशेष संकेत किया। उसी दम दारुक रथ लेकर पहुँचा। उस-पर सवार होकर सात्यिकिने कर्णकी पराभूत किया। तब कर्णने दुर्योधनके रथका सहारा लिया। इतनेमें सूरज दूब गया, तब श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यिके आदि सभी धर्मराजासे मिलने गये। धर्मराजा सभीसे बड़े प्रेमसे मिले।

उस रात युद्ध फिरसे शुरू हुआ। पांडवोंके बढ़ते प्रतापको देखकर दुर्थी-धनको बहुतही दुःख हुआ। तब कर्णने कहा, "में जाकर सभी पांडवोंका नाश किये देता हूँ।" उसके इस बढ़ाई मारनेपर कृपाचार्य और अध-स्थामाने उसकी निन्दा की। तब कर्ण और अधस्थामाके बीच मुआमला संगीन हो गया। लेकिन दुर्थोधनने बीच-बचाव करके दोनोंको समझा दिया। अनन्तर कर्ण युद्ध करने लगा। उसने पांडव-सैन्यका बहुतही विध्वंस किया। भीम, अर्जुन, सास्यिक और एष्ट्युम इन्होंनेभी कौरव-सेनाका वैसाही विनाश किया। उस युद्धमें सास्यिकने सोमदत्तका वध किया। बादमें घना अंधेरा हा गया और हाथको हाथ न सूझता रहा। तब दोनों सेनाओंमें मसालें जलाकर युद्ध होने लगा।

सात्यिकने भूरिका नाश किया। भीमसेनने दुर्योधनको और कर्णने सह-देवको रण-क्षेत्रसे हटाया। उस युद्धमें कर्णके आगे किसीकी एक न चली। और उसका प्रताप सबको असहा हो गया। कर्णके पास अर्जुनके लिए ही सुर-क्षित एक शक्ति संगृहीत थी। इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुनको उसके सामने नहीं जाने देते थे। तब अर्जुनने घटोत्कचको कर्णसे छड़ने भिजवा दिया। जटासुरका पुत्र अलम्बुष राक्षस उसका प्रतिकार करने आ पहुँचा। उसका वध घटोत्कचके हाथों होनेपर अलायुध नामका राक्षस युद्धके हेतु आ गया। उसका भी नाश उसने किया। उपरान्त घटोत्कच और कर्ण दोनोंमें युद्ध ग्रारंभ हुआ। घटोत्कच काबुमें नहीं आ रहा है देखकर कर्णने अस्च चलाया और उसके रथ, सारथी और घोड़ोंका नाश किया। तब घटोत्कच आँखसे ओझल हो गया, और लुक-छिपकर युद्ध करने लगा। उसने अपनी माया फैला दी। उससे कौरव-सेनापर दशों दिशाओंसे तरह-तरहके शस्त्र आकर आघात होने लगे। और सबका बहुतही नाश होने लगा।

तब सभीने कर्णसे कहा कि, "अर्जुनके लिओ जो शक्ति तृने खास रखी है उसका प्रयोग अब तू घटोत्कचपर कर दे। आजके इस भयानक संहारमेंसे बच गये तो सब मिलकर अर्जुनके विनाशकी योजना कर लेंगे।" उनके आग्रहपरसे कर्णने खास अर्जुनके लिए सुरक्षित इन्द्रकी दी हुई वासबी शक्तिका घटोत्कचपर प्रयोग कि या। उसी क्षण घटोत्कची मायाका संवरण होकर घटोत्कचका भी नाश हो गया। घटोत्कचने मरते-मरते अपना शरीर इतना फुलाया कि उसके मृत शरीरके नीचे आकर कौरवांकी एक अक्षोहिणी सेना नष्ट हुई। घटोत्कचका वघ होतेही उधर कौरवांकी अपार हर्ष हुआ और कर्णके पासकी दुर्धर शक्तिके नष्ट होनेसे इधर श्रीकृष्ण भी फूले न समाये। अनन्तर युद्ध लगातार चलता रहनेसे सभीको थकानके मारे भारी नींद आने लगी। युद्ध करनेका किसीको कुल सुझाईही नहीं देने लगा। तब अर्जुनकी सूचनाके अनुसार सभी आराम करने चले गये। कुल समय बाद चाँद उगा। जहाँ-तहाँ प्रकाश फैला। तब दस घटिका रान्नि शेष बची थी। अनन्तर दोनों सेनाएँ जग पड़ों और उनमें फिरसे युद्ध प्रारंभ हुआ।

उस समय दोणाचार्यने दुपद राजा, विराट राजा और दुपद राजाके तीन पौत्र इनका वध किया। इतनेमें सूर्योदय हुआ। सभी वीर अपने-अपने बाहनोंपरसे उत्तर पड़े। उन्होंने सूरजकी तरफ मुँह करके हाथ जोड़कर संध्या-समयका जप-जाप किया।

(१५) पंद्रहवें दिनके युद्धमें आरंभ हुआ। इस समय द्रोणाचार्यंने: अखोंका प्रयोग करके अख न जाननेवाली सेनाका बहुतही नाश किया। तब श्रीकृष्णने बताया, "युद्धमें द्रोणाचार्यको जीतना संभव नहीं है। अगर उनपर झूटमुट कोई यह प्रकट करे कि अश्वत्थामा चल बसा तो वे शखको त्याग देंगे। उसी समय उनका वध हो सकेगा।" इतनेमें मालवदेशके राजा इंद्रन्यर्भका अश्वत्थामा नामका हाथी भीमके हाथों देर हो गया। भीमने श्रीकृष्णकी सूचनाके अनुसार द्रोणाचार्यपर ज़ोरसे चिल्लाकर प्रकट किया कि 'अश्वत्थामा

चल बसा '। इसको असंभव मानकर दोणाचार्यने भीमकी बातपर ध्यानहीं नहीं दिया और वे अपना युद्ध चलाते रहे। उन्होंने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया और लाखों सेनिकोंका संहार किया। वह देखकर बहुतसे ऋषि-मुनि गुरु दोणके पास पहुँचे और बताने लगे, "आप अधर्मसे युद्ध कर रहे हैं। तुम्हारी मृत्युकी वेला समीप आ पहुँची है। अब शस्त्रको त्यागनेका समय आ गया है। फिर ऐसा नीच कर्म करनेका कभी न सोचें।"

ऋषियोंका वह कथन, भीमका वह प्रकटन, और मौत देनेके लिए ही जन्मा घष्टद्युम्न सम्मुख उपस्थित देख-सुनकर द्रोणाचार्यंको बहुतही दुःख हुआ। उन बातोंमेंसे भीमके प्रकटनका तथ्यांश मालूम कर लेनेके लिए उन्होंने उसके संबंधमें धर्मराजासे पूछा। धर्मराजाने श्रीकृष्णके आग्रहपरसे भौर 'झूठ बोला जाए तो पाप लगता है, न बोला जाए तो जय-लाम नहीं '-विचारसे द्रोणाचार्यंके पूछनेपर 'अधरथामा चल बसा ' ज़ोरसे कहा और 'हाथी ' एकदम धीमी आवाज़में कहा। उतना झूठ बतानेके कारण धर्मराजाका रथ जो पहले चार अंगुल धरतीसे अधर-अधर घूमता था वह नीचे आ गया।

धर्मराजाके कहनेपर कि 'अश्वत्थामा चल बसा' द्रोणाचार्यकी तनिक भी शंका नहीं रही। उन्होंने दुःख-वश अपने शखको त्याग दिया। प्राणायाम करके समाधि लगाई। और परमात्माका ध्यान धरते-धरते शरीरको त्याग दिया। इतनेमें धष्टद्युमने झट आकर उनका सिर तलवारसे अलग कर दिया।

द्रीणाचार्यंके वधकी वार्ता सुनकर अश्वत्थामाने पांडवोंकी सेनापर 'नारा-यणाख का प्रयोग किया। तब श्रीकृष्णने बताया, ''अपने-अपने वाहनों-परसे नीचे उतर जाओ, हाथके शक्षोंको त्याग दो, तभी यह अख शांत हो जाओगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। '' आदेशानुरूप सभीने वैसा किया। छेकिन भीम उटा रहा। वह अख तब भीमपर जा गिरा। तब श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंने अखके मीतर प्रवेश कर भीमके हाथोंसे शब्दोंको छीन छिया और उसे रथके नीचे ढकेळ दिया। तब वह अख अपने आप शांत हुआ। उसके बाद कौरव-पांडवोंकी सेनाएँ अपने-अपने शिबिर चली गईं। इस तरह भारतीय युद्धके पंद्रह दिन पूरे हुए।

## महाभारतसारके 'कर्णपर्व 'का सारांश-(हिंदी)

वैशेपायनने कहा, "जनमेजय राजा, दो दिन युद्ध करके कर्णके दिवंगत हो जानेपर संजयने हस्तिनापुर आकर वह वार्ता धतराष्ट्रपर प्रकट की। तब कर्णकी मृत्युपर, अब कौरवोंका विनाश अटल है, इस विचारसे धतराष्ट्रने बहुतही शोक किया, और युद्धका सविस्तर समाचार संजयसे पूछा। तब संजय कहने लगा—

द्रोणाचार्यकी मृत्युपर सभी कौरव कुछ देर शोक करते रहे। बाद्में सबकी सम्मतिसे दुर्थोधनने सेनापतिके पद्पर कर्णकी नियुक्ति की। प्रातःकाल कौरव-सेनाकी, मकर-ब्यूहमें रचना करके कर्ण युद्धके लिखे प्रस्तुत हुआ। इधर पांडवॉने अपनी सेनाका अर्थचंद्राकार-ब्यूह बना लिया।

(१६) सोलहवें दिन दोनों सेनाओं में युद्धका आरंभ हुआ। उस युद्धमें, एक बार भीमसेन हाथीपर सवार जब कि घुस पड़ा था तब कुलूत देशका राजा क्षेमधूर्ति युद्धके लिए सन्मुख खड़ा रहा। वह भी हाथीपरही सवार था। उन दोनोंका युद्ध होते-होते आख़िर भीमने अपनी गदासे क्षेमधूर्ति और उसके हाथीका काम तमाम किया। अर्जुनके पुत्र श्रुतकर्माने अभिसार देशके राजा चित्रसेनका और धर्मराजके पुत्र प्रतिविध्यने चित्र राजाका वध किया। तब अश्वत्थामा भीमपर दौड़ा। भीमका और उसका बहुत समयतक युद्ध होनेके बाद वे दोनों एक दूसरेकें बाणोंसे रथोंमें मूर्च्छित हो गिरे। तब उनके सारिथयोंने उनके रथोको युद्ध-क्षेत्रसे बाहर कर दिया।

कुछ देर बाद होशमें आकर अश्वत्थामा, दक्षिण दिशाकी तरफ अर्जुन जहाँ संशक्षकों नाश कर रहा था, उसे युद्धके लिखे ललकारने लगा। तब श्रीकृष्णने रथको उधर मोड़ दिया। अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरेपर तीरोंकी यृष्टि कर रहे थे तब अर्जुनने निशाना लगाकर उसके घोड़ोंके लगाम तोड़ डाले। उससे घोड़े चौंककर उसके रथको कर्णकी सेनाकी तरफ ले गये। इधर अर्जुन फिरसे संशक्षकोंके संहारमें लग गया। इतनेमें उत्तर दिशाकी तरफ़से पांडवोंकी सेनामें हले-गुलेकी आवाज़ श्रीकृष्णको सुनाई दी। वहाँ सगध देशका राजा दंडधार हाथीपर सवार सेनाका विध्वंस कर रहा था। झट श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको उस तरफ़ मोड़ दिया। तब दंडधारने श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोंपर तीर चलाकर बड़े ज़ोरसे गर्जना की। इतनेमें अर्जुनने अपने तीरोंसे उसका धनुष्य, उसके दोनों हाथ और मस्तक तोड़कर उसका नाश किया, और हाथीको भी मार डाला। वह देखकर उसका भाई दंड अर्जुनपर चढ़ आया। उसका भी सिर अर्जुनने मारा, और दक्षिण दिशाकी तरफ़ जाकर संशक्षकोंका नाश करनेका अपना काम झुरू किया।

हायर पांड्य राजा कर्णकी सेनाका नाजा कर रहा है देखकर अश्वत्थामा उसका प्रतिकार करने लगा। उस समय अश्वत्थामाने बाणोंकी घोर दृष्टि की। आठ-आठ बेलांकी आठ गाड़ियोंभर बाण डेढ़ घंटोंमें अश्वत्थामाने छोड़े। उन सभी बाणोंको पांड्य राजाने वाथव्यास्त्र चलाकर उड़ा दिया। अश्वत्थामाने उसके रथके घोड़े मारे। तब वह एक हाथीपर सवार होकर युद्ध करने लगा। तब अश्वत्थामाने अपने बाणोंसे उस हाथीको तथा पांड्य राजाको भी यम-सदन पहुँचवा दिया। इधर नकुल और कर्णमें युद्ध छिड़ा। उस युद्धमें कर्णने नकुलके घोड़े और सार्थीका नाशा किया। तब नकुल भागने लगा। कर्णने उसके गलेमें धनुष्य डालकर उसे पकड़ लिया, और उससे कहा, "हम लोगोंसे युद्ध करनेका छोड़ दे। तेरे लिओ हम लोग भारी हैं। " इतना कह कर कुन्तीको बचन दिओ अनुसार कर्णने उसे छोड़ दिया। और वह फिरसे पांडव-सेनाका नाश करने लगा। यह युद्ध दोपहरमें हुआ।

दूसरी तरफ धर्मराजा और दुर्योधनके बीच युद्ध होते रहते धर्मराजाके बाणोंसे दुर्योधन सूच्छित पड़ा। उस हालतमें उसे देखकर भीम कहने लगा, ''इसे मारनेकी मेरी प्रतिज्ञा है, आप इसे न मारें।'' इतनेमें कृपाचार्यको दुर्योधनकी सहायतामें आते देखकर भीम गदा लेकर उनकी सेनापर टूट पड़ा। वह युद्ध तीसरे प्रहर हुआ।

ा शामको कर्णको आगे करके कौरवाँका सैन्य युद्धमें जब पहुँच गया तब अर्जुनने बाणोंकी वृष्टिसे आसमान छवा दिया। तब कर्णने अस्रके प्रयोगसे अर्जुनके बाणोंको तोड़कर उसी अस्रसे पांडव-सेनाका विध्वंस ग्रुरू किया। वह देखकर अर्जुनने अपने अग्नसे उस अखका नाश करके कौरव-सेनाका विनाश किया। अब सूर्यास्त हो जानेसे कौरव-सेना शिविरको चली गई देखकर पांडव-सेना भी अपने शिविरको लौट पड़ी। इस तरहसे सोलहवें दिनका युद्ध पूरा हुआ।

( १७ ) सन्नहवें दिन सबेरे कर्णने दुर्योधनसे कहा, " आज अर्जुनका वध किये बिना में वापस नहीं छोटूँगा। यद्यपि अर्जुनके धनुष्यसे भी प्रभावी मेरा धनुष्य है तब भी उसका सारथ्य श्रीकृष्ण कर रहे हैं और अगर शल्य मेरा सारथ्य कर सके तो अर्जुनका नाश करनेमें में अवस्य सफल होऊँगा।" वह सुनकर दुर्योधन शल्यसे कर्णका सारध्य करनेकी प्रार्थना करने लगा। उसपर शल्य बहुतही गुस्सा हुआ और दुर्योधनसे बोला, " मैं एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा हूँ। और तू मुझे ' सूत का सास्थ्य करनेका आग्रह कर रहा है! यह अपमान में कदापि सहन करनेवाला नहीं हूँ। ऐसाही अगर चलनेवाला है तो में अपने घर छीट चला जाता हूँ।" तब दुर्योधनने उसकी बड़ी प्रशंसा की, और कहा कि, "यह प्रथा कि श्रेष्ठ कनिष्ठका सारध्य करे बहुत पहलेसे चली आ रही है। शंकरने त्रिपुरासुरका वध किया उस समय उनका सारथ्य प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवने किया था। तुम कृष्णसे भी बढ़कर कुशल सारथी हो। तुम अगर कर्णका सारथ्य करो तो कर्ण निश्चय-पूर्वक विजय प्राप्त करेगा।" शल्यने कहा, " सबके सामने तू सक्षे क्रुष्णसे भी बढ़कर मान रहा है इससे मैं बहुतही संतुष्ट हो गया हूँ। मैं कर्णका सारथ्य अवस्य करूँगा। है किन इस शर्तपर कि में जो भी जीमें आए कहता, सुनाता, अपमानित करता जाऊँगा। उसे वह सब सह लेना पड़ेगा।" वह शर्त दुर्थोधन और कर्ण दोनोंको मंजूर होतेही शस्य सारध्य करने रथपर सवार हुआ और कर्ण भी युद्धके लिए प्रस्तुत हुआ।

जब कर्ण अर्जुनका काम तमाम करनेकी ड़ींगें हाँकने लगा तब उसका युद्धोत्साह कम करनेके लिए उसने कर्ण की मनमानी निंदा करना शुरू किया। इस लिए उद्योग पर्वमें शह्यने धर्मराजाको आश्वासन दिया था कि मैं कर्णका तेजोभंग करता रहूँ। तदनुसार उसने किया। शह्यकी बातें सुनकर कर्ण तमतमा उठा। वह देखकर उसे और चिढ़ानेके लिए शह्यने

उसे एक कहानी सनाई। एक धनी वैश्य समुद्रके तटपर रहता था। उसके अनेक पत्र थे। वे प्रतिदिन तरह-तरहके पकवान खा-उडाकर बची-खची जठन एक कोएको देते रहते थे। उनकी जठन खा-खाकर वह कीआ उन्यन हो गया। यह समझने लगा कि 'कोई भी पक्षी मेरी तब्यबलता नहीं कर सकेगा । एक दिन समद्रके तटपर अनेक हंस पहुँच गए। वैश्यके प्रत्रींने कीएसे कहा, '' त तो सभी पंछियोंमे श्रेष्ठ हैं। कीएको यह बात सही छगने लगी और वह हंसोंके साथ उडनेकी शेखी बघारने लगा। हंस बोले. "त हमारे साथ कैसे उड सकेगा ?" कौआ बोला, " उड़नेके एक सौ एक प्रकारोंकी जानकारी में रखता हूँ, और हरएक प्रकारसे में सी योजन दर उड जा सकता है।" एक इंस बोला, " सर्वसाधारण पंछियोंके समान में भी उडना जानता हूँ।" अनन्तर दोनों उडने लगे। समद्भपर दुरतक उडनेपर कीआ थक गया, जहाँ-तहाँ पानीका फैलाव और उतरने न कहीं कोई पेड-पौधा देखकर वह बहतही घवडा गया। आगे उससे नहीं उडा गया। वह समद्रकी छहरोंमें द्रव-उतराने लगा। तब हंसने उसपर तरस खाई और. यह उडनेका कीन तरीका है ? तरीकेका नाम क्या है ? आदि बातें कहकर हं सने उसे अपनी पीठपर उठा लिया और समझके तटपर ला छोड दिया।

उक्त कथा सुनाकर शल्य कर्णसे बोला, "उस कोएके समान तू कोरबोंकी जूठनपर पुष्ट हुआ है, और गर्वसे फूलकर अर्जुनको जीत लेनेकी इच्छा व्यक्त कर रहा है। अरे, उत्तर गी-प्रहणके समय जब अकेला अर्जुन हाथ आ गया था तब तूने उसे क्यों नहीं मारा? सच पूछा जाए तो अर्जुन सूर्थके समान है और तू जुगनूके समान है। सियार और शेर, खरगोश और हाथी, चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाध, झूठ और सच, विष और अम्रुत में जो, जितना अंतर है उतना तुझ और अर्जुनमें है। तू जहाँ उसकी बराबरी तक नहीं कर सकता तहाँ उसे जीतने की बात तो दर की है।"

शस्यका भाषण सुनकर कर्ण बहुतही कुपित हुआ। उसने शस्यकी, उसके देशकी, उसके आचारोंकी, भारी निन्दा की, और बताया कि, तुझे मैं अभी ख़रमही किये देता, लेकिन वचन-बद्ध हूँ। फिर कभी इस प्रकारकी बातें करे तो मैं हरगिज़ बरदाइत नहीं कर सकूँगा। उन दोनेंमें इस प्रकारका बखेड़ा खड़ा होते देख दुर्योधनने दोनोंको खूब समझा-बुझाया। कुछ देर बाद कर्ण फिरसे युद्धमें प्रवृत्त हुआ।

सत्रहवें दिन जब कि युद्ध प्रारंभ हुआ संशासकोंका नाश करने अर्जुन दक्षिण दिशाकी तरफ चला गया और इधर कर्ण पांडव-सेनाका निःपात करने लगा। धर्मराजाने कुछ समयतक कर्णसे युद्ध किया, परन्तु आख़िर हारकर भाग जाने लगा। कर्णने उसका पीछा किया। लेकिन कुन्तीको दिये वचनकी याद कर उसने धर्मराजासे कहा, "जा तुझे में जीवित छोड़ देतर हूँ। फिर कभी मेरे साथ युद्ध करनेका साहस मत कर। उसके बाद भीमके पराक्रमसे कौरव-सेना भाग जाने लगी। तब कर्ण भीमसे युद्ध करने बढ़ा। परन्तु भीमसेनके बाणोंसे वह मूच्छित गिर पड़ा। तब उसका रथ शल्यने रणक्षेत्रसे हटाया। अनन्तर दुर्योधनके भाई भीमपर चढ़ आये। लेकिन वे भीमके आगे जल-भुनकरही रह गये, जैसे आगके सामने कीड़े-मकोड़े। फिरसे कर्ण पांडव-सेनाका नाश करने लगा।

इतनेमें संशप्तकोंको मार भगाकर अर्जुन उत्तर दिशाकी तरफ जा पहुँचा। तब अश्वत्थामासे उसका भयानक युद्ध हुआ। उस युद्धमें अर्जुनके बाणोंसे अश्वत्थामाके मूर्ण्छित होते ही उसका रथ सारथीने समरांगणसे हटा दिया। जब कि दुर्योधन धर्मराजाके साथ युद्ध कर रहा था, कर्ण वहाँपर पहुँचकर धर्मराजापर तीरोंकी वर्षा करने लगा। नकुल और सहदेव धर्मराजाकी सहायता करही रहे थे। कर्णने जब धर्मराजा और नकुलके रथोंके घोड़े मारे तब वे दोनों सहदेवके स्थापर सवार हुए। उस समय शब्यने कर्णसे कहा, ''कर्ण, इन्हें मारकर तुक्षे क्या लाम होनेवाला है। अर्जुनके वधके लिए दुर्योधनने तुक्षे महत्त्व-पद दे दिया है, इसलिए उसीसे जो कुछ खेलना हो खेल और अपना कौशब्य दिखा। दूसरी बात, दुर्योधन मीम-सेनसे लड़ रहा है; उसे बचानेकी अपेक्षा यहाँ क्यों अपनी शक्ति याँही बरबाद कर रहा है ?'' उसपर कर्ण दुर्योधनकी सहायतामें दौड़ा। इधर धर्मराजा कर्णके मर्मान्तिक बाणोंसे विद्धल होकर अपने शिबिरमें जा सेजपर लेटे रहे।

जब धर्मराजा युद्ध-क्षेत्रपर कहीं भी दिखाई नहीं देने लगे तब उनकी खोजते-खोजते श्रीकृष्ण और अर्जुन शिविरको पहुँचे। उन्हें देखकर धर्म-राजाको ऐसा लगा कि वे दोनों कर्णको नष्ट करके तभी शिविरको लौटे हैं. और उन्होंने उन दोनोंकी बडी प्रशंसा की। लेकिन अर्जुनने जब सच-सच बताया तब धर्मराजा बहतही कृपित हुए और अर्जनकी निन्दा करके बोले. कत अपना गाण्डीव धनुष्य दसरे किसीको दे दे, तो वह कर्णका नाका करेगा।' इतना सनतेही अर्जुन समशेर खींचकर धर्मराजाको मारने प्रस्तुत हुआ। अर्जुनने अपने मन-ही-मन प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो 'गाण्डीव धनुष्य दूसरेको दे दे १ इस प्रकार कहेगा उसका शिरच्छेद करूँ। वह बात श्रीकृष्णपर प्रकट होतेही उन्होंने अर्जुनको खूब आडे हाथों लिया। हिंसा और अहिंसाका विवेक समाज-धारणाकी दृष्टिसे कैसे करें, अर्जुनको समझा दिया। एक व्याघ पूरे समाजको संत्रस्त करनेवाले पशुकी हिंसा करने-पर भी वह स्वर्गलोक कसे पहुँचा, एक तपस्वी बाह्मण डाकुओंको सच्चा मार्ग दिखानेपर उस मार्गसे बढ़े लोगोंकी हिंसा उन डाक्क्जोंसे होनेपर. नरक लोकको कैसे पहुँचा: आदि आदि बतानेपर श्रीकृष्णने कहा, " श्रेष्टोंको कत भे संबोधित करनेपर उनका अपमान हो जाता है जो उनके वधके समानही समझा जाता है। तू धर्मराजाकी निन्दा कर। उससे तेरी प्रतिज्ञा की पति हो जाएगी। श्रीकृष्णके कहनेपर अर्जुनने धर्मराजाकी निन्दा की. और वह फिरसे खड़ लींचकर खड़ा हो गया और बोला, "अब मैं बड़े बन्धका अपमानित करनेके पातकसे मुक्त होनेके लिए आत्महत्या कर लेता हैं।" तब श्रीकृष्ण हैंसकर बोले, "उसके लिए इतना काहेके लिए? तू अपने मुँहसे अपनी स्तुति कर है कि बस है।'' तदनुसार अर्जुनने आत्म-स्तुति की। वह सुननेके उपरान्त अर्जुनके द्वारा की गई निन्दाके कारण क्रिपत धर्मराजा बनको जानेके लिए प्रस्तुत हुआ। तब श्रीकृष्णने, उनके पैरों पडकर उन्हें स्थिर-शांत कर दिया। अर्जुनने भी धर्मराजाको प्रणाम किया, और कर्ण-वधकी प्रतिज्ञा करके वह युद्धके लिए चल पड़ा।

समरांगणपर आकर अर्जुनने युद्ध खेलते भीमपर धर्मराजाका क्षेम-कुशल प्रकट कर दिया और वे दोनों कौरव-सेनाका नाश करने लगे। अर्जुनने रथ, धोड़े और पदातियोंका और भीमने हाथियोंका संहार करना सपाटेसे आरंभ किया। उसपर दुःशासन भीमपर दौड़ा। उन दोनोंमें कुछ कालतक युद्ध चला। उपरान्त भीमसेनने अपनी गदा दुःशासनपर इतनी तेज़ीसे चलाई कि वह रथसे उड़कर चालीस हाथ दूर जा गिरा। झट हाथमें खड़ लेकर भीम दौड़ता चला गया। जिस हाथने भारतवर्षकी सम्राज्ञी-दौपदीके केश खींचे थे, जिस हाथने पांडवोंकी सर्वोपिर प्रतिष्ठा-दौपदीका चस्च उतारनेका निर्लेख प्रयत्न किया, उस दुःशासनके हाथको काटकर भीमसेन उसके गलेपर पाँव देकर खड़ा रहा और 'जिसमें हिम्मत हो वह इस नरपज्ञको अब बचाए। में इसका रक्त-प्राशन करूँगा।' इस प्रकार कौरवोंकी तरफ़के बड़े-बडोंके नाम लेकर गरजकर ललकारनेपर दुःशासनकी छाती फोड़कर उसका गरम रक्त अंजलिसे पीने लगा। वह दुश्य देखकर यह प्रत्यक्ष राक्षस है, समझकर कौरवोंकी सेना भाग गई। लेकिन दुर्थोधनके दस भाई भीमपर और कर्णका पुत्र पृपसेन अर्जुनपर चढ़ आये। भीमने उन दसोंका और अर्जुनने पृपसेनका कर्ण और दुर्योधनके समक्ष वध किया।

अर्जुनने ऑसीं-सामने वृषसेनका वध किया देखकर कर्ण बहुतही गुस्सेमें आकर अर्जुनके साथ युद्ध करने लगा। उन दोनोंका युद्ध देखने प्राप्त देवों तथा दानवोंमें भी दो दल बन गए। अर्जुनके प्रति सहानुभूति रखनेवाले इंद्रादिक देव थे और कर्णका पक्ष सूर्य और दैत्योंने लिया था। युद्धमें दोनोंने भिन्न-भिन्न अस्तोंके प्रयोग चलाए। विजय-श्री किनका वरण करती है कुछ भी समझमें नहीं आता था। देखकर कि अर्जुन कृत्वूमें नहीं आ रहा है, कर्णने खास अर्जुनके लिए अवतक सुरक्षित सर्प-मुख बाण अर्जुनपर चलाया। उसी बाणपर खांडव-वनसे सटका 'अश्वसेन मामक नाग आकर अर्जुनका बदला लेनेके लिए बैटा था। वाणको छूटते देख श्रीकृष्णने अर्जुनके रथको नीचे दबाया। उससे वह बाण अर्जुनके सुकुटकोही छिन्न-भिन्न करके विफल हुआ। उसपर अर्जुनने माथेमें ग्रुज वस्त्र लगाया। जो नाग बाणपर बैटा था वही नाग कर्णके पास आकर 'फिरसे सुझे छोड़ कि में अर्जुनको नाबूद किये देता हूँ 'कहने लगा। 'पर दूसरेके बलपर युद्ध करना में नहीं चाहता जब कर्णने कहा तब नाग खुदही म सा.(खंड२)६

अर्जुनपर तीरके समान दौड़ता झपटा। अर्जुनने तीर चलाकर उसके दुकड़े-दुकड़े कर दिये।

आगे कुछ समयतक कर्ण और अर्जुनमें युद्ध चलता रहा। इसी बीच कर्ण ज्ञापके कारण अस्त्रोंके मंत्र स्मृतिपर लाने अपनेको असमर्थ पाता गया. और उसके रथका बायाँ पहिया (शापहींके कारण) पृथ्वीने निगल लिया। तब कर्णने धर्मकी निन्दा की। वह रथसे नीचे उतरा, और अर्जुनसे कहने छगा, " मैं रथका पहिया खींच निकाल ले रहा हूँ। इस समय मुझपर तीर चलाओं तो वह बात धर्मके विरुद्ध हो जाएगी "। उसका वह भाषण सुनकर श्रीकृष्ण कर्णसे बीले, "अब तुझे धर्मकी बातें याद आ रही हैं, हेकिन जिस समय भरी सभामें महासती द्वीपदीकी, जो कि एकवस्ता. रजस्वला थी, विडम्बना की, पांडवोंको जलानेके प्रयत्न किये, भीमको विषास खिलाया, अकेले अभिमन्युको अनेकोंने मिलकर मारा उस समय तेरा धर्म कहा चला गया था ? ( " तेव्हां गेला होता कोठें राधासुता तुझा धर्म ?" [ मोरोपंत ] ) अब धर्म तेरी रक्षा करनेमें असमर्थ है । अर्जुन, क्या देख रहा है। तीर चला और तोड़ दे कर्णका कंठ।" श्रीकृष्णका भाषण सनकर कर्णने लज्जा-वश गर्दन झुकाई। पहिआ धरतीसे नहीं निकला। कर्ण उसी असहाय अवस्थामें युद्ध करने लगा। परंतु अब उसमें उतना न्नाण नहीं बच पाया था। अर्जुनने एकही तीरमें उसका वध कर डाला। कर्णके शरीरसे निकला तेज सूर्यमें जा मिला।

कर्णका वध होनेपर कौरवोंकी तरफ किसीमें भी युद्ध के लिए उत्साह नहीं रहा। सेना भाग गई। दुर्योधनके लाख कहनेपर वे वापस लौटने तैयार नहीं हुए। तब शब्यके कहनेपर युद्धको स्थगित करके सभी अपने-अपने निवास-स्थान (शिबिर) को चले गये। उनके शिबिरको जातेही बड़े आनन्दके साथ पांडव-सेना अपने शिबिरको पहुँच गई। वे ज़ोर-ज़ोरसे गरजने लगे। श्रीकृष्ण और अर्जुन धर्मराजासे बड़ेही आनन्दसे मिले और कर्ण-वध की वार्ता उनपर प्रकट की। धर्मराजा कर्णार्जुनका युद्ध देखने बीच एकबार समरांगणपर गये थे, लेकिन घायल होनेके कारण वे अधिक समय-तक वहाँ नहीं रह सके। अब कर्ण-वधका वृत्तांत सुनकर वे फिरसे वहाँ

चले गए, और कर्णको मरा पड़ा अपनी आँखोंसे देखा। तब आनन्दके आवेगमें उन्होंने कृष्णार्जनको प्रेमसे गले लगा लिया। और कहा, "भाज में धन्य हो गया हूँ। आजही मुझे, में समझता हूँ, मुझे जय मिली है। तेरह बरस कर्णके आतंकसे मुझे भींदतक नहीं आती थी। आज में बड़े मज़ेमें, निश्चित भावसे सो जाऊँगा।" इस प्रकार कहकर उन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुनको धन्यवाद दिए।

(कर्णपर्वका हिंदी सारांश समाप्त)

## महाभारतसारके ' शस्यपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

वैशम्पायन जनमेजय राजाको आगे सुनाने लगे—

उन्नीसवें दिन सबेरे सक्षय हस्तिनापुर पहुँचा। उसने राजा धतराष्ट्रको दुर्योधनादि सबका विनाश हुआ, कृपाचार्य, कृतवर्मा, और अश्वरथामा, तीन फीरव-पक्षके और पाँच पाण्डव, श्रीकृष्ण और सात्यिक, सात पाण्डव-पक्षके, कुळ दस लोग भारतीय युद्धमें बचे, वृत्तान्त सुनाया। वह सुनकर सभी पुत्रोंकी और खासकर दुर्योधनकी सृत्युसे दुखी होकर धतराष्ट्रने बहुतही होक किया और वादमें सक्षयसे युद्धका सविस्तर वर्णन करने कहा।

तब सक्षयने बताया—कर्णकी मृत्युके बाद दुर्योधनादि समूचा सैन्य भागकर शिविरमें लौट आया। तब कृपाचार्यने दुर्योधनसे कहा कि अब भी पाण्डवोंका राज्य उनको लौटा दो और उनसे सिन्ध करो। सेनाका जो नाश हुआ उससे अधिक अब कुछ न हो। बचे वीरों तथा सैनिकोंको खुशीसे अपने घर जाने दे। उसपर दुर्योधनने कहा, बात अब यहाँतक पहुँच गयी है कि पाण्डव अब हमारी एक भी नहीं सुनेंगे, और पाण्डवोंकी शरणमें जाना मुझसे होगा भी नहीं। इतने लोगोंका नाश हो चुकनेपर में पाण्डवोंकी शरणमें जाज तो लोग मुझे क्या कहेंगे? और विशेष बात यह है कि अवतक जिन्होंने मेरे लिए अपने सर्वस्वकी बिल चढ़ाई, उनके ऋणसे मुक्त होने मुझे युद्धही करना ज़रूरी है। इतना कहकर दुर्योधनने अश्वत्थामासे पूछा कि, कर्णके बाद सेनापति-पद किन सुयोग्य व्यक्तिको दिया जाय? तब अश्वत्थामाने शल्यका नाम सूचित किया। वह सबको पसंद आ गया। तब दुर्योधनने शल्यको सेनापति-पदका अभिषेक किया।

घृतराष्ट्रने प्रश्न किया—सक्षय, कर्णकी मृत्यु जब हुई तब दोनों तरफ़ कितना सन्य शेष था ? सक्षयने बताया—कौरवोंकी तरफ़ ग्यारह हज़ार रथ (११,०००), दस हज़ार हाथी (१०,०००), दो लाख घोड़े (२,००, ०००) और तीन करोड़ पदाति सैन्य (३,००,००,०००) था; तो पाण्डवोंकी तरफ़ छह हज़ार रथ (६,०००), छह हज़ार हाथी (६,०००), दस हज़ार घोड़े (१०,०००) और दो करोड़ पदाति सैन्य (२,००,००,०००) था। १८. अठाहरवें दिन सबेरे दोनों सेनाएँ युद्धके लिए आमने-सामने खड़ी गर्थी। युद्ध ग्रुरू हुआ। उस युद्धमें नकुलके हाथों कर्ण-पुत्र चित्रसेनका वध हुआ। वह देखकर कर्णके दूसरे दो पुत्र, सुपेण और सत्यसेन तीर चलाते नकुलपर दोड़े। नकुलने उनका भी जब नाश किया तब कौरव-सेना भय-भीत होकर भागने लगी। उनका साहस बढ़ानेके हेतु शहय पाण्डवोंसे युद्ध करने लगा। उसने पाण्डव-सेनाके बहुतेरोंका नाश किया और धर्मराजापर बाणोंकी वर्षा की। तब भीमको बड़ा कोध आथा। उसने अपनी गदा चलाकर शल्यके रथके घोड़े मारे, सारथीको मार गिराया। सारथीके गिरतेही शहय भाग गया। भीमसेन गदा घुमाकर युद्धके लिए शहयको ललकारने लगा तब दुर्योधनादि कौरव-सेनाने भीमपर हमला चढ़ाया। भीमकी सहायतामें पाण्डव-सैन्यके आतेही जो युद्ध हुआ, उसमें दुर्योधनने पाण्डवोंकी तरफ़से युद्ध करनेवाले चेकितान नामक यादवका वध किया।

शस्यने लौटकर धर्मराजापर तीखे तीर छोड़े। तब धर्मराजाने अपने पार्श्व-चर्तियोंसे कहा कि शख्यका काम मेरे हिस्सेका है। मैं उसका सामना करके उसे नष्ट करूँगा। मेरा रथ सभी शस्त्रास्त्रोंसे तैयार रखिए। मेरे रथके बाई तरफ पृष्टद्यम्न, दाहिने सात्यिक, पीछे अर्जुन, आगे भीमके रहनेपर मैं शब्यको जीत सकूँगा। इस तरहकी व्यवस्था करके धर्भराजा और शब्य एक दूसरेपर तीर चलाने लगे। धर्मराजाने शत्यके रथके घोड़ीं और ध्वजको गिराया, तब अश्वत्थामा शल्यको अपने रथपर सहारा देकर दूर हट गया। कुछ देर बाद दूसरे रथपर सवार होकर शहय धर्मराजाके साथ छड़ने फिरसे आ गया। उन दोनोंका युद्ध चल रहा था तब धर्मराजाने शक्ति नामक शस्त्रसे शख्यका नाश किया। उस समय दुर्योधनके रोकनेपर भी शाल्यकी सेनाके सात सौ (७००) रथी पांडव-सेनापर चढ़ गये। भीम, अर्जुन, नकुछ और सहदेवने उन सबका काम तमाम किया। तब कौरवोंकी सेना भयसे भाग जाने लगी। उनको साहस दिलानेके लिए जब दुर्योधनने प्रभावी भाषण दिया तब सेना फिरसे युद्धके लिए कटिवद्ध हो गयी। उनमेंसे म्लेच्डोंका राजा शाल्य मस्त हाथीपर सवार होकर आगे बढ़ा। तब धृष्ट्युम्नने उस हाथीको गदावातसे देर कर दिया। और सालकीने एकही तीरमें शाल्वको नष्ट किया। फिरसे कौरवोंकी सेनामें भगदड़ मच गई। सेनाको बड़े कष्टके साथ छौटा छैकर दुर्योधन युद्ध करने छगा। तब षृष्टद्युम्नने उसके रथके घोड़ों और सारथीको नष्ट किया। उसपर दुर्योधन एक घोड़ेपर सवार होकर शकुनीकी तरफ भाग गया उसके पीछे-पीछे अश्वत्थामा, छुपाचार्य और कुतवर्मा भी गए।

संजय बताता है—उस समय धृष्टद्युम्नके साथ हम पाँच छोगोंने खुब युद्ध किया। छेकिन हमें पराभूत होकर भाग जाना पड़ा। इतनेमें सात्यिकने आकर मेरी सेनाका विध्वंस किया और मुझे जीवित पकड़ छिया।

दुर्योधनके भाग जानेपर उसके भाई भीमसेनपर टूट पड़े। भीमने उन सबका नाश तो कियाही, साथ-साथ हज़ारों हाथियों, रथों, तथा बहुत-सारी सेनाको यमलोक पहुँचवा दिया। अब दुर्योधन और सुदर्शन दोही तेरे पुत्र धुड़सवार सेनाके बीच रह गये। उस सेनाका नाश करनेके लिए भीम, अर्जुन और सहदेव तीनों वहाँ पहुँच गये। तब सुदर्शन भीमसे और त्रिगर्त देशका राजा सुशर्मा और शकुनि अर्जुनसे झगड़ने लगे। अर्जुनने अपने बाणोंसे सत्यकर्मा, सत्येषु और सुशर्माका और उनकी सेनाका नाश किया, और भीमने सुदर्शनका वध किया। जब शकुनि और उसका पुत्र उलक्ष सहदेवपर दौड़े तब सहदेवने पहले उलक्षको और पश्चात् शकुनिको बाणोंकी सीढ़ियोंपरसे परलोक पहुँचवा दिया। अनन्तर बचे सभी सनिकांको दुर्योधनने आज्ञा दी कि, 'पांडवोंका नाश करकेही सुँह दिखाओ।' उस आज्ञाके अनुसार वह सब सेना पांडव-सेनापर दौड़ चढ़ गई। लेकिन के सब पांडवोंकी सेना द्वारा मारे गए।

भृतराष्ट्रने पूछा, '' कौरवोंका पूरा सैन्य जब नष्ट हुआ तब पांडवोंकी तरफ कितनी सेना बची थी।''

संजयने बताया, " दो हज़ार (२,०००) रथ, सात सौ (७००) हाथी, पाँच हज़ार (५,०००) घुड़सवार और दस हज़ार (१०,०००) पदाति, इतना सैन्य पांडवोंकी तरफ़का शेष बचा था। दुर्योधनका घोड़ा जब युद्धमें गिर पड़ा तब दुर्योधन हाथमें गदा लेकर अकेलाही दहकी तरफ़ चल पड़ा। उसी समय घृष्टद्युम्नके कहनेपर सात्यिक सुझे मार रहा था, पर ज्यास महर्षिके वहाँ पहुँचने और कहनेपर उसने मुझे ज़िन्दा छोड़ दिया। में शक्तान्याग करके जब कि हस्तिनापुरकी तरफ जा रहा था, एक कोसकी दूरीपर मुझे दुर्योधन मिला। उसने बड़ेही दुः खके साथ कहा, "धतराष्ट्रसे जाकर कह दो कि आपका पुत्र दुर्योधन दहमें घुस पड़ा है।" इतना कहकर वह उस दहमें घुस पड़ा और मंत्रके बलपर तलमें पहुँचकर चुप लिपा बैटा। उसके दहमें चले जानेपर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों उसकी तलाश करते वहाँ पहुँच गए। मैंने उन्हें दुर्योधनके जीवित होनेका और दहमें जा लिपे बैठनेका वृत्त सुनाया। इतनेमें यह देख कर कि पांडच उसीकी खोजमें आ रहे हैं, उन्होंने मुझे रथपर बिटा लिया और हम शिबर पहुँच गए। पूरी सेनाके विध्यंसकी वार्ता शिबरमें मुनानेपर सभी खियाँ धाड़ें मारकर आकोश करने लगीं। दुर्योधनके मंत्री उन खियोंको लेकर हस्तिनापुरकी तरफ चल पड़े। तब धर्मराजाकी आज्ञा लेकर युयुत्सु उनके साथ हो लिया।

## — गदापर्व —

शिवरमेंसे जब सभी चले गए, अश्वत्थामादि तीनोंको वहाँ रहना दूमर हो गया। वे उस दहकी तरफ जाने प्रवृत्त हुए। इधर पांडवोंने दुर्योधनकी ख्ब खोज की, लेकिन कुछ भी पता न चलनेपर वे निराश होकर अपने शिविरको लोट आए। उनके, शिविरको लौट आनेपर ये तीनों उस दहके पास पहुँच गए। वे तीनों दुर्योधनके साथ बातें कर रहे थे तब कुछ ब्याध वहाँ पहुँच गए। दुर्योधन उस दहमें छिपा पड़ा है यह बात उनपर खुल गई और उन्होंने वह बात पांडवोंपर प्रकट की। उसपर धर्मराजादि सभी जयघोषके साथ दुर्योधनको नष्ट करनेके हेतु वहाँ पहुँचने चल पड़े। वह जयघोष दूरहीसे सुनाई देनेपर 'पांडव आ रहे हैं, अब हम निवृत्त होते हैं। –कहकर वे तीनों दूर जाकर एक बरगदके पेड़के नीचे बैठ गए।

उन तीनोंके निवृत्त होनेपर पांडव वहाँ पहुँच गए। श्रीकृष्णके कहनेपर धर्मराजाने दुर्योधनकी बहुतही निर्भर्त्सना की। तब वह कोधके मारे उवलकर पानीके बाहर आ गया। धर्मराजाके कवच और शिरस्राण देनेपर उनसे छैस होकर और हाथमें गदा छेकर दुर्योधन भीमके साथ युद्ध करने तैयार हुआ। इतनेमें बलराम अपनी तीर्थ-यात्रा पूरी करके संयोगसे वहाँ पहुँच गये। उनके कहनेपर वे सारे लोग कुरुक्षेत्र पहुँच गये, और वहाँ उन दोनों (भीमसेन व दुर्योधन) के बीच गदा-युद्ध शुरू हुआ। कोई भी हारता-जीतता दिखाई नहीं देने लगा, तब अर्जुनके पूछनेपर श्रीकृष्णने बताया, "भीम शक्तिमान है सही, लेकिन गदा-युद्धके अभ्यास तथा कौशलमें दुर्योधन चढ़ा-बढ़ा है। बिना छक्ते-पंजे किये भीमका विजयी होना असंभव है। भीमने दुर्योधनकी जाँघ तोड़नेकी प्रतिज्ञा की ही है। उसके अनुसार भीम चलता है तो ही दुर्योधनको जीतनेकी संभावना है। " वह सुनकर अर्जुनने अपनी जाँघपर थपकी देकर इशारेसे भीमको सचित किया। इशारा पाकर भीम झट समझ गया और युद्धके होते-होते बीचहीमें भीमने यकायक अपनी गदा दुर्योधनकी बाई जाँघपर चलाई। उसी दम दुर्योधन ज़मीनपर गिर पड़ा। उसके नीचे गिरतेही ' तूने हमारी, भरी सभामें " गायरे गाय " कहकर खिल्ली उड़ाई। अब भुगत अपने उसी करमका फल । इतना कहकर भीमने उसके माथेपर एक लात जमायी। उससे धर्मराजाको बहुतही दु:ख हुआ और बलराम तो हल उठाकर भीमको मारने दौडे। उसपर श्रीकृष्णने उनको ज्यों-त्यों करके समझा-बुझा दिया तब वे ग्रस्मेंही द्वारकाकी तरफ चले गए।

अनन्तर दुर्योधन श्रीकृष्णसे बोला, "तू बड़ाही दुष्ट है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा आदि वीरोंकी अन्याय-पूर्ण मृत्युकी जड़में तू ही है। मैं जब भीमके साथ युद्ध कर रहा था तब अर्जुनके द्वारा भीमको इशारेसे वाई जाँधपर गदा चलानेकी सूचना जो तूने की, यह न समझ कि मैंने वह भाष न ली। इस प्रकारका अन्याय करनेमें तुझे शारम आनी चाहिए थी। तेरे अन्यायके कारणही हमारी हार हो गई।" दुर्योधनका वह भाषण सुनकर श्रीकृष्णने कहा, "तूने अपने पातकोंके कारणही मौत पाई, उसका दोष मुझपर मत मढ़। भीमको जहर खिलाना, पांडवोंको लाक्षागृहमें जलानेका षड्यंत्र रचना, भरी सभामें रजस्वला महासती दौपदीकी विद्वना करना, अभिमन्युको अनेकों-द्वारा मिलकर मारना आदि बहुतसे

अन्याय त्न करता, पांडवोंको उनका राज्य पहलेही दे देता तो भीष्म, द्रोण और तेरा भी नाश न होता। हमारे अन्याय तेरे अन्यायोंकी प्रतिक्रिया ही थे। इसीलिए हमें दोषी न ठहराकर अपने किये पापोंके फल भुगत।"

उसके बाद श्रीकृष्णके साथ सभी शिविरको छौट आये। श्रीकृष्णने अर्जुनको रथसे पहले नीचे उतरनेके छिए कहा और आप पीछेसे उतरे। तब अपना उद्दिष्ट समाप्त समझकर हनुमान् भी वहाँसे चल दिया। श्रीकृष्णके उतरतेही अर्जुनका रथ जलकर राख हो गया। उस अचंभेको देखकर अर्जुनने उसका कारण पूछा। तब श्रीकृष्णने बताया, "में सारथीके नाते तेरे रथपर होनेके कारण और तेरा काम पूरा न हो पानेपर तेरा रथ अबतक नहीं जला, पर अब तेरा काम पूरा हुआ है। मुझे भी अब तेरे सारथीके रूपमें उस रथपर बैठनेकी आवश्यकता नहीं है। युद्धमें भीष्म-द्रोणादिकोंके चलाए दिव्य अस्त्रोंके कारण तेरा रथ जल कर ख़ाक हो गया।

उसके बाद पांडव-सेना कौरवोंके शि किरमें घुस पड़ी। उसे वहाँ चाँदी, सोना, हीरे, मानिक, दास-दासी आदि बहुत कुछ छट में मिछा। श्रीकृष्णने पांडवों और सात्यिकसे कहा कि अब हम आजकी रात शिबिरके बाहर बिताएँ। तद्नुसार वे सब ओघवती नदीके तटपर रातभरके विश्रामके छिए वहाँ चले गए। वहाँ जानेपर धर्मराजाके मनमें इस बातकी चिंता उठी कि महापति-वता गांधारी कोध-वश शायद हमें शाप देकर भस्म तो नहीं करेगी। इस-छिए उन्होंने श्रीकृष्णको गांधारीको तरफ भेजा। श्रीकृष्णने धतराष्ट्र और गांधारीके पास जाकर बहुतही युक्तिपूर्वक अपने भाषणसे समझाया तथा शांत किया और फिरसे वे पांडवोंकी तरफ छोट आए।

कृपाचार्यादि तीनोंको लोगों-द्वारा जब यह समाचार मिला कि दुर्योधन आहत हुआ है, तब वे दुर्योधनके पास पहुँच गये। ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके स्वामी दुर्योधनको वहाँ घूल फाँकते देखा तब उन्होंने बहुतही शोक किया। अश्वत्थामाने तो यहाँ तक कहा कि प्रत्यक्ष मेरे पिताजीकी मृत्युसे भी, राजन्, तेरी इस विपन्न अवस्थाका मुझे भारी दुःख हो रहा है। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज किसी न किसी उपायसे पांडव-सेनाका विध्वंस करूँगा। इसके लिए तेरी स्वीकृति चाहिए। वह सुनकर दुर्योधनको बड़ा आनंद

हुआ और कृपाचार्यंके हाथों अश्वत्थामाको उन्होंने सेनापतित्वका अभिषेक किया। अभिषेकके अनन्तर दुर्योधनसे विदा लेकर वे तीनों वहाँसे चल दिये और दुर्योधन रातभर वहीं अपने हाथों, अतीव कष्टसे, जंघाको नीचने-चाले गिद्धोंको हटाते लहू-लुहान हालतमें पड़ा रहा।

( शल्यपर्वका हिंदी सारांश समास )

### महाभारतसारके ' सौप्तिकपर्व 'का सारांश-(हिंदी)

कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों दुर्योधनसे बिदा होकर एक जंगलको चले गये। वहाँ किसी बरगदके पेड़के नीचे रथ छोड़कर संध्या-चंदनके बाद थके-माँदे होनेके कारण वही ज़मीनपर लेट सो गये। दोनोंको तो नींद अच्छी आयी, पर अश्वत्थामा क्रोध तथा दुःखके मारे नींद नहीं ले सका।

रातके ख्व बढ़नेपर अश्वत्यामाको दिखायी दिया कि उस बरगदके पेड़पर सीए कौओंको एक उल्लू आकर मार रहा है। वह दृश्य देखकर उल्लू ने मानो गुरूपदेशही दिया समझकर अश्वत्यामाने सीए अपने दोनों मिन्नोंको जगाया और अपना विचार, कि क्यों न सीए पांडव-सन्यका विध्वंस किया जाय, उनपर प्रकट किया। उसपर वह अनुचित है, अधमें है, उससे तेरी चारों तरफ छीछाछेदर होगी, आदि आदि छपाचार्यने समझा दिया। पर जब अश्वत्थामा अपने उस उिद्युकी पूर्तिमें पांडव-शिबिरको जाने रथपर जा बैठा तब वे दोनों भी उसके साथ हो छिए।

पाण्डवोंके शिबिर-द्वारपर पहुँचनेपर अश्वत्थामाने कहा, "तुम दोनों दरवाज़ेपर रहकर भीतरसे बाहर भाग आनेवालोंको नष्ट करते रहो। मैं भीतर
जाकर सोतोंका नाश किये देता हूँ।" इतना कहनेपर वह पहले घृष्ट्युम्नके
पास पहुँचा और लातोंसे उसे शेंदने लगा। घृष्ट्युम्न जगकर उठनेकी कोशिशा
करने लगा। तब अश्वत्थामाने उसे दोनों हाथोंसे पकड़ उठा ज़मीनपर पटक
दिया; और जिस प्रकार बिना शखके पशुकी हत्या कर देते हैं, उस तरहसे
उसने घृष्ट्युम्नका काम तमाम किया। उसके बाद शिखंडी, दौपदींके पुत्र
आदि जो भी वहाँ थे उन सबका नाश अश्वत्थामाने किया। जो भाग
जानेके इरादेसे शिबिरके दरवाज़ेपर पहुँचे उनका नाश वहाँ कृपाचार्थ और
कृतवर्माने किया। सबका नाश कर चुकनेपर बड़ीही प्रसन्नतासे वे तीनों
दुर्योधनके पास आए, और उन्होंने वह सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया।
वह सब सुनकर उस बुरी हालतमें भी उसे बड़ा हर्ष हुआ और थोड़ेही
समयमें उसके प्राण-पखेरू उड़ गए।

संजय सुनाता है, "हे घृतराष्ट्र राजा, तुम्हारी दुष्ट मंत्रणासे, अन्याय-पूर्ण व्यवहारसे और घोर अपराधसेही इस तरहसे कीरवीं और पांडवोंके सैन्योंका युद्धमें संपूर्ण विध्वंस हुआ और दुर्योधनकी मृत्युके अनन्तर व्यासजीकी कृपा-दृष्टिसे प्राप्त दिव्य दृष्टि छुन्त हो गयी।"

वैशंपायन जनमेजय राजासे बोले, "राजा, प्रातःकाल घृष्टशुम्नका सारथी धर्मराजाके पास आकर बताने लगा, "शिविरकी सारी सेनाको कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वस्थामा, तीनोंने मार डाला। में कृतवर्माके पंजोंसे ज्यों-स्यों करके सटक, बच गया हूँ। वह घृत्त सुनकर धर्मराजाने कुछ देर शोक करके द्रौपदीके लिए नकुलको बुला भेजा और वह खुद सबके साथ शिविरमें पहुँचा। कुछ देर बाद द्रौपरी भी वहाँ पहुँची। पुत्रोंकी मृत्युसे उसे अतीव दुःख हुआ। दुःखके आवेगमें द्रौपदी बोली, "मेरे पुत्रोंका घात करनेवाला अश्वस्थामा जबतक जीवित है तबतक में बिना कुछ खाए, पिए यहीं बैठी रहूँगी। इतना कहकर वह वहीं बैठी। उसपर धर्मराजाने उससे पूछा, "अश्वस्थामा तो भाग गया है, उसको युद्धमें जीत भी लिया तो तुझपर कैसे प्रकट होगा और तू उसका विश्वास कैसे कर सकेगी?" द्रौपदीने बताया, "अश्वस्थामाके माथेपर जनमसेही एक मणि है। वह मणि तुम्हारे माथेपर विराजती देखूँगी तभी में जीवित रह सकूँगी, अन्यथा नहीं।"

वह सुनकर भीमसेन रथपर सवार होकर अश्वत्थामाका नाश करने चल पड़ा। नकुल उसका सारथी बना। भीमको चल पड़ते देख श्रीकृष्ण धर्मे राजासे बोले, "भीमको अकेले जाने देना उचित नहीं, इसलिए कि अश्वत्थामा जितना शस्त्रास्त्र-वेत्ता है, उतना दुष्ट भी है। उसकी दुष्टताकी एक कहानी सुनाता हूँ, "अश्वत्थामाने जबकि यह सुना कि द्रोणाचार्यने अर्धुनको ब्रह्मास्त्र सिखाया है तर वह एकान्तमें द्रोणाचार्यंसे ब्रह्मास्त्र माँगने लगा। द्रोणाचार्यंने उसकी अधमताको देखकर उसे वह अस्त्र नहीं सिखाया। स्रेकिन वह जब बहुतही गिड़गिड़ाया, उन्होंने वह अस्त्र उसे सिखा दिया, और बताया कि यह अस्त्र मानवापर नहीं चलाना चाहिए। उसका यही नियम है। लेकिन तू अधम होनेके कारण इस नियमका पालन तुझसे नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र-प्राप्तिके बाद एक बार अश्वत्थामा द्वारका पहुँचा। यादवोंने बड़ी

आवभगतके साथ उसे रखवा लिया। एक दिन वह मेरे पास पहुँचा और मेरा सुदर्शन चक्र माँगने लगा। मैंने उसमे कहा, "हाँ, कोई बात नहीं, उठा ले जा चक्र;" लेकिन उसे वह उठा न सका। तब वह बहुतही शरमिन्दा हुआ ह बादमें मैंने उससे पूछा, "त्ने मेरा चक्र क्यों चाहा? क्या करने जा रहा था तू?" तब वह बोला, "में ब्रह्माखसे अन्योंको जीत सकता था। लेकिन तुम्हें जीतनेका कोई साधन मेरे पास नहीं था। तुमसे चक्र लेकर उसीसे तुम्हें जीतनेका मेरा विचार था।" उसके अनन्तर कुछ दिनों-बाद वह द्वारकासे चला गथा। धर्मराजा, यह है अध्वत्थामाकी अधमता। इसलिए भीमका अकेले जाना इष्ट नहीं है।" इतना कहकर श्रीकृष्ण खुद रथपर सवार हो गए। धर्मराजा और अर्जुन भी उसी रथपर साथ चल पड़े।

भीमसेन ज्यों चल पड़ा वह गंगाके किनारे ज्यास महर्षिके आश्रमपर
पहुँचा। भीमको यह समाचार मिला था कि वह दुष्ट नराधम, अश्वत्थामा
वहीं है। भीमके पीछेही पीछे श्रीष्ट्रप्णका भी रथ वहाँ धमका। वह सब
देखकर कि अब ख़ैर नहीं है, भय-भीत होकर पांडवोंके विध्वंसके लिए
अश्वत्थामाने ब्रह्माखका प्रयोग किया। तब श्रीष्ट्रप्णके कहनेपर पांडवोंकी
तथा सबकी रक्षाके लिए अर्जुनने भी ब्रह्माखका प्रयोग किया। दोनों अख्व
टकराकर सर्वनाशका समय आ गया; तब ज्यास महर्षि और देविष नारदने
बीच-बचाव करके दोनोंको अपने-अपने अख्व समेट लेनेके लिए कहा। तदनुसार अर्जुनने तुरन्त अपने अख्वको समेट लिया; लेकिन अश्वत्थामाको उसे
समेटना मुझ्किल हो गया। तब ऋषि बोले जहाँ ब्रह्माखोंसे युद्ध होता है, उस
जगहपर बारह बरस वर्षा नहीं होती, और अकाल पड़ता है। हमारे कहनेपर
अर्जुनने अपना अख्व समेट लिया है। त अगर अपना अख्व समेट लेनेमें
आपको असमर्थ पाता है तो त मायेपरकी मिण पांडवोंको दे दे और अखको पांडवोंपर प्रयुक्त न कर; तभी त ज़िन्दा रह सकेगा। उसपर अश्वत्थामाने
अपना अख्व उत्तराके गर्भंपर प्रयुक्त किया।

वह देखकर श्रीकृष्ण उससे बोले, "उत्तराके गर्भको तो में जीवित रख ही लूँगा, पर गर्भ-हत्या (भ्रूण-हत्या) करनेवाले तुझ महादुष्ट और पातकी-को अपने पापका फल इसी जन्ममें ('याचि देहीं, याचि डोळां '-तुकाराम) भुगतना पड़ेगा। तीन हज़ार (३,०००) सालतक तेरे शरीरमेंसे पूय-मिश्रित खून बहता रहेगा। उस दुर्गंधिको सहते जंगलमेंसे तुझ अकेलेको भटकते रहना पड़ेगा। तुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा।" वह सुनकर बड़े दुःखके साथ पांडवोंको अपनी मणि सींपकर अश्वत्थामा जंगल चला गया।

अनन्तर पांडव मणि प्राप्त करके अपने शिविर लीट आये। द्रीपदीकी इच्छाके अनुसार उस मणिको धर्मराजाने अपने माथे धारण किया। तब द्रीपदी, जो प्राण-स्यागके निश्चयसे धरना देकर बैठी थी, बड़ी प्रसन्न हुई।

(सौष्तिकपर्वका हिंदी सारांश समास)

### महाभारतसारके ' स्त्रीपर्व 'का सारांश-( हिंदी )

वैशंपायन आगे सुनाने लगे—उसके बाद शोकसे ज्याकुल धतराष्ट्रकी संजय और विदुरने जब बहुतही उपदेश किया तब गांधारी, कुंती आदि महिलाओंको साथमें लेकर धृतराष्ट्र राजा हस्तिनापुरके बाहर चल पढ़े। एक कोस (दो मील) जानेपर उनसे कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों मिले। "युद्धमें दुर्योधन-समेत समूचे सैन्यका विनाश हुआ; हम तीनोंही जीवित रहें "—सुनाकर वे चल दिये। उनमेंसे कृपाचार्य हस्तिनापुर पहुँचे, कृतवर्मा द्वारका चला गया, और अश्वत्थामा ज्यास महर्षिके आश्रमको प्राप्त हुआ। अश्वत्थामाके ज्यास महर्षिके आश्रमको चले जानेपर पूर्व कथनानुसार पांडवोंने वहाँ जाकर उसे जीता।

यह सुनकर कि घृतराष्ट्र हस्तिनापुरसे रवाना हुए हैं, धर्मराजा सबको साथमें छेकर उनसे जा मिछे। घृतराष्ट्रने धर्मराजाको गछे लगा लिया और भीमसे मिलनेदी इच्छा व्यक्त की। तब उनके दिलकी दुष्ट बात ताड़कर अक्टिक्णने भीमको उन से मिलनेसे रोका, और उस लोहेकी प्रतिमाको घृतराष्ट्रके आगे बढ़ा दिया जो कि दुर्योधनने गदा-युद्धका अभ्यास बढ़ाने बनवा ली थी। उस प्रतिमाको ही सच्चा भीम समझकर और उसीने सभी पुत्रोंका नाश किया विचार कर, बढ़े ही कोधसे, उस मूर्तिका आर्छिगन करके बल-पूर्वक चूर्ण किया, और खून उगलते ज़मीनपर गिर पड़ा। तुरंतही संजयने उसे सँभाला। कोधके शांत होनेपर घृतराष्ट्र जब भीमकी मृत्युपर बोक करने लगे तब श्रीकृष्णने उन्हें साफ किस्सा सुना दिया और उपदेश किया कि अब पांडवही तुम्हारे लिए संतान-रूप हैं, उनपर कीध करना कदापि उचित नहीं है।

भृतराष्ट्रसे मिल लेनेपर पांडव गांधारीसे मिलने गये। गांधारीको पांडवॉपर बहुतही कुपित देखकर ज्यास महर्षि उसे क्रोध न करनेके संबंधमें उपदेश दे रहे थे। उस समय गांधारी बोली, '' भीम अधर्म करके दुर्योधनको नष्ट करनेका काम न करता तो में इतनी क्रोधाविष्ट नहीं हो पाती।'' इतनेसें पांडव वहाँ आ पहुँचे, तब भीमने बताया कि दुर्योधनने भरी सभामें दौपदीको अपनी बाई जाँच खुळी दिखाई तभी मैंने प्रतिज्ञा की और उसकी पूर्तिमें, जो नहीं होना चाहिए वह मुझसे हो गया। उसके िक में हदयसे क्षमा-प्रार्थी हूँ। उसपर गांधारी फिरसे बोळी, ''तब भी तुझसे एक यह पातक हुआ है कि तुने दुःशासनका रक्त पिया।'' उसपर भीमने कहा, "यह बात मुझसे कैसे संभव हैं? आख़िर दुःशासन मेरा माई था। मुझे ईश्वरकी सौगंध है, प्रतिज्ञा-पूर्तिको छोगोंपर प्रकट करनेके िक वह मात्र दिखावा था। भगवान साक्षी हैं अगर दुःशासनके रक्तकी बूँद भी मेरे होठके नीचे उतर गई हो!" उसपर गांधारीने कहा, "फिर भी हमारे सौ-पुत्रोंमेंसे जिसने तेरा तनिक भी अपराध नहीं किया, ऐसेको, हम अंधोंके िकए एक छकड़ी, तू जीवित रख छोड़ता तो मुझे इतना दुःख कभी न होता।"

अनन्तर गांधारीने, '' धर्मराजा कहाँ है ?'' बहुतही गुस्सेमें आकर पूछा। उस समय धर्मराजा हाथ बाँधकर भयसे धर-थर काँपते हुए गांधारीकी बंदना करने छगे। उस समय गांधारीकी आँखोंकी बंधी पटीमेंसे उसकी जछती नज़र धर्मराजाके नाख्नोंपर जा गिरी। उस दम उसके हाथोंकी उंगछियाँ नीछी-काछी पड़ गईं। उसके बाद पांडव कुंतीसे जा मिछे।

अनन्तर सब लोग युद्ध-भूमिपर पहुँच गये। वहाँ बहुत शोक करनेपर गांघारीने श्रीकृष्णको शाप दिया। गांघारी बोली, "श्रीकृष्ण, जब कि कीरव-पांडवोंके युद्धको रोक देना सब तरहसे तेरे हाथमें था, फिर भी कीरव-कुलका विध्वंस तूने अपनी आँखोंके सामने होने दिया तब आजसे छत्तीसवें साल यादव-कुलका विध्वंस भी तेरे समक्ष होगा और तुझे अरण्यमें असहाय अवस्थामें मौत आ जाएगी।"

गांधारीकी बातपर श्रीकृष्ण हॅस पड़े और बोल उठे, "गांधारी, त्ने जो बताया उससे में पहलेसेही पूर्ण परिचित हूँ। यादवोंका विध्वंस मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता; इसलिए कि वे देवेन्द्रके लिए भी अवध्य हैं। बादमें धृतराष्ट्रके धर्मराजासे पूछनेपर कि युद्धमें मृतोंकी क्या संख्या है, धर्म-राजाने बताया, इस युद्धमें (१,६६,००,२०,०००) एक अब्ज, छियासठ करीड़, बीस हज़ार वीर निजधाम पहुँचे। सिवा उनके, और मृतोंकी संख्या (२४,१६५) चौबीस हज़ार, एक सौ पंसठ थी। इसके बाद धृतराष्ट्रके कहनेपर धर्मराजाने संजय, विदुर, धौम्य ऋषि आदिको आज्ञा दे दी कि सबका अग्नि-संस्कार किया जाए। तदनुसार चंदन, कपूर, काष्टादिकोंकी चिताएँ तैयार कर सबका अग्नि-संस्कार किया गया। बादमें सब लोग मृतोंको पानी देनेके लिए गंगाके तटपर पहुँच गये। वे सबके नाम जब पानी दे रहे थे तब कुंतीने पांडचोंपर प्रकट किया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा माई है। उसको भी पानी दो। कर्णके संबंधमें कुंतीसे वह बात सुनकर धर्मराजाको बड़ाही दुःख हुआ। इतने दिनतक कुंतीने उस बातको छिपाया, इसलिए धर्मराजाने शाप दिया कि खिथोंके दिल्लों कोई भी गुप्त बात मिचप्यत्में टिक नहीं पाएगी। सबके नाम पानी देकर वे लोग गंगाके तटपर आ गए।

(स्त्रीपर्वका हिंदी सारांश समाप्त)

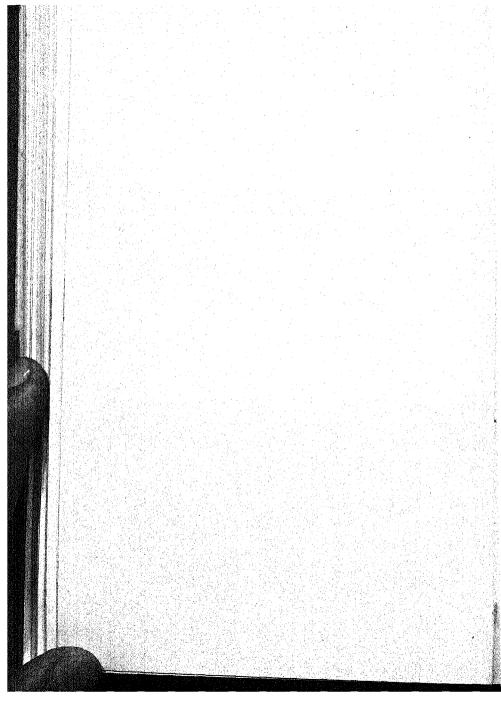

#### महाभारतसारः

### ६. भीष्मपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

युद्धनियमाः, सञ्जयाय दिन्यदृष्टिदानम्

जनमे०-कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः। (अ. १) पार्थिवाः समहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ १॥ तेऽवतीर्यं क्रच्क्षेत्रं पाण्डवाः सहसोमकाः। वैशं०-कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महाबळाः॥ २॥ अभिज्ञानानि सर्वेषां संज्ञाश्चाभरणानि च। योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ ३॥ उमे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुद्ति भृशम्। कुरुक्षेत्रे स्थिते यत्ते सागरक्षमितोपमे ॥ ४ ॥ ततस्ते समयं चकुः कुरुपाण्डवसोमकाः। धर्मान् संस्थापयामासुर्युद्धानां भरतर्षेभ ॥ ५ ॥ निवृत्ते विहिते युद्धे स्यात्रीतिर्नः परस्परम्। वाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम् ॥ ६॥ निष्क्रान्ताः पृतनामध्याद्य हन्त्रःयाः कदाचन । यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथावलम् । समाभाष्य प्रहर्तव्यं न विश्वस्ते न विह्नले ॥ ७ ॥ पकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विमुखस्तथा। क्षीणशस्त्रो विवर्मा च न हन्तव्यः कदाचन ॥ ८॥ न स्तेषु न धुर्येषु न च शस्त्रोपनायिषु । न मेरीराङ्गवादेष प्रहर्तव्यं कथञ्चन ॥ ९॥

(अ. २) ततः पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानृषिः।
सर्ववेद्विदां श्रेष्ठो व्यासः सत्यवतीसुतः॥ १०॥
वैचित्रवीर्यं राजानं सरहस्यं व्रवीदिदम्।
शोचन्तमार्तं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तदा॥ ११॥
राजन् परीतकाळास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः।
ते हिंसन्तीव सङ्ग्रामे समासाधेतरेतरम्॥ १२॥
यदि चेच्छिस संग्रामे द्रष्टुमेतान् विशांपते।
चक्षुर्ददानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय॥ १३॥

धृत० - न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टुं ब्रह्मार्षसत्तमः ।
युद्धमेतत्वशेषेण श्रणुयां तव तेजसा ॥ १४ ॥
एतस्मिन्नेच्छिति द्रष्टुं संग्रामं श्रोतुमिच्छिति ।
वराणामीश्वरो व्यासः सञ्जयाय वरं द्दी ॥ १५ ॥
चक्षुषा सञ्जयो राजन् दिव्येनैव समन्वितः ।
कथिष्यिति ते युद्धं सर्वज्ञश्च भविष्यिति ॥ १६ ॥
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा दिवा वा यदि वा निश्चि ।
मनसा चिन्तितमपि सर्वं वेत्स्यित सञ्जयः ॥ १७ ॥
अहं तु कीर्तिमेतेषां कुरूणां भरतर्षभ ।
पाण्डवानां च सर्वेषां प्रथिष्यामि मा शुचः ॥ १८ ॥
दिष्टमेतश्चरव्यात्र नाभिशोचितुमर्हसि ।
न चैव शक्यं संयन्तुं यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १९ ॥
इह युद्धे महाराज भविष्यित महान् क्षयः ।
तथेह च निमित्तानि भयदान्युपळक्षये ॥ २० ॥

( अ. ३) प्तच्छूत्वा भवानत्र प्राप्तकालं व्यवस्थताम्। यथा लोकः समुच्छेदं नायं गच्छेत भारत॥२१॥ वैशं०- पितुर्वचो निशस्थैतज्ञृतराष्ट्रोऽब्रवीदिदम्। दिष्टमेतत् पुरा मन्ये भविष्यति नरक्षयः॥२२॥

राजानः क्षत्रधर्मेण यदि वध्यन्ति संयुगे। वीरलोकं समासाद्य सुखं प्राप्स्यन्ति केवलम् ॥ २३ ॥ इह कीर्ति परे छोके दीर्घकालं महत्सुखम्। प्राप्स्यन्ति पुरुषच्याद्याः प्राणांस्त्यक्तवा महाहवे॥ २४॥ एवं मुनिस्तथेत्युक्तवा कवीन्द्रो राजसत्तम। धृतराष्ट्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत् परम् ॥ २५॥ स मुद्धर्तं तथा ध्यात्वा पुनरेवाववीद्रचः। असंशयं पार्थिवेन्द्र कालः संक्षयते जगत्। स्जते च पुनर्लोका सेह विद्यति शाश्वतम्।। २६॥ ज्ञातीनां वे कुरूणां च संबन्धिसुहदां तथा। धर्म्य देशय पन्थानं समर्थी हासि वारणे॥ २०॥ क्षद्रं जातिवधं प्राहुमी कुरुष्व ममाप्रियम्। कालोऽयं पुत्ररूपेण तव जातो विशाम्पते ॥ २८ ॥ न वधः पूज्यते वेदे हितं नैव कथञ्चन। हन्यात् स पनं यो हन्यात् कुलधर्म रिवकां तनुम्॥ २९॥ कालेनोत्पथगन्ताऽसि शक्ये सति यथाऽऽपदि। कुलस्यास्य विनाशाय तथैव च महीक्षिताम् ॥ ३० ॥ अनर्थो राज्यरूपेण तव जातो विशांपते। ल्रप्तधर्मा परेणासि धर्म दर्शय वै सुतान्॥३१॥ कि ते राज्येन दुर्धर्ष येन प्राप्तोऽसि किल्विषम्। यशो धर्म च कीर्ति च पाछयन् स्वर्गमाप्स्यसि। ळभन्तां पाण्डवा राज्यं शमं ग<sup>च्छन्</sup>तु कौरवाः॥३२॥ एवं ब्रुवति विप्रेन्द्रे धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। आक्षिप्य वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यं चैवाववीत् पुनः॥ ३३॥ यथा भवान्वेत्ति तथैव वेत्ता भावाभावी विदिती में यथार्थी।

स्वार्थं हि संमुद्यति तात लोको

मां चापि लोकात्मकमेव विद्धि ॥ ३४ ॥

प्रसादये त्वामतुलप्रभावं

त्वं नो गतिर्दर्शियता च धीरः ।

न चापि ते मद्रशगा महर्षे

न चार्थमं कर्तुमहां हि मे मितः ॥ ३५ ॥

त्वं हि धर्मप्रवृत्तिश्च यशः कीर्तिश्च भारती ।

त्वं हि घर्मप्रशृत्तिश्च यदाः कीर्तिश्च भारती। कुरूणां पाण्डवानां च मान्यश्चापि पितामहः॥ ३६॥

ब्यास०-वैचित्रवीर्य नृपते यत्ते मनसि वर्तते । अभिधत्स्व यथाकामं छेत्ताऽस्मि तव संशयम् ॥ ३७॥

घृत०- यानि छिंगानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम्। तानि सर्वाणि भगवञ्ज्ञोतुमिञ्छामि तस्वतः॥ ३८॥

व्यास०-हृद्या वाचस्तथा सस्यं योधानां यत्र भारत ।

न म्लायन्ति स्रजश्चैव ते तरन्ति रणोद्धिम् ॥ ३९ ॥

शब्द-रूप-रस-स्पर्श-गन्धाश्चाविकृताः शुभाः ।
सदा हर्षश्च योधानां जयतामिह लक्षणम् ॥ ४० ॥
अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निश्चयः ।
हर्षो योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते ॥ ४१ ॥

एको दीर्णो दारयति सेनां सुमहतीमिष ।
तां दीर्णोमनुदीर्थन्ते योधाः शूरतरा अपि ॥ ४२ ॥

दुर्निवर्त्या तदा चैव प्रभग्ना महती चम्ः ।
अपामिव महावेगास्त्रस्ता सृगगणा इव ॥ ४३ ॥

नैव शक्या समाधानुं सिक्षपाते महाचम्ः ।
दीर्णोमित्येव दीर्थन्ते सुविद्वांसोऽपि भारत ॥ ४४ ॥

भीतान् भन्नांश्च संवेक्ष्य भयं भूयोऽभिवर्धते ।

प्रभग्ना सहसा राजन्दिशो विद्ववते चमः ॥ ४५ ॥

परस्परक्षाः संदृष्टा व्यवधृताः सुनिश्चिताः।
अपि पञ्चादातं दृर्ग मृद्नन्ति महतीं चमूम्॥ ४६॥
अपि वा पञ्च षद् सप्त विजयन्त्यनिवर्तिनः।
न वैनतेयो गरुडः प्रशंस्ति महाजनम्॥ ४०॥
दृष्ट्वा सुपणींऽपचिति महत्या अपि भारत।
न वाहुल्येन सेनाया जयो भवति नित्यशः॥ ४८॥
अभ्रुवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्।
जयवन्तो हि संग्रामे कृतकृत्या भवन्ति हि॥ ४९॥

#### भारतवर्षवर्णनम्

(अ. ४) एवमुक्त्वा ययौ व्यासो धृतराष्ट्राय धीमते।

वैशं०- वृतराष्ट्रोऽपि तच्छुत्वा ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ५० ॥

स मुद्धर्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्य मुद्धर्मुद्धः।
सञ्जयं संशितात्मानमपृच्छद्भरतर्षम ॥ ५१ ॥
सञ्जयंमे महीपाळाः शूरा युद्धाभिनन्दिनः
अन्योन्यमभिनिच्नति शस्त्रैरुच्चावचैरिद्द ॥ ५२ ॥
पार्थिवाः पृथिवीहेतोः समभित्यज्य जीवितम्।
न वा शाम्यन्ति निच्नन्तो वर्धयन्ति यमक्षयम्॥ ५३ ॥
भौममैश्वर्यमिच्छन्तो न मृष्यन्ते परस्परम्।
मन्ये वद्युगुणा भूमिस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ५४ ॥
सक्ष्मर्वन्ययौ स्व स्वयाने सर्वे अस्त्री सर्वे विक्रान्ति।

सञ्जय०-भूमी च जायते सर्वं भूमी सर्वं विनश्यति। भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्॥ ५५॥ यस्य भूमिस्तस्य सर्वं जगत् स्थावरजङ्गमम्। तत्रातिगृद्धा राजानो विनिध्नन्तीतरेतरम्॥ ५६॥

( अ.९) यदिदं भारतं वर्षे यत्रेदं मूर्चिछतं बछम्। कि -धृत०- यत्रातिमात्रलुष्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ ५०॥

यत्र गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यत्र मे सज्जते मनः। एतन्मे तत्त्वमाचक्ष्व त्वं हि मे बुद्धिमान् मतः॥ ५८॥ सञ्जय०-न तत्र पाण्डवा गृद्धाः ऋणु राजन् वचो सम । गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौवलः॥ ५९॥ अपरे क्षत्रियाश्चैव नानाजनपदेश्वराः। ये ग्रज्ञा भारते वर्षे न मृष्यन्ति परस्परम् ॥ ६०॥ अत्र ते कीर्तियिष्यामि वर्षे भारत भारतम्। प्रियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वेवस्वतस्य च ॥ ६१॥ अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां बळीयसाम्। सर्वेषामेव राजेन्द्र प्रियं भारत भारतम् ॥ ६२ ॥ तत्ते वर्षे प्रवक्ष्यामि यथायथमरिन्इम। श्रुण में गदतो राजन् यन्मां त्वं परिष्ट्रच्छिस ॥ ६३ ॥ महेन्द्रो मलयः सद्यः शक्तिमानुश्रवानि । विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुळपर्वताः॥ ६४॥ आर्या म्लेच्छाश्च कौरव्य तैर्मिश्राः पुरुषा विभो। नदीं पिवन्ति विपुलां गंगां सिन्धुं सरस्वतीम् ॥ ६५ ॥ गोदावरीं नर्भदां च बाहुदां च महानदीम्। शतद्रं चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीम् ॥ ६६ ॥ द्दबर्ती विपाशां च विपापां स्थलवालकाम्। नदीं वेत्रवतीं चैव कृष्णवेणां च निम्नगाम्॥ ६०॥ इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि। तथा नद्यस्त्वप्रकाशाः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६८॥ अत ऊर्ध्व जनपदान्निबोध गदतो सम्। तत्रेमे कुरुपाञ्चालाः शाब्वा माद्रेयजाङ्गलाः ॥ ६९ ॥ शूरसेनाः पुलिन्दाश्च बोघा मालास्तथैव च । चेदिमत्स्यकरूषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः॥ ७०॥

कुन्तयोऽवन्तयश्चैव तथैवापरकुन्तयः। गोमन्ता मण्डकाः सण्डा विदर्भा रूपवाहिकाः॥ ७१॥ अरमकाः पाण्डुराष्टाश्च गोपराष्टाः करीतयः। अधिराज्यकुशाद्याश्च महुराष्ट्रं च केवलम् ॥ ७२ ॥ अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च यक्तलोमान एव च। काइमीराः सिन्धुसीवीरा गान्धारा दर्शकास्तथा॥ ७३॥ द्रविडाः केरलाः प्राच्या भूषिका वनवासिकाः। कोकुट्टकास्तथा चोळाः कोङ्कणा माळवा नराः॥ ७४॥ पते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथैव च। उद्देशमात्रेण मया देशाः सङ्कीर्तिता विभो॥ ७५॥ यथागुणवळं चापि त्रिवर्गस्य महाफलम्। दुद्येत घेनुः कामधुक् भूमिः सम्यगनुष्टिता ॥ ७६॥ तस्यां गृद्धधन्ति राजानः शूरा धर्मार्थकोविदाः। ते त्यजन्त्याहवे प्राणान् वसुगृद्धास्तरस्विनः॥ ७७ ॥ देवमानुषकायानां कामं भूमिः परायणम्। अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया यथाऽऽमिषम्॥ ७८॥ राजानो भरतश्रेष्ठ भोकुकामा वसुन्धराम्। न चापि तृतिः कामानां विद्यतेऽद्यापि कस्यचित्॥ ७९॥ तस्मात् परित्रहे भूमेर्यतन्ते कुरुपाण्डवाः। साम्रा भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत॥ ८०॥ पिता भाता च पुत्राश्च खं चौश्च नरपुङ्गव। भूमिभंवति भूतानां सम्यगच्छिद्रदर्शना ॥ ८१ ॥

भीष्मपतनकथनम् , धृतराष्ट्रशोकः (अ. १३) अथ गावस्गणिर्विद्वान् संयुगादेत्य भारत । वैशं०- ध्यायते घृतराष्ट्राय सहस्रोत्पत्य दुःखितः । आचष्ट निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम् ॥ ८२ ॥

सञ्जय०-सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतर्थम। हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः॥ ८३॥ कक्रदं सर्वयोधानां धाम सर्वधनुष्मताम्। शरतल्पगतः सोऽद्य शेते क्ररुपितामहः॥ ८४॥ यस्य वीर्यं समाश्चित्य द्यूतं पुत्रस्तवाकरोत्। स होते निहतो राजन् संख्ये भीष्मः हिाखण्डिना ॥ ८५ ॥ परिरक्ष्य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा। जगामास्तमिवादित्यः कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ॥ ८६ ॥ यः स राक रवाक्षोभ्यो वर्षन् बाणान् सहस्रराः। जघान युधि योधानामर्बुदं दशभिदिंनैः॥ ८७॥ स रोते निहतो भूमी वातभग्न इव दुमः। तव दुर्मन्त्रिते राजन् यथा नार्हः स भारत॥ ८८॥ (अ. १४) कथं कुरूणामृषमो हतो भीष्मः शिखण्डिना। धत०-कथं रथात स न्यपतित्वता मे वासवोपमः॥ ८९॥ सर्वास्त्रविनयोपेतं शान्तं दान्तं मनस्विनम्। हतं शान्तनवं श्रत्वा मन्ये शेषं हतं बळम्॥ ५०॥ धर्मादधर्मी बलवान् संप्राप्त इति से मतिः। यत्र बृद्धं गुरुं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ ९१॥ योषेव इतवीरा में सेना पुत्रस्य सञ्जय। अगोपिमव चोद्धान्तं गोकुछं तद्बछं मम ॥ ९२॥ अद्रिसारमयं जुनं हृद्यं मम सञ्जय। यच्छृत्वा पुरुषव्यावं हतं भीष्मं न दीर्यते ॥ ९३॥ न चास्त्रेण न शौयेंण तपसा मेधया न च। न घृत्या न पुनस्त्यागान्मृत्योः कश्चिद्विमुच्यते ॥ ९४ । कालो नृनं महावीर्यः सर्वलोकदुरत्ययः। यत्र शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि सञ्जय॥९५॥

दारुणः क्षत्रधर्मोऽयमृषिभिः संप्रदर्शितः।
यत्र शान्तनवं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥९६॥
वयं वा राज्यमिच्छामो घातियत्वा महावतम्।
हष्ट्वा विनिहतं भीष्मं मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः॥९७॥
श्रोष्यामि तानि दुःखानि दुर्योधनकृतान्यहम्।
तस्मान्मे सर्वमाचक्ष्व यद्युत्तं तत्र सञ्जय।
क्रमेण येन यस्मिश्च काले यद्य यथाऽभवत्॥९८॥

(अ. १५) त्वयुक्तोऽयमनुप्रश्नो महाराज यथाऽईसि । सञ्जय०-न तु दुर्योधने दोषिमममासंकुमईसि ॥ ९९॥

> य आत्मनो दुश्चरितादशुमं प्राप्तुयाश्वरः। पनसा तेन नान्यं स उपाशिक्क सहित ॥ १००॥ महाराज मनुष्येषु निन्धं यः सर्वमाचरेत्। स वध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरन् ॥ १०१ ॥ निकारो निकृतिप्रज्ञैः पाण्डवेस्त्वत्प्रतीक्षया। अनुभृतः सहामात्यैः क्षान्तश्च सुचिरं वने ॥ १०२ ॥ ह्यानां च गजानां च राज्ञां चामिततेजसाम्। प्रत्यक्षं यनमया हम् हम् योगवलेन च ॥ १०३॥ श्रुण तत् पृथिवीपाल मा च शोके मनः कथाः। दिष्टमेतत्पुरा जनमिदमेव नराधिप ॥ १०४॥ नमस्कृत्वा पितुस्तेऽहं पाराद्यायाय धीमते। यस्य प्रसादादिव्यं तत्प्राप्तं ज्ञानमनुत्तमम् ॥ १०५॥ **दृष्टिश्चातीन्द्रिया राजन् दूराच्छ्**वणमेव च । परचित्तस्य विज्ञानमतीतानागतस्य च ॥ १०६॥ श्रुणु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्भुतम्। भरतानामभूद्युद्धं यथा तल्लोमहर्षणम् ॥ १०७ ॥

तेष्वनीकेषु यत्तेषु व्यूढेषु च विधानतः।
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमधाववीत्॥ १०८॥
दुःशासन रथास्तूर्ण युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः।
अनीकानि च सर्वाणि शीद्यं त्वमनुचोद्य॥ १०९॥
अयं स मामिम्राप्तो वर्षपूगाभिचिन्तितः।
पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च समागमः॥ ११०॥
नातः कार्यतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्।
हन्याद्गुत्तो हासौ पार्थान् सोमकांश्च सस्अयान्॥ १११॥
अववीच विशुद्धात्मा नाहं हन्यां शिखण्डिनम्।
ध्रूयते स्त्री हासौ पूर्वं तस्माहर्ज्यो रणे मम॥ ११२॥
तस्माद् भीष्मो रक्षितव्यो विशेषेणेति मे मतिः।
शिखण्डिनो वधे यत्ताः सर्वे तिष्ठन्तु मामकाः॥ ११३॥
संरक्ष्यमाणः पार्थेन भीष्मेण च विवर्जितः।
यथा न हन्यादाङ्गेयं दुःशासन तथा कुरु॥ ११४॥

#### सैन्यनिर्याणम् , दुर्गास्तोत्रम्

- (अ. १६) ततो रजन्यां व्युष्टायां शब्दः समभवन्महान् । कोशतां भूमिपाळानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ ११५ ॥ उद्तिष्ठन्महाराज सर्वं युक्तमशेषतः । सूर्योदये महत् सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ११६ ॥ ततः प्रकाशे सैन्यानि समदश्यन्त भारत । स्वदीयानां परेषां च शस्त्रवन्ति महान्ति च ॥ ११७ ॥
- ्(अ. १७) अहत्यहिन पार्थानां वृद्धः कुरुपितामहः। भरद्वाजात्मजश्चैव प्रातरुत्थाय संयतौ ॥ ११८॥ जयोऽस्तु पाण्डुपुत्राणामित्यूचतुरित्दमौ । युयुधाते तवार्थाय यथा स समयः इतः॥ ११९॥

सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देवव्रतस्तव।
समानीय महीपालानिदं वचनमव्रवीत्॥ १२०॥
इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्वर्गायापावृतं महत्।
गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्॥ १२१॥
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यह्मधाधिमरणं गृहे।
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्मः सनातनः॥ १२२॥
एवमुक्ता महीपाला भीष्मेण भरतर्षभ।
निर्ययुः स्वान्यनीकानि शोभयन्तो रथोत्तमैः॥ १२३॥
स तु वैकर्तनः कर्णः सामात्यः सह बन्धुमिः।
न्यासितः समरे शस्त्रं भीष्मेण भरतर्षभ॥ १२४॥
अपेतकर्णाः पुत्रास्ते राजानश्चैव तावकाः।
निर्ययुः सिंहनादेन नादयन्तो दिशो दश॥ १२५॥

- (अ १८) शङ्खदुन्दुभिघोषेश्च वारणानां च बृंहितैः। नेमिघोषे रथानां च दीर्यतीव वसुन्धरा ॥ १२६॥ हयानां हेषमाणानां योधानां चैव गर्जताम्। क्षणेनेव नमो भूमिः शब्देनापूरितं तदा॥ १२७॥
- (अ १९) घार्तराष्ट्राण्यनीकानि दृष्ट्वा व्यूढानि पाण्डवः।
  अभ्यभाषत धर्मात्मा धर्मराजो धनञ्जयम्॥ १२८॥
  महर्षेर्वचनात्तात वेदयन्ति वृहस्पतेः।
  संहतान्योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्वहृत्॥ १२९॥
  सूचीमुख्यमनीकं स्थादल्पानां बहुभिः सह।
  अस्माकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परैः॥ १३०॥
  पतहचनमाज्ञाय महर्षेर्व्यूह पाण्डव।
  पतच्छुत्वा धर्मराजं प्रत्यभाषत पाण्डवः॥ १३१॥
  एव व्यूहामि ते व्यूहं राजसत्तम दुर्जयम्।
  अच्छं नाम वज्राख्यं विहितं वज्रपाणिनाः॥ १३२॥

(अ. २१) वृहतीं धार्तराष्ट्रस्य सेनां दृष्ट्या समुद्यताम्। विषादमगमद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ १३३॥ व्यृहं भीष्मेण चामेदां कल्पितं प्रेक्ष्य पाण्डवः। अभैद्यमिव संप्रेक्ष्य विवर्णोऽर्जुनमव्यवीत् ॥ १३४॥ धनञ्जय कथं शक्यमस्माभियों हमाहवे। धार्तराष्ट्रैर्महाबाह्ये येषां योद्धा पितामहः १३५॥ अक्षोभ्योऽयमभेद्यश्च भीष्मेणामित्रकर्विणा। कल्पितः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूरिवर्चसा ॥ १३६॥ ते वयं संशयं प्राप्ताः ससैन्याः शञ्जूकर्षण । कथमस्मान्महाव्यृहादुत्थानं नो भविष्यति ॥ १३७॥ अथार्जुनोऽब्रवीत् पार्थं युधिष्ठिरममित्रहा। विषण्णमिव सम्प्रेक्ष्य तव राजञ्जनीकिनीम् ॥ १३८॥ प्रज्ञयाऽभ्यधिकान् शूरान् गुणयुक्तान् बहूनपि। जयन्त्यल्पत्रा येन तक्षिबोध विद्यांपते ॥ १३९॥ न तथा बळवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः। यथा सत्यानुशंस्याभ्यां धर्मेणैबोद्यमेन च ॥ १४० ॥ बात्वा धर्ममधर्म च लोमं चोत्तममास्थिताः। युद्धध्धमनहङ्कारा यतो धर्मस्ततो जयः॥ १४१॥ पवं राजन्विजानीहि घ्रवोऽस्माकं रणे जयः। यथा तु नारदः प्राह्व यतः कृष्णस्ततो जयः॥ १४२॥

(भ. २३) धार्तराष्ट्रवळं दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। अर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमद्रवीत्॥ १४३॥

श्रीभग०-शुचिर्भृत्वा महाबाहो सङ्ग्रामाभिमुखे स्थितः। पराजयाय रात्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय॥ १४४॥

सञ्जय०-पवमुक्तोऽर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता। अवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह् छताञ्जलिः॥ १४५॥ अर्जुन०- नमस्ते सिद्धसेनानि आर्थे मन्दरवासिनि । कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिङ्गले ॥ १४६ ॥ भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते । उमे शाकंभरि श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनि ॥ १४० ॥ हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूख्राक्षि नमोऽस्तु ते । स्तुताऽसि त्वं महादेवि विद्युद्धेनान्तरात्मना । जयो भवतु मे नित्यं त्वस्रसादाद्रणाजिरे ॥ १४८ ॥

सञ्जय०-ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सला। अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्याग्रतः स्थिता॥ १४९॥

देवी०- स्वरंपेनैय तु कालेन शत्रून् जेप्यसि पाण्डय । इत्येवमुक्त्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ १५० ॥ आरुरोह ततः पार्थो रथं परमसंमतम् ॥ १५१ ॥

# अथ श्रीमद्भगवद्गीता

अथ प्रथमोऽध्यायः

## धृतराष्ट्र उवाच

धमेंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाञ्चेव किमकुर्वत संजय ॥ १॥

## संजय उवाच

अस्माके त विशिष्टा ये तासिबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संशार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ अन्ये च बहवः शूरा मक्थे त्यकजीविताः । नानाशस्त्रप्रदरणाः सर्वे गुद्धविद्यारदाः ॥ ९ ॥ अपयिति तदस्साकं बळं मीष्मामिरक्षितम् । पर्यात्तं त्विद्मेतेषां बळं मीमामिरक्षितम् ॥ १० ॥ मवान्मीष्मञ्च क्रपंश्च कृपश्च समितिजयः। अश्वत्थामा विकणंश्च सीमद्तिस्तथैव च ॥ ८॥ युघामन्युख्य विकान्त उत्तमीजास्त्र वीर्यवात्। सीमद्रो द्रौपदेयास्त्र सर्वे एव महारथाः॥ ६॥ दष्ट्वा तु पाण्डवानीकं न्यूढं दुर्योधनस्तर्। आचार्यमुपसङ्ग्य राजा वचनमज्रवीत् ॥ २॥ पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चस्स्। ग्यूडां द्वपद्पुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३ घृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्र बीर्यवात् । पुरुजित्कुन्तिमोजश्र शैव्यश्च नरपुङ्गवः॥ ५॥ अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युघि । युयुघानो विरादश्च दुप्दश्च महारथः॥ ४।

कार्यऋ परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। घृष्टद्युक्तो विरादअ सात्यिकश्चापराजितः॥ १७॥ ततः शङ्खाश्च मेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुळोऽभवत् ॥ १३॥ ततः श्वेतेहेर्येयुक्त महति स्यन्दने स्थिती। माथवः पाण्डवश्चेव दिन्यी शङ्खो प्रदघ्मतुः॥ १४॥ अथ व्यवस्थितान्द्रम्वा धार्तराष्ट्राम् कपिष्वजः। प्रवृते शस्त्रसंपाते घतुरुयस्य पाग्डवः॥ २०॥ स घोषो धार्तराष्ट्राणां हद्यानि व्यदारयत्। नमश्च पृथिवीं चैव तुसुलो व्यनुनाद्यन्॥ १९॥ तस्य संजनयन्ह्ये कुरुमुद्धः पितामहः। सिंहनादं विनदोधैः शङ्खं द्धमी प्रतापवान्॥ १२॥ द्रपर्गे द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। सीभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दध्मः पृथक्षुथक् ॥ १८॥ पाञ्चजन्यं हर्षाकेशो देवदत्तं धनंजयः। पीण्ड्ं दध्मी महाशङ्खं भीमकर्मा बुकोद्रः ॥ १५॥ अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। भीष्ममेबाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि॥ ११॥ अनन्तविज्ञयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकी॥ १६॥ ह्योकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते।

# अज़ेन उनाच

याबदेतान्निरीक्षेऽहं योद्भुकामानवस्थितान्। कैमैया सह योद्धन्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥ २२॥ योत्स्यमानानवेसेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धातैराष्ट्रस्य दुबुद्धेयुद्धे प्रियनिकषिषः॥२३॥ सेनयोक्सयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥ २१॥

## संजय उवाच

प्वमुक्तो ह्यिकिशो गुड़ाकेशेन भारत। सेनयोक्भयोमेध्ये स्थापयित्वा ध्योतमम्॥ १४॥

तत्रापर्यित्यतान्पार्थः पितृनय पितामहान्। आचायन्मित्रिळान्भातृन्पुत्रान्पौत्रान्सक्षींस्तथा॥ २६॥ स्वद्यरान्सुद्वदश्चेव सेनयोरमयोरपि। तान्समीक्ष्य स कीन्तेयः सर्वन्वन्यनवस्थितान्॥ २७॥ भीष्मद्रोणप्रमखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थं पश्येतान्समवेतान्क्रक्तिति ॥ २५॥ कृपया परयाचिष्टो चिषीद्षिद्मन्नवीत्।

अर्जुन उना

न काङ्क्षे विजयं क्रष्ण न च राज्यं दुखानि च। कि नो राज्येन गोजिन्द कि मोगैर्जीवितेन वा ॥३२॥ येवामधे काङ्कितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च। त इमेऽबिस्थता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥३३॥ आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुळाः श्वशुराः पौत्राः इयाळाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ मिहत्य थार्तेराष्ट्रान्तः का प्रीतिः स्याज्जनार्द्न । पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततार्यनः ॥ ३६॥ तस्सान्नाह्यं वयं हन्तुं धार्तेराष्ट्रान्स्ववान्धवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुख्तिनः स्याम मधव ॥ ३७॥ प्तास इन्तुमिच्छामि स्नतोऽपि मधुस्त्न । अपि त्रैळोक्यराज्यस्य हेतोः कि बु महीक्रते॥ २५॥ गाण्डीचं संसते हस्तास्वस्वैव परिवृक्षते। न च राक्षोग्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि सैशव। न च श्रेयोऽतुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे॥ ३१॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलध्माः सनातनाः। धमें नष्टे कुलं कत्क्रमधमोऽभिभवत्यत ॥ ४० यदायोते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रहोहे च पातकम्॥ ३८॥ कथं न बेयमस्माभिः पापादस्मानिवातितुम्। कुलक्षयकतं दोषं प्रपर्याद्भजनादंन ॥ ३९॥ सिद्गित मम गात्राणि मुखं च परिशुच्यति। वैपथुञ्च शरीरे मे रोमहर्षञ्च जायते॥ २८॥ द्द्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्॥ २८॥

६. भीष्मपर्व

मुषेरते: कुळचानां वर्णसंकरकारकैः। उत्साचन्ते जातिधर्माः कुळधर्माध्य शाश्वताः॥ ४३॥ अधम्मिमवात्क्रण्ण प्रदुष्यन्ति कुलक्षियः। क्षीषु दुष्टासु वार्ण्येय जायते वर्णसंकरः॥४१॥ संकरो नरकायेव कुलब्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो क्षेषां लुतपिण्डोदकक्रियाः॥४२॥ अहो बत महत्पाएं कते व्यवसिता वयम्। यदाज्यसुखाळोमेन हन्तुं स्वजनसुवाताः॥४५॥ यदि मामप्रतीकारमशक्षं शस्त्रपाणयः। आतेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥ ४६॥ उत्सन्नकुरुष्यमीणां मनुष्याणां जनादेन। नरकेऽनियतं वास्तो भवतीत्यनुराष्ट्रम ॥ ४४॥

संजय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संस्ये रथोपस्य उपाविशत्। विस्टन्य सरारं वापं शोकसंविग्नमानसः॥ ४०॥ १९८॥ ॐ तत्सिहिति श्रीसद्भगवद्गीतासूपनिषस्स बहाविषायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अर्जुनविषाद्योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

# अथ द्वितीयोऽध्याय:

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विगीदन्तिमिदं वाक्यमुवाच मसुसुद्नः॥ १॥ संजय अवाब

क्कैट्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्वय्युषपदाते। ख्रुदं हद्यद्विबंदं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ कुतस्त्वा कश्मलिमं विगमे समुपस्थितम्। अनायं बुद्धमस्वायंमकीतिकरमज्ञेन ॥ २॥ श्रीभगवानुनाच

म.सा.२

### अर्जुन उवाच

कथं मीष्ममहं सेख्ये द्रोणं च मञ्जूसहन । इषुभिः प्रतियौत्स्यामि पुजाहीवरिस्दन ॥ ४॥ गुरुनहत्वा हि महानुमावात् श्रेयो भोकुं मैक्ष्यमपीह छोके । यच्छ्रेयः स्यानिध्रितं ब्रुहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शांधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७॥ यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे घार्तराष्ट्राः॥ ६॥ अवात्य भूमावसपत्नमुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्॥८॥ हत्वार्यकामांस्तु गुरूमिहैव सुञ्जीय मोगान्हिष्यप्रदिग्यात्॥ १॥ न हि प्रपश्यामि समापनुदाद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् न चेतद्विधः कतरत्रो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेषुः। कार्णयद्ोषोपहतस्वमावः पुच्छामि त्वां धर्मसंसृढचेताः।

## संजय उवाच

प्वमुक्त्वा ह्योक्रेशं मुडाकेशः परंतप। न योत्स्य इति गोविन्द्मुक्त्वा तूर्णी वभूच ह ॥ ९॥ तमुवाच हर्षिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोमध्ये विषीद्रन्तमिदं वचः॥ १०॥

# श्रीमगवातुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतास्त्रगतास्थ्च मानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ न त्वेवाइं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिषाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥ १२॥ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे क्रीमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुछति ॥ १३॥ मात्रास्पर्शास्तु कीन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिस्रस्य भारत॥ १४॥ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदार्शिभिः॥ १६॥ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योत्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसाधुध्यस्व भारत॥ १८॥ य एनं विनि हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्। उमी ती न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयित हन्ति कम्॥ २१॥ अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्विमिद् ततम् । विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तमहीति ॥ १७॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षम । समदुःखमुखं थीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ १५॥ असो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ न जायते मियते वा कदाचिषायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्रुद्योऽशोध्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचछोऽयं सनातनः॥ २४॥ अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हेसि ॥ २६॥ जातस्य हि धुवो मृत्युधुवं अन्म मृतस्य च। तस्माव्परिहायँऽयँ न त्वं शोचितुमहित्ति ॥ २७॥ नैनं छिन्दिनित शस्त्राणि नैनं द्हति पावकः। न चैनं क्षेद्यन्त्यापो न शोषयित माहतः॥ २३॥ अन्यन्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हेसि ॥ २५॥ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २८॥ तथा शरीराणि विद्यय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ वासांसि जीणांनि यथा विहाय नवानि गुह्णाति नरोऽपराणि।

एका तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे तिमां त्र्यु। बुद्ध्या युक्ते यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्ग जिला वा मोक्यसे महीस्। तस्मादुनिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत्निश्चयः ॥३७॥ अकीति चापि भूतानि कथियधिन तेऽब्ययाम्। संमावितस्य चाकीतिमरणादितिस्यते॥ ३४॥ मयाद्रणादुषरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यिस छाघवम् ॥॥ ३५॥ सुखदुः खे समे कृत्वा लामालामी जयाजयी। ततो युद्धाय युन्यस्व नेवं पापमवाप्स्यिम ॥ ३८॥ देही नित्यमनभ्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हित ॥ ३० ॥ स्वयमैमपि नावेस्य न विद्यते ॥ ३० ॥ स्वयमैमपि नावेस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ यहच्छ्या नोपपन्नं स्वगेद्दारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थे लभन्ते युद्धमीदशम् ॥ ३२ ॥ अथ नेत्वमिमं धर्यं संप्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधमं कीति च हित्वा पापमवात्स्यसि ॥ ३३ ॥ अवाच्यवादांश्र बहुन्बिंखिनि तवाहिताः। निन्द्नतस्तव सामध्यै ततो दुःखतरं तु किम्॥ ३६॥ त्रैगुण्यविषया वेदा निक्षेगुण्यो भवाञ्जेन। निर्हन्द्रो नित्यसन्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्॥ ४५॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वत्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४०॥ व्यवसायात्मिका बुद्धरेकेह कुरुनन्दन । बहुशास्त्रा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽब्यवसायिनाम् ॥ ४१॥ मोगैश्वर्षप्रसकानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विघीयते॥ ४४॥ यामिमां पुष्पितां बार्च प्रवद्न्त्यविषक्षितः। वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीति बाद्तिः॥ ४२॥ ज्ञानानः स्वगंपरा जन्मकर्मफळप्रदास् । जिलाबिशेषबहुळां भोगेश्वर्यगति प्रति ॥ ४३॥ गावान्ये उद्पाने सर्वतः संज्ञुतोह्के। तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानतः॥ ४६ ॥ आक्षयंवत्पर्यति कक्षिदेनमाक्षयंवहदति तथैव चान्यः। आक्षयंवचैनमन्यः श्रृणोति धुत्वात्येनं वैद न चैव कि्ष्यत्॥ २९॥

योगस्थः कुरु कमाणि सङ्गेत्यकत्वा धर्नजय। सिद्धधिसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४८॥ कमेंजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यनत्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ ५१॥ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ बुद्धियुको जद्दातीह उमे सुरुतदुष्टते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः क्रमेसु कीशलम् ॥ ५०॥ यव्। ते मोहक्रिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति। तद्। गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च॥ ५२॥ कर्मण्येचाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुभूमा ते सङ्गेऽस्वंकर्मणि ॥ ४७॥ दूरेण हात्ररं कमें बुद्धियोगाद्धनंजय। बुद्धो शरणमन्विच्छ स्पणाः फळहेतयः॥ ४९॥ अजन उवाच

# श्रीमगवास्ताच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्॥ ५४॥

तानि सर्वाण संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ प्रजहाति यद्। कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्। आत्मन्येवातमना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥ ५५॥ यः सर्वेत्रानिभिन्नेहस्तत्त्राप्य ग्रुभाग्रुभस्। नाभिनन्द्ति न हेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता॥ ५७॥ यत्। संहरते चायं कूमोऽङ्गानीच सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियाथैभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ ५८॥ यततो ह्यपि कीन्तेय पुरुषस्य विषिश्चतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः॥ ६०॥ विषया विनिवर्तने निराद्यारस्य देहिनः। रसवर्तं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवरेते॥ ५९॥ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। बीतरागमयन्नोयः स्थितधीर्भ्रनिरुच्यते ॥ ५६॥

या मिशा सर्वेभूतानां तस्यां जापतिं संयमी। यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ ६९॥ नास्ति बुद्धिरयुकस्य न चायुकस्य भावता। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्॥ ६६॥ क्षेषास्त्रवित संमोहः संमोहात्स्रतिविस्रमः। स्रुतिसंशाद्वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥ ६३ ॥ रागद्रेषवियुकैस्तु विश्यानिन्द्रियेश्वरत्। आत्मवश्यैवियेशात्मा प्रताद्मधिगञ्छति ॥ ६४ ॥ तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ ध्यायतो विग्यान्युसः सङ्हरेनुष्यनायते। सङ्गार नेनायने नामः कामारमोघोऽभिनायते ॥ ६२॥ इन्द्रियाणां हि चरतां यनमर्नेऽतु वियोग्ने। तर्स्य हरित प्रज्ञां नायुनांनिमवाम्मस्ति ॥ ६७॥ मसादे सर्वेडु:खानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५॥

विद्याय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्गृदः। निर्ममो निरद्वकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ एषाब्राक्षी स्थितिःपार्थं नैनांप्राप्यविमुद्यति । स्थित्वास्यामन्तकाछेऽपिब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥७२॥२७०॥ तहत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नीति न कामकामी॥ ७०॥ ॐ तत्मदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषम् बह्मविद्यायां योगत्रास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे आपूर्यमाणमचळप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।

संख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### अथ त्तायाऽध्यायः अर्जुन उनाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनाद्न । तरिक कर्माण घोरे मां नियोजयस्ति केशव ॥ १॥ व्यामित्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमान्त्रुयाम्॥ २॥

# श्रीमगवानुवाच

यज्ञिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्विकिब्बिपैः। भुज्जते ते त्वघं पापा ये प्चन्त्यात्मकारणात् ॥ १३॥ इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। तैदंत्तानप्रदायैभ्यो यो सुङ्के स्तेन एव सः॥ १२॥ कर्मेन्ट्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरत्। इन्द्रियाथीन्विमूहात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ लोकेऽस्मिन्दिषिया निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानव। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥ ३॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसिविष्यभ्वमेषं वोऽस्त्विष्ठकामधुक् ॥ १०॥ यस्त्वातमरतिरेव स्यादात्महसन्न मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥ १७॥ यस्तिनित्र्याणि मनसा नियम्यारभतेऽज्ञैन। क्रमेन्दियैः क्रमेयोगमसकः स विशिष्यते॥ ७॥ यज्ञाय्तिकमेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेवन्धनः। तद्धं कमे कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९॥ न कर्मणामनारम्माञ्जेकस्यं पुरुषोऽश्तुते। न च संन्यसनादेव सिर्धि समधिगच्छति॥ ४॥ कर्म बहोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यहे प्रतिष्ठितम्॥ १५॥ नियतं कुरु कमें त्वं कमें त्यायो श्वकमेणः। रारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद्कमेणः॥८॥ न हि कश्चिरक्षणमि जातु तिष्ठत्यकमैकत्। कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृति जैगुणैः॥ ५॥ अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्याद्शसंभवः। यहाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमेसमुद्भवः ॥ १४॥ तस्माद्सकः सततं कार्थं कर्म समाचर। असको ह्याचरन्कमे परमामोति पूरुषः॥ १९॥ एवं प्रवातितं चर्क नातुवतैयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति॥१६॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ् ॥ ११॥ नैव तस्य क्रतेनार्थो नाक्रतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिर्धंव्यपाश्चयः॥ १८॥

मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याप्यात्मचेतसा। निराश्तीनिभेगो भूत्वा युष्यस्व विगतज्वरः॥ ३०॥ उत्सीदेयुरिमे लोका ने कुर्या कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥ २४॥ सकाः कॅमेण्यविद्वांसो यंथा कुर्वन्ति भारत। कुर्याद्विद्वांस्तथासकश्चिकीधुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५॥ में में मतिमंदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। अद्धावन्तोऽनस्यन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्माभः॥ ३१॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोने वरामागच्छेत्। हास्य परिपन्थिनौ॥ ३४॥ सहरां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेक्षानिषानापि। प्रकृतिं यानित भूतानि निज्रहः कि करिष्यति ॥ ३३॥ श्रेयान् स्वथमो विगुणः परधमित्वितृष्ठितात् । स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः॥ ३५॥ न बुद्धिमेरं जनयेद्शानां कर्मसिक्षिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरम्॥ २६॥ त्वेतद्भ्यस्यन्तो मानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वेश्वानविसूढांस्तान्विद्धि महानचेतत्तः॥ ३२॥ न में पार्थोस्ति करेंट्यं त्रिषु टोकेषु किंचन। नाननांसमवासच्यं वर्ते एव च कर्भाण ॥ २२॥ यदि हाइं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रितः। मम बत्भत्विवर्तेन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वेशः॥ २३॥ प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकारविमुहात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्मविमागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८॥ प्रकृतेगुंणसंभूढाः सज्जन्ते गुणकर्मस् । तानकृत्स्नविद्रां मन्दान्कृत्स्नविद्य विचाळयेत् ॥ २९ ॥ कर्मेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः। लोकसंत्रहमेवापि संपर्यन्कर्तुमहीस ॥ २०॥ यद्यदाचरति श्रेष्टस्तचदेवेतरो जनः। स यत्यमाणं कुरुते लोकस्तद्तुवतंते॥ २१॥

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि बाष्णेय बळादिव नियोजितः॥ ३६॥ अजन त्याच

# श्रीमगवानुवाच

एमं कुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासद्म् ॥ ४३॥ ३१२॥ इन्द्रियाणि पराण्याह्यि निद्येभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुन्धियों बुन्धः परतस्तु सः॥ ४२॥ तस्मास्विमिन्द्रियाण्यात्री नियस्य भरतिषेम । पाप्मानं प्रजाहि होनं ज्ञानिष्शाननाद्यानम् ॥ ४१ ॥ क्राम एष झोघ एष रजोगुणसह द्ववः। महाद्यामो महापामा विद्धयनमिह वैरिणम्॥ ३७॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैविभोहयत्येष ज्ञानमाबृत्य देहिनम्॥ ४०॥ आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूषेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च॥ ३९॥ धू मेना वियते विहिर्यश दृशों महेन च। यथो खेना बुतो गर्भ स्तया तेनेद्मा बृतम्॥ ३८॥ ॐ तत्सदिति श्रीमन्नगचद्गीतासूपनिषत्तु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जनसंवादे

# अथ चतुर्थोऽध्यायः

कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भकोऽस्ति में सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्॥ र ॥ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। विवस्वान्मनवे पाह मनुरिश्वाकवेऽप्रवीत् ॥ १॥ प वं परम्पात्राप्तमिमं राजवयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ श्रीमगवातुवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोत्तवानिति ॥ ४॥ अज्ञन जनान

## श्रीमगत्रात्रवाच

न मां कर्माणि छिम्पन्ति न में कर्मफेले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मिमेन स वध्यते॥ १४॥ एवं बात्वा कृतं कर्मे पूर्वेरपि सुमुख्रीमिः। कुरु कर्मेव तस्मान्वं पूर्वेः पूर्वतरं कृतम्॥ १५॥ किं कर्मे किमकर्मेति कवयोऽत्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्मे प्रवक्ष्यामि यज्बात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुभात्॥ १६॥ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजास्यहम् । मम वत्मोतुवर्तन्ते मतुष्याः पार्थं सर्वेशः ॥ ११ ॥ काङ्क्षन्तः कर्मेणां सिर्डि यजन्त इह देवताः । श्रिपं हि मानुषे लोके सिद्धिभैवति कर्मेजा ॥ १२ ॥ अजोऽपि सङ्ग्यातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ ६॥ त्यक्ता कर्मफळासङ्गे निराद्यो निराश्रयः। कर्मण्यभि गबुत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥ २०॥ जनम कम च में दिव्यमें यो वेति तत्वतः। त्यक्ता देहं पुनर्नम नैति मामेति सोऽजुन ॥ ९॥ यस्य सर्वे समारम्माः कामसंकल्पवजिताः। ज्ञानात्रिद्ग्यकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुघाः॥ १९॥ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः छत्स्नकर्मछत्॥ १८॥ कमेणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्ळानिमेविति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदातमानं सुजास्यहम् ॥ ७॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे गुगे॥ ८॥ निराशीयेतिचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिष्रदः। शारीर केवळं कमं कुवंन्नाप्नीति किल्विषम् ॥ २१ ॥ चातुंबंण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविमागराः। तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमच्ययम्॥ १३॥ बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद् सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ वीतरानामयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिताः। बहवो श्वानतपसा पूता मद्धावमागताः॥ १०॥

यथैघांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्कुरुतेऽक्षेन। ज्ञानाग्निः सर्वेन्नमंणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ ३७॥ यक्षशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ॥ ३१ ॥ यहच्छालामसंतुष्टो द्वन्द्रातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते॥ २२॥ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यिति पाण्डच । येन भूतान्यशेषेण द्रक्यस्यात्मन्यथो मिथि ॥ ३५ ॥ अद्धार्वाह्मभते ह्यानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ह्यानं छब्स्वा परां शानितमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ प्वं बहुिष्धा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मज्ञान्बिद्ध तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥ ३२॥ श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्रिषु जुहति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्रिषु जुहति॥ २६॥ न हि श्रानेन सहर्ग पवित्रमिह वियते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती हद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥ २९॥ सर्वाणीन्द्रयक्तमाणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नी जुह्नति झानदीपिते॥ २७॥ अपि चेदसि पापेभ्यः सबैभ्यः पाप्रुत्तमः। सर्वं शानप्रवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेषु जुह्नति । सर्वेऽत्येते यद्मविरो यज्ञस्रपितकत्मपाः ॥ ३०॥ तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्धिनः॥ ३४॥ द्रुव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञास्य यतयः संशितव्रताः॥ २८॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप। सर्वं कर्माखिळं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते॥ ३३॥ ब्रह्मापंणं ब्रह्म इचित्रंसासी ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मेच तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविठीयते ॥ २३॥ दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः प्युपासते। ब्रह्माछावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपज्ञहति॥ २५॥

तस्माद्शानसंभूतं हत्स्यं शानासिनात्मनः। छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ट भारत ॥ ४२ ॥ २५५ ॥ अष्ट्रधामध्यामध्य संशयातमा विनस्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ४०॥ योगसंन्यस्तकमाणं बानसंछिबसंशयम् । आत्मवन्तं न कमाणि निबन्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ ॐ तत्सदिति श्रीमन्नगवद्गीतासूपनिषस्यु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीष्टःणाजुनसंवादे ज्ञानकमसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिति। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्॥ १॥ अध्न उनाच

झेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रेष्टि न काइस्रति । निर्देन्हो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् । पर्यड्ग्यप्यन्स्पृश्विष्टिष्ठश्वसन् ।। ८॥ यत्सांच्यैः पायते स्थानं तद्योगैरिप गम्यते। एकं सांस्यं च योगं च यः पस्यति स पस्यति ॥ ५॥ सांस्ययोगो पृथम्बालाः प्रबर्नित न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सायगुभयोविन्द्ते फ्लम् ॥ ४॥ योगयुक्तो विश्वज्ञात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वकृषि न स्टिप्यते॥ ७॥ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसक्तराबुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्क्रमयोगो विशिष्यते॥ २॥ संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिबंहा नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ श्रामगवानुवाच

इहैच तैजितः सगौ येगां सास्ये स्थितं मनः। निदृषि हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्बणि ते स्थिताः॥ १९॥ युक्तः कर्मफळं त्यक्त्वा शान्तिमाग्रोति नैष्टिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्ते निकध्यते॥ १२॥ योऽन्तम्मुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेच यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ २४॥ न ग्रहच्चेत्रियं पात्य नोव्रिजेत्यात्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूहो ब्रह्मचिद् ब्रह्मणि स्थितः॥ २०॥ शक्तोतीहैव यः सोदुं प्राक्शरीरिविमोक्षणात्। कामकीघोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३॥ बाह्यस्यशंष्यसकातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुकातमा सुखमक्षय्यमच्तुते ॥ २१ ॥ ब्रह्मायाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः। छिप्यते न स पापेन पश्चपत्रमित्राम्मता ॥ १०॥ कायेन मनसा बुद्ध्या क्षेत्रहेरिन्द्रियेत्। योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्गे त्यन्त्वात्मशुद्धये ॥ ११॥ ये हि संस्पर्शजा भोगा हु:खयोनय एव ते। आदान्तवन्तः कीन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥ विद्याविनयसंपत्ने बाह्यणे पवि हस्तिन । द्युनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्गिनः ॥ १८॥ तद्बुद्धयस्तदात्मानस्त्रिष्ठास्तत्परायणाः। गच्छन्त्यपुन्रराब्रिं ज्ञानिष्ट्रेतकत्मपाः॥ १७॥ कामकोधिष्युकानां यतीनां यतचेतसाम्। अभितो बह्यनिवांणं वतेते विदिवात्मनाम्॥ २६॥ नाद्ते कस्यचित्पापं न चैव सुरुतं विसुः। अज्ञानेसाञ्जतं ज्ञानं तेन मुर्वान्त जन्तवः॥ १५॥ सवकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवहारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३॥ क्षानेन तु तद्कानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६॥ न कतेत्वं न कमाणि छोकस्य सुजति प्रमुः। न कर्मफळसंयोगं स्वभावस्तु प्रवति ॥ १४॥ छमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषयः क्षीणकब्मषाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वेभूतद्विते रताः॥ २५॥ प्रत्यन्विस्त्रान्गुह्नन्तुनिमषन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत् ॥ ९ ॥

भोकारं यज्ञतपसां सर्वेलोकमहेश्वरम्। सुहदं सर्वभूतानां बात्वा मां शान्तिमृच्छति॥ २९॥ ३८४॥ स्पर्शान्कत्वा बहिबाह्यांश्रश्चश्चेषान्तरे भुवोः। प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ॥ २७॥ यतेन्द्रियमनोबुव्धिर्मुनिमोक्षपरायणः। विगतैच्छाभयन्नोधो यः सदा मुक्त ५व सः॥ २८॥ ॐ तत्त्वदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्य बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मेसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

# अथ षष्ठोऽध्याय:

अनाश्रितः कर्मफळ कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निरिप्तने चान्नियः॥ १॥ छुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नाखुन्छितं नातिनीचं चैळाजिनकुशोत्तरम्॥ ११॥ यं संन्यासामित प्राहुयोगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकत्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु राजुत्वे वर्तेतात्मैव राजुवत् ॥ ६ ॥ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शोतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ बानविद्यान्तरात्मा कूटस्यो विजितेन्दियः। युक्त इत्युच्यते योगी समयोद्यारमकाञ्चनः॥ ८ ॥ सुद्दन्मित्राधुदासीनमध्यस्थेद्रेप्यबन्धुषु । साधुष्विप् च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्ति स्थितः। एकाकी यतांचित्तात्मा निराद्यीरपरिप्रद्यः॥ १०॥ उद्धरेदातमनात्मानं नात्मानमवसाद्येत् । आत्मैव ह्यातमनो वन्धुरात्मैव रिषुरात्मनः॥ ५॥ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्बनुषजाते। सर्वसंकत्पसंन्यासी योगाक्टस्तदोच्यते॥ ४॥ आरुरुसोमुनेयोंनं कर्मे कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥ श्रामगवानुनाच

यं लब्ध्वा चापरं लामें मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन्ध्यितो न दुःखेन गुरुणापि विचात्यते॥ २२॥ तं विद्यादुदुःखसंयोगवियोगं योगसंबितम्। स निश्चयेन योक्तव्यां योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ २३॥ नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः। न चाति स्वप्रशीलस्य जाप्रतो नैव चार्डेन ॥ १६॥ यो मां पर्यति सर्वत्र सर्वे च मिष्य पर्यति। तस्यादं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यति॥ ३०॥ रानैः रानैस्परमेद्वुक्ष्या धृतिमृद्दीतया । आत्मसंस्यं मनः इत्वा न सिंचिद्पि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥ मुखमात्यन्तिकं यत्तद्विष्टिशाद्यमतीन्द्रियम्। वेति यत्र न चैवायं स्थितश्रळिति तत्वतः॥ २१॥ यथा दीपो निवातस्यो नेक्नते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युक्षतो योगमात्मनः॥ १९॥ प्रशान्तात्मा विगतभोबंद्यचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिबत्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥ समं कायशिरोधीवं घारयक्रचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकांत्रं स्वं दिश्यानवलोक्त्यन् ॥ १३॥ युञ्जनेषं सदातमानं योगी नियतमानसः। शानित निर्वाणपरमां मन्तंस्थामधिगच्छति॥ १५॥ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निःस्पृहः सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ संकरप्रमचान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। मनसैबेन्द्रियप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ त्रतैकारं मनः कृत्वा यतिचित्रिव्यित्रयः। उपविश्यासने युञ्ज्याचौगमात्मविद्युख्ये ॥ १२॥ यतो यतो निश्चरित मनश्चश्चलमस्थिरम्। तत्र्तताो नियम्यैतदात्मन्येच वशं नयेत्॥ २६॥ युकाद्वारावेद्वारस्य युक्तचेद्वस्य कर्मस् । युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखद्वा ॥ १७॥ यत्रोपरमते चित्रं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनातमानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुकात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २८ ॥ गुञ्जने सदात्मानं योगी चिगतकत्मषः। मुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं मुखमस्तुते॥ १८॥ प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुर्मम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकलमपम्॥ २०॥

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२॥ सर्वेभ्तस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिष वरीते ॥ ३१॥

#### जन उनाच

योऽयं योगस्त्वया पोकः साम्येन मधुन्नत्न। एतस्याहं न पश्यामि चञ्चळत्वात्स्यिति स्थिराम् ॥ ३३ ॥ नञ्जलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्हदम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४॥

### श्रीमगवानुवाच

असंयतात्मना योगो हुष्पाप इति में मितः। बर्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः॥ ३६ असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चळम्। अभ्यात्नेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृहाते॥ ३५॥

#### अजन उनाच

अयितिः प्रस्योपेतो योगा श्रितमानसः। अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ कचित्रोभयविस्रप्रदिखनास्रमिन नद्यति । अप्रतिष्ठो महावाहो विमूडो ब्रह्मणः पिथ ॥ ३८ एतन्मे संशयं कृष्ण छेनुमर्हस्यशेषतः। त्वर्न्यः संशयस्यास्य छेता न ह्यपपद्यते॥ ३९॥

### श्रीमगन्त्राच्याच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुश्वित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रमेऽभिजायते ॥ ४१ अथवा योगिनामेव कुछे भवति घीमतास्। रति दुर्छभतरं छोके जन्म यदोहरास्॥ ४२॥ तत्र तं बुद्धिसंयोगं क्रमते पौबदेहिकम्। यतते च ततो भूयः सिसिझी कुरुनन्द्न ॥ ४३॥

त्मगस्वम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। क्तिमस्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥ योगिनामि सबेषां महतेनान्तरात्यना। अङ्ग्वानम्मजते यो मां स मे युक्तमो मतः॥ ४०॥ ४३१॥ ग्यत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिञ्चिषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥ ४५॥ पूर्वास्यासेन तेनेव हियते हावशोऽपि सः। जिज्ञासुरिप योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ थथ ॥

# आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥

ॐ तत्मविति श्रीमद्भगवद्गीतासूप्निपत्सु बहाविद्यायां गोगवास्त्रे श्रीकृष्णाद्येनसंवादे

#### अथ सप्तमोऽध्याय: श्रीमग्रवात्रवाच

मुक्यो गन्धः पृथिन्यां च तेजञ्जास्म विभावसौ । जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्तिषु ॥ ९ ॥ मध्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्जन्मनाध्यः। असंशयं समग्रं मां यथा शास्यिति तच्छुणु ॥ १॥ ज्ञानं तेऽहं स्वविज्ञानमिरं वस्याध्यशेषतः। यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जातव्यमविष्यते॥ २॥ मनुष्याणां सहसेषु कश्चियतति सिन्हये। यततामपि सिन्दानां कश्चिनमां बेरित तत्वतः॥ ३॥ रसोऽहमव्सु कीन्तेय प्रमास्मि शशिस्व्योः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं मुष्रु॥८॥ अप्रामितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास्। जीवसूतां महावाहो ययेदं घार्यते जगत्॥ १॥ मूमिरापोऽनलो बायुः खं मूनो बुद्धिय च। अर्हकार इतीयं से भिना प्रकृतिरष्ट्या ॥ ४॥ व्तद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्झस्य जगतः प्रभवः प्रत्यस्तथा ॥ ६॥ मनः परतरं नान्यत्मिञ्जव्सित थनंजय। मिष्य सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मिणगणा इव ॥ ७॥

उदाराः सर्वं पवैते श्रामी त्वात्मैव में मतम्। आस्थितः स हि युकात्मा मामेवानुनमां गतिम्॥ १८॥ यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति। तस्य तस्याचळां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्॥ २१॥ ये चैव सान्विका भावा राजसास्तामसाध्य ये। मत्त प्वेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मिय ॥ १२॥ नाहं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमावृतः। मूहोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमब्ययम् ॥ २५ ॥ वैदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ इच्छाद्वेषसमुत्येन द्वन्द्वमोहेन भारत । सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप् ॥ २७ ॥ तेषां शानी नित्ययुक्त एकमक्तिविधित्यते। प्रियो हि शानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ १७॥ बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामद्दम् ॥ १०॥ स तया श्रद्धया युकस्तस्याराधनमीहते। लमते च ततः कामान्मयैच विहितान्हि तान् ॥ २२॥ अन्तवतु फलं तेषां तद्भवत्यत्यमेधसाम् । देवान्देवयजो यान्ति मद्भका यान्ति मामिष ॥ २३॥ चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन । आतों जिब्लासुरथांथीं ब्लानी च भरतर्षेम ॥ १६॥ कामैस्तैस्तैहृतन्नानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ त्रिभिगुणमयैमविरेमिः सर्विमिदं जगत्। मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमब्ययम्॥ १३॥ न मां दुष्कतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥ १५॥ बहूनां जन्मनामन्ते बानवान्मां प्रपद्यते । बासुदेवः सर्वामिति स महात्मा सुदुर्छभः॥ १९॥ देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ अव्यक्तं व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाब्ययमनुत्तमम्॥ २४॥ बळं बलवतां चाहं कामरागविवाजितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम्॥ ११॥

साधिभृताधिदेव मां साधियक्षं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥ ३०॥ ४६१॥ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतनित ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९॥ येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते झन्झमोह्यनिर्मुका भजन्ते मां दहवताः॥ २८॥ ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषम्स ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शक्तिणाजुनसंवादे

ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

# अथाष्टमो द्याय:

#### अर्जन उवाच

अधियन्नः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मयुद्द्न । प्रयाणकाले च कथं न्योऽसि नियतात्मिमिः॥ २ कि तह्हा किमध्यातमं कि कमे पुरबोत्तम। अधिमूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥ १॥

### श्रीभगवानुवाच

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्ता कलेवरम्। यः प्रयाति स मझावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥ यं यं वापि समरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमाचितः ॥ ६॥ अभ्यासयोगयुक्त बेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिन्यं याति पार्थातु चिन्तयम्॥ ८॥ अझरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंश्रितः॥ ३॥ तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मध्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम्॥ ७। अधिमतं सरो मावः पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियक्षोऽहमेवात्र देहे देहभुतां बर ॥ ४॥

भुवांमें से पाणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्॥ १०॥ यिह्न्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण प्रवश्ये ॥ ११॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥ प्रयाणकाळ मनसाचलेन भक्ता युक्तो योगवलेन चैव। यद्स्ररं वेद्विदो वद्नित विशन्ति यद्यतयो बीतरागाः। कवि पुराणमनुद्यासितारमणोरणीयांसमनुस्मरे यः।

प्रस्तस्मानु भावोऽन्योऽव्यकात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति॥ २०॥ पुस्तः स परः पार्थं भक्त्या त्रम्यस्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भ्तानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२॥ सर्वेद्वाराणि संयस्य मनो हिंद निरुध्य च। मूध्न्यांथायातमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्॥ १२॥ अनन्यचेताः सततं यो मां समरति नित्यशः। तस्याहं सुरुभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ मासुपैत्व पुनजेन्म दुःखाळयमशाश्वतम्। नाप्नुबन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥ १३॥ यत्र काले त्वनाबुन्तिमाबुन्ति चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वश्यामि भरतर्षम् ॥ २३॥ अक्क्तोऽस्रर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्याम परमं मम ॥ २१॥ भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रहीयते। राज्यागमेऽवद्याः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंत्रके ॥ १८॥ सहस्रयुगपर्यन्तमह्ये इस्रागो बिदुः। रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रिक्रो जनाः॥ १०॥ आब्रह्ममुनमाछोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६॥

धूमो राजिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवरीते ॥ २५॥ अफ्रिन्योतिरहः ग्रुक्कः पण्मास्मा उत्तरायणम् । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिद्रो जनाः॥ २४॥ राक्षक्रको गती होते जगतः शाध्यते मते। एकपा यात्यनावृत्तिमन्यपावतेते पुनः॥ २६॥ नैते स्ती पार्षे जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन॥ २७॥ अत्येति तत्सविमिटं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्म् ॥ २८ ॥ ४८९ ॥ ॐ तस्ति द्वित श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषस्स बहाविद्यायां गोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरंत्रहायोगो नामाष्ट्रमोऽध्यापः ॥ ८॥ नेदेषु यहोषु तपःस चैन दानेषु यत्पुग्यफलं प्रदिष्टम्।

# अथ नवमा उध्यायः

### श्रीमुगवात्रवाच

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्। कत्पक्षये पुनस्तानि कत्पादी विस्जाम्यहम्॥ ॥॥ यथाकारास्थितो निस्यं वायुः सर्वत्रमो महान्। तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्थानीत्युपथारय ॥ ६॥ न च मत्स्यानि भ्तानि पश्य में योगमेश्यरम्। भूतभून च भूतस्यो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ इदं तु ते गुहातमं प्रवस्याम्यनस्यवे। बानं विद्यानसिहितं यञ्जात्वा मोस्यसेऽश्रमात् ॥ १॥ मया तत्तिमदं सर्व जगद्व्यक्तसूतिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४॥ अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३॥ गुजविद्या राजगुद्यं पवित्रमिद्मुत्तमम्। प्रत्यक्षावरामं धर्यं सुसुखं कर्तुमन्ययम्॥ २॥

गतिमेतों प्रमुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। प्रभवः प्रखयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम्॥ १८॥ मोघाशा मोघकमांणो मोघशाना विचेतसः। राश्नसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः॥ १२॥ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ब्रात्वा भूतादिमन्ययम्॥ १३॥ सततं कीतेयन्तो मां यतन्त्रश्च इढ्यताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥ ११॥ पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः। वैद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यज्ञरेब च ॥ १७॥ बानयक्षेन चायन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुघा विश्वतोमुखम्॥ १५॥ प्रकृति स्वामबेष्टभ्य विस्त्रजामि पुनः पुनः। भूतप्रामिमं कृत्स्नमवर्शं प्रकृतेर्वशात्॥८॥ न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय। उदासीनवदासीनमसर्कं तेषु कर्मसु॥९॥ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवरिते॥१०॥ तपास्यहमहं वर्षं निग्रह्णास्युत्रजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सद्स्वाहमञ्जेन ॥ १८॥ अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमीषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमप्रिरहं हुतम्॥ १६॥

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्धेपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥ येऽप्यन्यद्वता भक्ता यजन्ते श्रद्ध्यान्विताः। तेऽपि मामेव कीन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३॥ ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमन्नान्त दिव्यान्दिवि देवमोगान्॥ २०॥ ते तं मुक्त्वा स्वगंह्योकं विशाहं क्षीणे पुण्ये मत्यंह्योकं विशन्ति। त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा यहैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते। एवं त्रयोधममनुप्रपद्मा गतागतं कामकामा लभन्ते॥ २१॥

अहं हि सर्वयन्नानां भोका च प्रमुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तरवेनातरुच्यवन्ति ते॥ २४॥

· 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,

यान्ति देववता देवान्पितृत्यान्ति पितृवताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम् ॥२५॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तद्दं भक्त्युपृहतमश्चामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ यत्करोषि यद्श्वास्ति यज्जुद्दोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्॥ २७॥ ग्रुमाग्रुमफलैरेंचं मोक्ष्यसे कर्मवन्थतेः। संन्यासयोगयुकात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८॥ तमोऽहं सर्वभूतेषु न मे हेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजनित तु मां भक्त्या मिषि ते तेषु चाप्यहम्॥१९॥ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो बैह्यास्तथा श्रहास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥३२॥ मन्मना भव मङ्को मद्याजी मां नमस्कुर । मामेवैष्यसि युक्तवैवमातमानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ ५२३ ॥ क्षिप्रं मचित्रं धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिज्ञानीहि न में भक्तः प्रणक्यति ॥ ३१॥ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यन्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ कि पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोक्तिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३॥ ॐ तत्तादिति श्रीमज्ञगवद्गीतासूपनिषत्त् बह्मविद्यायां योगकाखे श्रीकृष्णाञ्जैनसंवादे राजविद्याराजगुद्धयोगी वाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

# अथ द्शमोऽध्यायः

# श्रीमगवातुवाच

भूय एव महाबाहो थ्यु में परमं बनः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥ १॥ यो मामजमनादि च बेन्ति लोकमहेश्वरम्। असंमूहः स मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ३॥ न में विदुः सुरगणाः प्रमवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षाणां च सर्वशः॥ २॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्यभिवधाः॥ ५॥ पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥०॥ मंज्ञिता महत्रमणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तया। मद्भावा मानसा जाता येयां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ बुन्दिक्षनिमसंमोहः समा सत्यं द्मः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ तेषां सतत्युक्तानां मजतां प्रतिषूर्वकम्। द्दामि बुव्हियोगं तं येन मासुपयान्ति ते॥ १०॥ अहं सर्वस्य पभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥८॥ तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। नारायास्यात्मभावस्यो ज्ञानदोषेन मास्वता ॥ ११ ॥

#### अज्ञ उनाच

क्यं विद्यामहं योगिस्त्वां सद्। परिचिन्तयत्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवनमया ॥ १७॥ वक्तुमहेस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः। याभिविभूतिभिळोकानिमांस्तं व्यान्य तिशुस्ति॥ १६॥ विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादेन । भूषः कथव तृतिहिँ भ्रज्जतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८॥ आहुस्वामुण्यः सर्वे देवपिनरिद्स्तया। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३॥ सर्वेमेतहतं मन्ये यन्मां बर्झि केशव। न हि ते भगवन्यिक्ति विदुर्वेवा न दानवाः॥ १४॥ पर् ब्रह्म परं थाम पनित्रं परमं भवात्। पुरुषं शाश्वतं दित्यमादिदेवमजं विसुस् ॥ १२॥ स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश रेवरेव जगत्यते॥ १५॥

# श्रीमगत्रात्रवाच

अक्षराणामकारोऽांस्म द्वन्द्वः सामारिकस्य च। अहमेवाक्षयः कालो थाताई विश्वतेमिखः॥ ३३॥ युरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्धं बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४॥ मृत्युः सर्वेहरआहमुद्भवश्च मविष्यताम्। कीतिः श्रीविभ्न नारीणां स्मृतिमैया घृतिः श्रमा ॥ ३४॥ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ घडाणां शंकरश्रास्म वितेशो यक्षरश्रसाम् । बत्नां पावकश्रास्मि मेरः शिखरिणामहम् ॥ २३॥ हन्त ते कथायच्यामि हिच्या बात्मविम् नयः। प्राथान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ अभ्वत्थः सर्वेबुश्चाणां देवर्याणां च नारदः। गन्धवाणां चित्रस्यः सिद्धानां कपिछो सुनिः॥ २६॥ प्रहाद्श्वास्मि दैत्यानां कालः कलपतामहम्। मृगाणां च मुगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्॥ ३०॥ बृहत्साम तथा साझां गायत्री छन्दसामहम्। मासानां मागेशीपोऽहमृत्नां कुसुमाकरः॥ ३५॥ आयुघानामहं वज्ञं धेनूनामस्मि कामधुक्। प्रजनव्यास्मि कन्द्रपैः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ २८॥ अनन्तश्चारिम नागानां बरुणो यादसामहम् । पितृणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९॥ पवनः पवतामास्म रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मक्रस्त्रास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१॥ उच्चे अवसमभ्यानां विद्धि मामभुतोद्भवम्। ऐराबतं गर्जेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्॥ २७॥ महर्षीणां सुगुरहं गिरामस्प्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५॥ आहित्यानामहं विष्णुञ्योतिषां रविरंग्रुमान् । मरीचिमेरतामस्मि नस्त्रजाणामहं राशी ॥ २१ ॥ अहमातमा गुडाकेरा सर्वभूतारायांस्थतः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ सगोणामादिएनस्य मध्यं चैवाहमञ्जेन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवर्तामहम्॥ ३२॥

据是是是一个我们就是是是是一个人的人,这是一个人的人,也是一个人的人,也不是一个人的人的人,也是一个人的人,也是是是一种人,也是一种人,也是一个人的人,也是一个人

अथवा बहुनैतेन कि ब्रातेन तवाजुन । विष्टभ्याहमिदं फुत्कमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२॥॥ ५६५॥ बूर्त इस्यतामिस्म तेजस्तेजिधनामहम्। ज्योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सन्वं सन्वनतामहम्॥ ३६॥ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्। मौनं चैवास्मि मुह्यानां श्रानं श्रानवतामहम्॥ ३८॥ बुष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनैजयः। मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः॥ ३७॥ मान्तोऽस्ति मम दिच्यानां विभूतीनां परंतप। एष तृहेशातः प्रोको विभूतेर्विस्तरो मया॥ ४०॥ यज्ञापि सर्वभूतानां बीजं तर्ददमञ्जेन। न तद्सित घिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९॥ यद्विमूतिमत्ति श्रीमदूजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥

# अथैकाद्योऽध्यायः

अजन उनान

मवाष्ययो हि भूतानां शुतौ विस्तरशो मया। त्वतः कमछपत्राक्ष माहात्यमपि चाव्ययम् ॥ २॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्रमिति प्रमो। योगेश्वर ततो मे त्वं द्रश्यात्मानमन्ययम् ॥ ४॥ मद्तुप्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्षितम्। यत्वयोक् वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम॥ १॥ प्वमेतद्यथात्य त्वमातमानं परमेश्वर। इष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥

### श्रीमगवानुवाच

पक्य मे पार्थ रूपाणि रातरोोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावणिहितीनि च ॥ ५॥ इहुँकस्थं जगस्क्रत्सं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यचान्यद्द्रप्द्रमिच्छसि ॥ ७॥ न तु मां राक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥ प्रयादित्यान्वसुन्छद्रान्थियनी मरुतस्तथा। बहुन्यहष्टपूर्वाणि पर्याश्चर्याणि भारत॥ ६॥

#### संजय उवाच

दिवि सूर्येसहस्रस्य भवेद्युगपद्वत्थिता। यदि भाः सहशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः॥ १२॥ दिव्यमास्याम्बरघरं दिन्यगन्यानुलेपनम्। सर्वाध्ययमयं देवमनन्तं विश्वतेमुखम्॥ ११॥ एवमुक्त्वा ततो राजनमहायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास्त पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९॥ अनेकवकत्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदित्याभरणं दित्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १०॥ ततः स विस्मयाविष्टो हप्टरोमा धनंजयः। प्रणस्य शिरसा देवं कृताअलिरभाषत ॥ १४ तत्रैकस्थं जगत्कृत्सं प्रविभक्तमनेकधा। अपस्यहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा॥ १३॥

#### अज्ञ उवाच

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वक्षप॥ १६॥ ब्रह्माणमीरो कमलासनस्थमुषींश्च सबोतुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५॥ पस्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तया भूतविशेष्सङ्घान्। अनेकबाहृद्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।

वस्तीत्युक्त्वा महाविस्द्रसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कठामिः॥ २१॥ दृष्या हि त्यां प्रव्यथितान्त्रात्मा अति न चिन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ पर्यापि त्वां दी प्रद्वतारावक्षं स्त्रोजसा विश्वमिरं तपन्तम्॥ १८॥ देशो न जाने न छमें च शमें प्रसीद् देवेश जगशिवास ॥ २५॥ पश्यामि त्वां दुर्निरिक्षं समन्तादीसानळाकेचुतिमयमेयम्॥ १७॥ बहुद्दं बहुद्बाकराछं द्युवा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्॥ ९३॥ त्वमन्ययः शाश्यत्यमंगोता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ भमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्वाताः प्राञ्जलयो गुणन्ति। हद्राद्त्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽधिवनी महतश्रोषमपाश्च। रष्ट्रवाद्सुतं हपसुत्रं तवेदं लोकत्रं प्रव्यथितं महात्यत् ॥ २०॥ ान्यवेयसासुरस्तिङ्सङ्ग वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे ॥ २२ किरीटिनं गदिनं चित्रणं च तेजोराधि सर्वतो दीधिमन्तम्। र्घाकरालानि च ते मुखानि द्यवैव कालानलसियानि ग्रावाग्थिःयोरिदमन्तरं हि न्यानं त्वयैकेन दिश्ख सर्वाः। नमस्रं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं नियानम्। नमःस्पृशं दीममनेकवर्णं व्याताननं दीत्रविशाळनेत्रम्। अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तवाहु शशिस्यमेत्रम्। र्षं महत्ते बहुवक्त्रतेत्रं महाबाहो बहुबाहुरपाद्म।

यथा प्रदीतं ज्वळनं पतङ्गा विद्यान्ति नाद्याय समुखवेगाः। त्रयेव नाद्याय विद्यन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि लमुखवेगाः॥२९॥ विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाधं न हि प्रजानामि तव प्रबुत्तिम्॥ ३१॥ तथा तवामी मरलोकवारा विशान्ति वक्ताण्यमिविज्वलन्ति ॥ २८॥ भीष्मो द्रोणः स्त्वुत्रस्तयासी सहासाद्यिरिप योघमुच्यैः॥ २६॥ तेजोमिरापूर्य जगत्समध्रं मासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ क्रीचिद्विलया द्यानान्तरेषु संद्य्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गेः ॥ २७॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वान्ति द्याकराङ्गानि भयानकानि आख्याहि में को मबानुष्रकुषो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। हेळिहासे प्रसमानः समन्ताछोकान्समप्रान्वद्नैऽर्वेळद्धिः। अमी च त्वां युतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। यथा नदीनां बहबोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति।

मया हस्तांस्त्रं जहि मा व्यिश्वा गुष्यस्व जैतासि एणे सपत्नाम्॥ ३४॥ ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योघाः॥ ३२॥ तस्मान्वमुत्तिष्ट यद्यो लमस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्व राज्यं समृद्धम्। म्यैवेते निहताः प्रीमेव निमित्तमात्रं भव सञ्यसाचित ॥ रेर ॥ द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यातिष योधवीरात् । कालोऽस्मि लोकश्रयकृत्ममृद्धो लोकान्समाद्द्रिमिह प्रमुत्तः। श्रमग्रवात्रवाच

#### संजय उवाच

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताअछिषेपमानः किरोटी। नमस्कृत्वा भूप एवाह् कृष्णं सगद्धं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

#### अजून उवाच

.सांसि भीतानि दिशो द्वनित सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः॥ ३६॥ नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ नमः पुरस्ताद्य पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीयोमितविक्तमस्त्वं सर्वं समाग्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ ४०॥ रकोऽथनायच्युत तत्तमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ वेतासि वेदां च परं च धाम त्वया ततं विश्वमननतरूप ॥ ३८॥ अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद्सत्तर्परं यत्॥ ३७॥ अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमाद्।त्यणयेन वापि ॥ ४१॥ नमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर् निधानम्। कस्माच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्र सखेति मत्वा प्रसमें यदुकं हे कृष्ण हे याद्व हे सखेति ग्युयंमोऽग्निक्षणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्र । स्थाने हर्षिकेश तव प्रकीत्यां जगत्प्रहष्यत्पत्राज्यते च। ग्चावहासार्थमसन्कृतोऽसि विहारशय्यासनमोजनेषु।

न त्वत्तमोऽस्त्यभ्यधिकः क्रुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः॥ ४३॥ पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहीस देव सोहुम् ॥ ४४॥ अद्द्वपूर्व हषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान्। तस्मात्मणस्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीब्यम् । तदेव में दरोय देव रूपं प्रसीद देवेश जगबिवास ॥ ४५॥ तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥ करीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैच।

### श्रीमगवान्वाच

मया प्रसन्नेन तबाजुनेदं क्षं परं द्वितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनत्तमाधं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्॥ ४०॥ न वेद्यक्षाध्ययनैनं दानैनं च क्रियाभिनं तपोभिक्षेः। प्वंक्षः शक्य अहं नुलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ मा ते व्यथा मा च विभूदमावो दृष्ट्वा क्षं घोरमीहङ्ममेदम्।

#### संजय उवाच

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा युनः सीस्यवपुर्महात्मा ॥ ५०॥ इत्यजुने बासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं क्षपं दर्शयामास भूयः।

#### अज्ञेन उवाच

द्रष्टवेदं मानुषं क्षंतव सौस्यं जनादंन। इदानीसस्मि संबुत्तः सचेताः प्रश्ति गतः॥ ५१॥ श्रभगवान्याच

मत्ममेकुनमत्परमो मङ्गकः सङ्गवजितः। निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ ६२०॥ सुदुरेशिमिदं क्षं दष्टवानिस यन्मम। देवा अप्यस्य क्षपस्य नित्यं दर्शनकाइशियाः॥५२॥ नाई वेहेने तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंवियो हुई दृष्टवानिस मां यथा॥ ५२॥ मक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविषोऽकुन। बातुं द्रहुं च तत्वेन प्रवेधुं च परंतप॥ ५८॥

ॐ तस्सडिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिषस्मु ब्रह्मविद्यायां योगवाध्ये श्रीकृष्णाजुनसंवादे विसक्पट्रमंनयोगो नामैकाद्रगोऽध्यायः ॥ ११ ॥

#### अथ द्वादस्॥ऽध्यायः अर्जन उनाच

प्वं सतत्युका ये मकास्त्वां प्रयुपासते। ये बाप्यक्षरमन्यकं तेषां के योगवित्तमाः॥ १॥ श्रास्त्राथानवाच

मत्यावेह्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्ध्या परयोपेतास्ते मे युक्तमा मताः॥ २॥ ये त्वक्षरमिवेद्द्यम्बयकं पर्धुणसते। सर्वेत्रममिबन्तं च क्रुटस्थमचळं ध्रुवस् ॥ ३॥ संनिवस्येन्द्रियम्नां सर्वेत्र समगुङ्यः। ते प्राप्तुबन्ति मामेव सर्वभूतद्विते रताः॥ ४॥

थ्रयो हि शानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विधिष्यते। ध्यानात्कमंफलत्यागास्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥ १२॥ यो न हप्यति न देष्टि न योचति न काङ्शति । ग्रुमाग्रुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १०॥ समः रात्री च मित्रे च तथा मानापमानयोः । रातिरिष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवार्जेतः ॥ १८ ॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ ये तु घम्पौष्ठतिमिदं यथोकं पर्युपासते । श्रद्द्याना मत्परमा भकास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ ६४० ॥ अथ चितं समाथातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ यस्मात्रोद्विजते छोका छोकात्रोद्विजते च यः। हर्षामर्थमयोद्वेगेमुको यः स च मे प्रियः॥ १५॥ अभ्यासैऽयसमयोऽसि मत्कमंपरमो भव । मद्धमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धमबाष्ट्यसि ॥ १०॥ मे त सर्वाणि कर्माणि मित्र संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ अनपेक्षः शुचिदंक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १६॥ मुतुष्टः सततं योगी यतात्मा हदनिश्चयः। मय्यपितमनोबुधियों मञ्जनः स मे प्रियः॥ १८॥ मध्येव मन आयत्स्व मिय बुद्धि निवेशय। निवित्तिष्यांसि मध्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥८॥ अथैतद्व्यशकोऽसि कतु मद्योगमाथ्रितः। सर्वकर्मफळत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११॥ गेषामहं समुद्धतो मृत्युसंसारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थे मय्यावेशितचेतसाम्॥ 🥨 ॥ क्किशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासकचेतसाम्। अन्यका हि गतिहुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥ ५॥ अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करण एव च। निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः स्रमी ॥ १३॥

ॐ तत्सदिति श्रीमक्रावद्रीतासूपनिष्त्सु बहाविद्यायां योगवास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जैनसंवादे भक्तियोगो नाम हाद्वांइध्यायः॥ १२॥

# अथ त्रयोद्शोऽध्यार्थः

・デークラップ・アクラ

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिम् च स्थितम्। भूतभर्ते च तज्होयं प्रसिप्रध्णुभविष्णु च ॥ १६॥ तत्स्रेत्रं यच यादक्च यद्विकारि यतस्र यत्। स च यो यत्प्रभावस्र तत्समासेन मे श्रणु॥ र अमानित्वमद्मित्वमर्द्धिमा क्षान्तिराजेवम् । आचायोपासनं शौवं स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदृश्नम्। प्तज्ज्ञानमिति प्रोक्तमक्कानं यद्तोऽन्यथा ॥ ११ ॥ त्रवेतःपाणिपाइं तत्सर्वतोऽक्षिक्तिरोमुखस् । सर्वतःथ्रुतिमछोके सर्वमावृत्ये तिष्ठति ॥ १३॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सिवकारमुदाहतम्॥ ६॥ सवैन्द्रियगुणामासं सवैन्द्रियविवर्जितम्। असकं सर्वेभृषैव निर्गुणं गुणमोक् च॥ १८॥ ब्हिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। स्क्ष्मत्वात्तद्विशेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १५॥ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि द्रशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः॥ ५॥ इदं शरीरं कीन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते। एतदो वित्तं त्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः॥ १॥ क्षेत्र यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वासृतमञ्जते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ ऋषिभिवंहुया गीतं छन्द्रीभिविविधैः पृथक्। ब्रह्मस्त्रपदैश्वैव हेतुमद्भिविभित्रितैः॥ ४॥ झन्द्रयाथेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ८॥ असक्तिरनमिष्वङ्गः पुत्रदारगृद्दादिषु । नित्यं च समचित्तवमिष्टानिष्टोपपन्षिषु ॥ ९॥ मिष्य चानत्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी । विविक्तदेशसिष्टित्यमरितजैनसंसदि ॥ १०॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां बिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञांनं यत्तरज्ञानं मतं मम ॥ २॥ श्रीमगवातुवाच

ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्सु बहाविद्यायां योगन्नास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञाविभागवोगी नाम त्रयोद्शोऽध्यायः ॥ १३ ॥

समे पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्। न हिनस्यातमानानं ततो याति परां गतिम्॥ २८॥ प्रकृत्यैव च कर्माण त्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथातमानमकतारं स पश्यति॥ २९॥ मुख्यः प्रकृतिस्यो हि सुङ्के प्रकृतिज्ञान्युणान् । कार्णं गुणसङ्गेऽस्य सद्सद्योनिजनम्सु ॥ २१ ॥ यदा भूतपृथम्भावमेकस्थमनुपङ्यति। तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३०॥ अनादित्वाह्मिगुणत्वात्परमात्मायमब्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छित्यते ॥ ३१॥ ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। शानं श्रेयं शानगस्यं हदि सर्वस्य घिछितम्॥ १७॥ ध्यानेनात्मिति पश्यन्ति केचिद्रात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥ २४॥ यथा सर्वगतं सीक्ष्यादाकारां नोपल्यिते। सर्वज्ञावस्थितो देहे तथात्मा नोपल्यिते॥ ३२॥ यथा प्रकार्ययत्येकः कृत्कं लोकमिमं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्कं प्रकाशयित भारत॥ ३३॥ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरवमन्तरं द्यानचश्चवा। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥ ३४॥ ६७४॥ उपद्रष्टानुमन्ता च मर्तो मोका महेश्वरः। परमात्मेति चान्युको देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२॥ य पृबं वेति पुरुषं ग्रहति च गुणैः सद्द। सर्वथा वर्तमानोऽपि स स भूयोऽभिजायते॥ २३॥ अन्ये त्वेवमज्ञानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥ २५॥ यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजङ्गम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तिद्वित्वं भरत्वभ ॥ २६॥ समं सर्वेषु भ्रेषेषु तिष्ठन्तं प्रमेश्वरम् । विनक्यत्स्वविनक्यन्तं यः पक्षिति स पक्षिति ॥ २०॥ मक्रित पुरुषं नेव विस्थयनादी उमावपि । विकारांक्ष मुणांश्चेव विन्दि प्रकृतिसंभवात् ॥ १९ ॥ कार्यकारणकर्तेले हेतुः प्रकृतिरूचते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त्रेले हेतुरुच्यते ॥ २०॥ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेयं चोकं समासतः। मद्भक एतद्विकाय मद्भावायोपपदाते॥ १८॥

15404

# अथ चतुद्शोऽध्यायः

# श्रीमगवातुवाच

पर् भूयः प्रवक्ष्यामि श्रानानां श्रानसुत्तमम् । यञ्जात्वा मुनयः सर्वे परां सिन्धिमितो गताः ॥ १॥ इदं श्रानसुपान्नित्य मम साधम्येमागताः । समेऽिप नोपजायन्ते प्रळये न व्यथन्ति च ॥ २॥ (जो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम् । तिश्वबन्नाति कौन्तेय कर्मेसङ्गन देहिनम् ॥ ७ ॥ सन्वं रजस्तम इति मुणाः प्रकृतिसंभवाः । निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमन्ययम् ॥ ५॥ तमस्त्रज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तिश्रवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ रजस्तमश्चाभिभूय सन्बं भवति भारत। रजः सन्बं तमश्चेव तमः सन्बं रजस्तथा॥ १०॥ सर्वेद्वारेषु देहेऽस्मिन्यकारा उपजायते । शानं यदा तदा विद्याद्विचुदं सन्वमित्युत ॥ ११ ॥ लोमः प्रबृत्तिरारम्मः कर्मणामश्रामः स्पृद्धा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षम ॥ १२॥ अप्रकाशोऽप्रचृतिस्थ प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विबृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ पदा सन्वे प्रबृद्धे तु प्रत्यं याति देहभूत् । तदोत्तमिवदां लोकानमलान्यतिपद्यते ॥ १४॥ मम योनिमेहद्श्व तस्मिन्गमै द्वास्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ सर्वेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । शानमाञ्चत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ तत्र सस्वं निर्मेळत्वात्यकाशकमनामयम्। सुखसङ्गन बम्नाति श्रानसङ्गन चानघ् ॥ ६॥ र्जिस प्रल्यं गत्वा कर्मसङ्खि जायते। तथा मलीनस्तमस्ति मृहयोनिषु जायते॥ १५॥

क्रम् गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जयन्यगुणवृत्तिस्था अघो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥ कर्मणः मुक्तस्याहः सान्तिकं निर्मेलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलेम्॥ १६॥ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद्ग द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं बेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति॥ १८॥ सन्वात्संजायते शानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोद्दी तमसो भवतोऽशानमेव च॥ १०॥ मुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवात्। जनममृत्युज्यादुःखेषिमुकोऽमृतमस्तुते॥ २०॥

#### अज्ञेन उवाच

कैछिङ्गेद्धीन्युणानेतानतीतो भवति प्रमो। किमाचारः क्यं चैतांद्धीन्युणानतिवरेते॥ २१॥

### श्रामगवान्त्वाच

ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ २७॥ ७०१॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समछोष्टाश्मकाञ्चनः। तुत्यप्रियाप्रियो धीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४॥ प्रकाशं च प्रवृति च मोहमेव च पाण्डव। न हेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्शिति॥ २२॥ मानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यो मित्रारिपश्चयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ मां च योऽङ्यभिचारेण सक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतीत्यैतान्बह्यभूयाय कत्पते॥ २६॥ उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेक्नते॥ २३॥ ॐ तत्त्वदिति श्रीमक्रगवद्गीतासूपनिषस्सु बहाविद्यायां योगत्रास्त्रे श्रीकृष्णाञ्जेनसंवादे गुणत्रयावसागयोगो नाम चतुर्देशोऽध्यायः ॥ १६॥

# अथ पञ्चद्रशोहयायः

# श्रीमगवान्वाच

ऊर्ध्वेमूलमधःशाखमभ्वत्थं प्राह्वरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद् स वेद्वित् ॥ १॥ इन्द्रेनिमुक्ताः सुखदुःखसंबैगेच्छन्त्यमूहाः पर्मन्ययं तत् ॥ ५॥ अध्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यहोके ॥ २ ॥ निर्मानमोहा जितसङ्ग्रहोषा अध्यात्मनित्या विनिष्ठ्यकामाः। तमेव चार्च पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रबृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाहिनं च संप्रतिष्ठा अथस्रोध्वै पस्तास्तस्य शाखा गुणप्रमुद्धा विषयप्रवालाः। अश्वत्यमेनं सुविरुद्धमूलमसङ्ग्यालेण दहेन जिन्दा ॥ ३॥ ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतिन्ति भूयः।

उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचञ्चपः ॥ १०॥ यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यातमन्यबस्थितम् । यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ शरीरं यद्वासोति यचाखुत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति बायुर्गन्थानिवाशयात् ॥८॥ ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥०॥ न तद्वासयते स्यों न शशाङ्को न पावकः। यहत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम॥ ६॥ श्रोतं चस्रः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ९॥

गामाविश्य च भूतानि धारयास्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३॥ यन् हित्यातं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यचास्त्री ततेजो विद्धि मामकम्॥ १२॥ यस्मात्स्ररमतीतोऽहमस्रराद्पि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः प्वास्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४॥ द्राविमी पुरुषी ठोके श्ररश्चाश्नर एव च। श्नरः सर्वाणि भूतानि क्रुटस्थोऽश्नर उच्यते ॥ १६॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येन्यय ईश्वरः ॥ १७॥ यो मामेवमसंमूहो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्धजाति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ वेदेश सर्वेरहमेव नेयो वेदान्तकहेद्विदेव चाहम्॥ १५॥ सर्वस्य चाहं हि संनिविद्यो मतः स्मृतिक्निमपोहनं च।

अथ षोडशोऽध्यायः

इति गुहातमं शास्त्रमिदमुकं मयानघ। यतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यस्त्र भारत ॥ २० ॥ ७२१ ॥

ॐ तत्सिदिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिषस्सु बहाविद्यायां योगतास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चद्शोऽध्यायः॥१५॥

# श्रीमगवात्त्वाच

अहिंसा सत्यमकोषस्यागः शान्तिरपैश्चनम्। द्या भूतेष्वळोछुन्वं मादेवं हीरचापळम्॥ २॥ भभगं सत्वसंशुद्धिश्रनियोगव्यवस्थितः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम् ॥ १॥

आख्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदद्यो मया।यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यबानिष्मोद्दिताः॥१५॥ भासुरी योनिमापन्ना मूहा जन्मिन जन्मिन । मामप्राप्यैच कीन्तेय ततो यान्त्यध्यमां गतिम् ॥ २०॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । मोहाद्गृहीत्वासद्याहान्प्रवतेन्तेऽद्योचिवताः॥ १०॥ प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः। न शीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥०॥ द्री भूतसगौँ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे न्युणु॥ ६॥ आत्मसंमाविताः स्तब्या धनमानमदान्विताः। यजन्ते नामयबैस्ते दम्मेनाविधिष्वंकम् ॥ १७॥ इदम्य मया लज्यमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम् ॥ १३ ॥ असौ मया इतः शञ्जदिनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहंमहं भोगी सिन्दोऽहं बलवान्सुली ॥ १४॥ दैवी संपद्विमोश्राय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽस्मि पाण्डच ॥ ५॥ दम्मो दर्गोऽभिमानश्च कोचः पारुचमेव च। अज्ञानं चामिजातस्य पाथे संपदमासुरीम्॥ ४॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाङसमाबुताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची ॥ १६ ॥ तेजः समा धृतिः शौचमदोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ पता हांधमवद्यभ्य नद्यात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रसवन्त्युयक्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥९॥ चिन्तामपरिमेयां च मळ्यान्तासुपाश्चिताः। कामोपमोगपरमा प्तावदिति निश्चिताः॥ ११॥ अहंकारं बळं दुपै कामं कोधं च सीघ्रताः। मामात्मप्रदेहेषु प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः॥ १८॥ आशापाशशतेबंद्धाः कामकोथपरायणाः । हृहन्ते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२॥ तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराथमान् । स्रिपाम्यजसमञ्ज्ञमानासुरीजेव योनिषु ॥ १९॥ असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥८॥

तस्मान्छास्नं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती। द्वात्वा शास्त्रविधानोकं कर्मे कर्त्रीमहाह्येसि ॥२४॥७४५॥ यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वरीते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न मुखं न परां गतिम् ॥ २३॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाद्यनमात्मनः। कामः क्रीधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१॥ ए तै विमुक्तः कीन्तेय तमोद्वारे छि भिनेरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२॥ ॐ तत्सदिति श्रीमझगवद्गीतासूपनिषस्सु बहाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे देवासुरसंपद्विमागयोगो नाम पोडहाोऽध्यायः॥ १६॥

# अथ सप्तद्शोऽध्यायः

अर्धन उनाच

में शास्त्रचिष्ठमुत्सुन्य यजन्ते श्रह्याग्विताः। तेषां निष्ठा तु का हुण्ण सत्वमाद्यो रजस्तमः॥ १॥

### श्रीमगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सारिवकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्र्यु ॥ २॥ यजन्ते सास्त्रिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्यूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४। सत्वानुक्पा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥ ३॥ कर्यन्तः शरीरस्थं भूतप्राममचेतसः। मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान् ॥ ६॥ भशास्त्रविहितं घोरं तायन्ते ये तपो जनाः। दम्माहंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः॥ ५॥ अ हिएस्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यक्षस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्र्यमु ॥ ७॥

आयुःसन्ववद्यारोग्यसुखप्रीतिविवर्षनाः। रस्याः क्षिण्याः स्थिरा हया आहाराः सात्विकप्रियाः ॥ ८॥ ॐ तत्त्विति निर्रेशो ब्रग्नणिबिधियः स्रुतः। ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिताः पुरा ॥ २३॥ तिद्यमिसंघाय फ्ड यज्ञतपः क्रियाः । दानिक्याश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किमिः ॥ २५ ॥ मूहशहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम् ॥ १९॥ दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तहानं सास्विकं स्मृतम्॥ २०॥ अफलाकाङ्क्रिमियंह्रो विधिद्द्यो य इज्यते। यहव्यमेवेति मनः समाधाय स सास्विकः ॥ ११॥ अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५॥ अद्ध्या परया तप्नं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। अफळाकाङ्क्षिमिथुँकैः सान्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ तस्मादोमित्युदाहत्य यश्रदानतपः कियाः। प्रवतेन्ते विघानोकाः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४॥ यन् प्रत्युपकारार्थं फलमुहिरंय वा पुनः। दीयते च परिक्रिष्टं तदानं राजसं स्प्ततम्॥ २१॥ अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कतमव्हातं तत्तामसमुदाहतम्॥ २२॥ अभिसंघाय तु फळं दम्मार्थमिष चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥ १२॥ कट्वम्ळळवणात्युष्णतीक्ष्णक्सिविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्ठा दुःखरोकामयप्रदाः॥ ९॥ यातयामं गतरसं पूति पर्येषितं च यत् । उच्छिमपि चामेध्यं मोजनं तामसिष्यिम् ॥ १०॥ सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्मेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चळमध्वम् ॥ १८॥ मनःप्रसादः सीय्यत्वं मीनमात्मविनिग्रहः। भावसंग्रुन्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥ १६॥ विधिद्दीनमस्मानं मन्त्रद्दीनमद्क्षिणम् । अद्गविरहितं यत्रं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ देवद्वित्रमुख्याक्षपूजनं शौचमाजेवम् । ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥

अश्रस्या हुतं द्तं तपस्तभं कृतं च यत्। असिद्त्युच्यते पार्थ न च तत्रत्य नो इह ॥ २८॥ ७७३॥ सद्घावे साध्यावे च सिहत्येतत्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सन्छन्तः पार्थे युज्यते॥ २६॥ यक्ने तपिस दाने च स्थितिः सिदिति चोच्यते। कमे चैच तर्थींयं सिदित्येवामिघीयते ॥ २७॥ ॐ तत्त्रदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्स बह्यविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अद्धात्रयविमागयोगो नाम सप्तद्शोऽध्यायः ॥ १७ ॥

# अथाष्टाद्शोऽध्यायः

#### अर्जुन उवाच

सैन्यासस्य महाबाहो तत्विमच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हषीकेश पृथकेशिनिषूद्न ॥ १॥

### श्रीमगवानुवाच

कास्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफळत्यामं प्राहुस्त्यामं विचक्षणाः॥ २॥ यबदानतपःकर्मे न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तयञ्जेव पावनानि मनीषिणाम्॥ ५॥ एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गेत्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥ ६। दुःखमित्येव यन्कमे कायक्रेयमयात्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यांगं नैव त्यागफलं लमेत्॥ ८॥ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोषपग्रते। मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ ७॥ निश्चयं श्रुणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुषव्याघ्न त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४ त्याज्यं दोषवद्ियेके कर्म प्राहुमेनीषिणः। यज्ञदानतपःक्रमे न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥

अनिष्ठमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फळम्। मबत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२॥ मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्योनिविकारः कर्तां सास्विक उच्यते॥ २६॥ र्यक्तेन तु यन्त्रानं नानामावान्य्यम्बिधान् । वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तन्त्रानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ पञ्जैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिन्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३॥ रागी कम्पल्क्यंस्मुल्डेच्यो हिसात्मकोऽश्यन्धिः। इषेशोकाग्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः॥ २७॥ कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽध्ना सङ्ग्रायक्षा पत्नं चैव स त्यागः सान्विको मतः॥ ६॥ न हेड्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्ञते। त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नसंशयः॥ १०॥ न हि देहभूता शक्यं त्यक्ते क्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते॥ ११॥ गस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। इत्वापि स इमाँहोकाञ्च हन्ति न निबध्यते॥ १७॥ अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक्चेष्ठा देवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४॥ क्षानं कर्म च कर्ता च त्रियैव गुणमेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छ्रणु तान्यपि ॥ १८॥ सर्वभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीक्षते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सान्विकम् ॥ २०॥ तत्रेवं सिति कर्तारमात्मानं केवळं तु यः। पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः॥ १६॥ यत् कामैप्सुना कर्म साइंकारेण वा पुनः। कियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्॥ २४॥ श्ररीरवाङ्मनोभियेत्वमं प्रारमते नरः। न्याच्यं वा विपरीतं वा पञ्जेते तस्य हेतवः॥ १५॥ इति होयं परिश्वाता त्रिविधा कमेचोद्ना। करणं कमें कतेति त्रिविधः कमेसंग्रहः ॥ १८॥ यत् कृत्ह्रबदेकस्मिन्कार्थं सक्तमहैतुकम् । अतत्वार्थवदृर्पं च तेतामसमुद्राह्यतम् ॥ २२॥ अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्मं यत्ततामसमुच्यते ॥ २५॥ नेयतं सङ्गिहितमरागद्वेषतः इतम् । अफ्छप्रेष्मुना कर्म यत्तत्सान्विक्मुच्यते ॥ २३॥

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्यं भयाभये। वन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी॥ २०॥ यया घर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी॥ ३१॥ अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाबृता। सर्वाधानिवपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी॥ ३२॥ धृत्या यथा घारयते मनः प्राणेन्द्रियत्रियाः। योगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साश्चिक्ती॥ ३३॥ रामो दमस्तपः शौनं सान्तिराजेवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं प्रत्यकर्म स्वमावजम् ॥ ४२॥ शौरं तेजो घृतिदक्षियं युद्धं वाष्यपत्यायनम्। दानमीश्वरमावश्च क्षात्रं कर्म स्वमावजम् ॥ ४३॥ कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम्। परिचय्तिमकं कर्मे शहस्यापि स्वमावजम् ॥ ४४॥ स्विगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम्। परिचय्तिमकं कर्मे शहस्यापि स्वमावजम् ॥ ४४॥ स्वे क्षेत्रे क्षेत्रे व्या विन्दति तज्कृणु ॥ ४५॥ अयुक्तः प्राकृतः स्तब्यः राठो नैकृतिकोऽलसः। वियादी दीर्घस्त्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ यया तु धर्मकामार्थान्युत्या घारयतेऽजुन। प्रसङ्गन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ न तद्सित गृथिन्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सस्यं प्रकृतिजैसुंक यदेभिः स्यारित्रमिगुंणेः॥ ४०॥ यतः प्रचृत्तिभूतानां येन सर्विमिदं तत्त्। स्वक्तमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्द्ति मानवः ॥ ४६॥ मुखं त्विदानीं त्रिविधं ऋणु में भरतवंभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ यया स्वप्नं मयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुश्चति दुमेंबा धृतिः सा पार्थ तामसी॥ ३८॥ यत्तद्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सान्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिपसाद्जम्॥ ३७॥ विषयेन्द्रियसंयोगाद्यतद्रेश्रुप्तोपमम्। परिणामे विषमिव् तत्सुखं राजसं स्पृतम्॥ ३८॥ यद्गे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः। निद्राळस्यप्रमादीत्यं ततामसमुदाहतम्॥ ३९॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविमकानि स्वमावप्रमवैगुणैः ॥ ४१ ॥ बुस्सेंद् धृतेश्वेव गुणतिबिचिधं श्यजु। प्रोच्यमातमशेषेण पृथक्तेवेन धनंजय ॥ २९॥

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयांस्त्यकृत्वा रागद्वेषौ व्युद्स्य च॥५१॥ विविक्तसेवी छन्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः॥ ५२॥ अहंकारं वळं दर्पं कामं कोघं परिष्रद्धम्। विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कत्पते॥ ५३॥ ब्रह्मभूतः प्रसन्नातमा न शोचति न काङ्क्षति। समः सवैषु भूतेषु मञ्जलि ठमते पराम्॥ ५४॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो बात्वा विशते तद्ननन्तरम्॥ ५५॥ मिचनः सर्वेदुगांणि मत्रसादात्तरिष्यसि । अथ चेत्वमहंकारान्न श्रोप्यसि विनङ्कश्यसि ॥ ५८ ॥ यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्यति ॥ ५९ ॥ स्वमावजेन कीन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥ तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥ ६२॥ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् । सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाशिरिबाबृताः ॥ ४८ ॥ असकबुद्धिः सर्वेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । नैष्कर्यिसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथामीति निबोध मे । समासेनैव कौन्तेय निष्ठा क्षानस्य या परा ॥ ५० ॥ इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्धाद्गुद्धतरं मया। विमृश्यैतद्शेषेण यथेच्छस्ति तथा कुरु॥ ६३॥ सर्वगुद्धतमं भूपः श्र्णु मे परमं वचः। दृष्टोऽसि में हदमिति ततो वक्ष्यामि ते द्वितम्॥ ६४॥ मन्मना सब मद्भको मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यस्ति सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽस्ति मे ॥ ६५॥ श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमीत्स्वनुष्टितात्। स्वभावनियतं कमं कुर्वन्नामोति कित्विषम्॥ ४७॥ सर्वेकमण्यिप सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मत्यसादादवामोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६॥ चेतसा सर्वेक्तमाणि मिष्य संन्यस्य मत्परः। बुन्धियोगमुपाश्रित्य मिच्चतः सततं भव ॥ ५७॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हहेरोऽजुन तिष्ठति। आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥

श्रद्धावाननसूयश्र श्रयुयाद्पि यो नरः। सोऽपि मुक्तः गुभँछोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्॥ ७१ सर्वधमनियरित्यस्य मामैकं शारणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६॥ न च तस्मात्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्माद्न्यः प्रियतरो भुवि॥ ६९॥ इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन । न चाशुश्रुषवे बाच्यं न च मां योऽभ्यस्यति ॥ ६७॥ य इमं परमं गुर्धं मद्भकेष्वभिष्यास्यति । भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ अध्येष्यते च य इमं घम्पं संवादमावयोः। शानयक्षेन तेनाद्यमिष्टः स्यामिति मे मितिः॥ ७०॥ क्षिवेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाप्रेण चेतसा। क्षिवद्शानसंमोहः प्रनष्टस्ते घनंजय ॥ ७२॥

#### अज़ैन उवाच

नम्रो मोहः स्मृतिरुङ्घा त्वस्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देद्यः करिष्ये वचनं तव॥ ७३॥

#### मंजय उवाच

तच संस्मृत्य संस्मृत्य क्षपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो में महान्राजन्ह्रध्यामि च पुनः पुनः॥ ७०॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीविजयो भूतिष्ठेवा नीतिमितिमम ॥ ७८॥ ८५१॥ इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥ व्यासप्रसादाच्छूतवानेतद्गुद्यमदं परम्। योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥ राजन्तंसम्य संस्मृत्य संवाद्रमिममद्भुतम् । केशवाजुनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुमुहः ॥ ७६॥ ॐ तत्सिद्ति श्रीमझगवहीतासूपनिषत्स् बह्यविद्यायां योगद्यास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे

मोक्षसंन्यासयोगो नामाद्याद्योऽध्यायः॥ १८॥

#### गीताप्रशंसा

वैद्यं०- गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। (अ.४३) या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःस्ता॥ ८५२॥ सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो मनुः॥ ८५३॥ गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते। चतुर्गकारसंयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८५४॥ भारतामृतसर्वस्वं गीताया मथितस्य च। सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ॥ ८५५ ॥ सञ्जय०-ततो धनञ्जयं दृष्ट्वा वाणगाण्डीवधारिणम्। पुनरेव महानादं व्यस्जन्त महारथाः॥ ८५६॥ पाण्डवाः सोमकाश्चैव ये चैषामनुयायिनः। दःमुश्च मुदिताः राह्वान् वीराः सागरसम्भवान् ॥ ८५० ॥ तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरस्य जनाधिप। सिद्धचारणसङ्घाश्च समीयुस्ते दिद्दक्षया॥ ८५८॥ ऋषयश्च महाभागाः पुरस्कृत्य शतऋतुम्। समीयुस्तत्र सहिता द्रष्टुं तहैशसं महत्॥ ८५९॥

युधिष्ठिरकृतं भीष्मादिसम्माननम् ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा युद्धाय समवस्थिते। ते सेने सागरप्रक्ये मुद्धः प्रचलिते नृप ॥ ८६० ॥ विमुच्य कवचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्। अवरुह्य रथात्क्षिप्रं पद्भधामेव कृताञ्जलिः॥ ८६१ ॥ पितामहमभिष्रेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः। वाग्यतः प्रययौ येन प्राङ्मुखो रिषुवाहिनीम् ॥ ८६२ ॥ तं प्रयान्तमभिष्ठेक्ष्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। अवतीर्य रथातूणं भ्रातृभिः सहितोऽन्वयात्॥ ८६३ ॥ वासुदेवश्च भगवान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम् । तथा मुख्याश्च राजानस्तच्चित्ता जग्मुरुत्सुकाः ॥ ८६४ ॥

अर्जुन०- किं ते व्यवसितं राजन् यदस्मानपहाय वै। पद्भयामेव प्रयातोऽसि प्राङ्मुखो रिपुवाहिनीम्॥ ८६५॥

भीम०- क गमिष्यसि राजेन्द्र निक्षिप्तकवचायुधः। दंशितेष्वरिसैन्येषु भ्रातृतुत्सुज्य पार्थिव॥ ८६६॥

नकुळ०- एवं गते त्विय ज्येष्ठे मम भ्राति भारत। भीमें दुनोति हृद्यं बूहि गन्ता भवान् क नु ॥ ८६७॥

सद्दे०- अस्मिन् रणसमृहे वै वर्तमाने महाभये। उत्सुज्य क नु गन्ताऽसि शत्रूनिममुखो नृप॥ ८६८॥

सक्षय०-एवमाभाष्यमाणोऽपि भ्रातृभिः कुरुनन्दनः।
नोवाच वाग्यतः किञ्चिद्वच्छत्येव युविष्ठिरः॥ ८६९॥
तानुवाच महाप्राज्ञो वासुदेवो महामनाः।
अभिप्रायोऽस्य विज्ञातो मयेति प्रहस्तिव॥ ८५०॥
एष भीष्मं तथा द्रोणं गौतमं शल्यमेव च।
अनुमान्य गुरून् सर्वान् योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः॥ ८५१॥
श्रूयते हि पुराकल्पे गुरूनननुमान्य यः।
युध्यते स भवेद्वयक्तमपध्यातो महस्तरैः॥ ८५२॥

सक्षय०-सोऽवगाद्य चर्मू शत्रोः शरशक्तिसमाकुछाम्। भीष्ममेवाऽभ्ययात्तूर्णं श्रातृभिः परिवारितः॥ ८०३॥ तमुवाच ततः पादी कराभ्यां पीड्य पाण्डवः। भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्॥ ८०४॥ आमन्त्रये त्वां दुर्धर्षे त्वया योत्स्यामहे सह। अनुजानीहि मां तात आशिषश्च प्रयोजय॥ ८७५॥

भीष्म०- यद्येवं नाभिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते। शपेथं त्वां महाराज पराभावाय भारत॥ ८०६॥ म.सा.५ प्रीतोऽहं पुत्र युध्यस्व जयमाण्तुहि पाण्डव ॥ ८०० ॥ अर्थस्य पुरुषो दास्तो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् । इति सत्यं महाराज बद्धोस्मयथैन कीरवैः ॥ ८०८ ॥ अतस्त्वां क्रीबवद्वाक्यं व्रवीमि कुरुनन्दन । भृतोऽस्मयथैन कीरव्य युद्धाद्न्यत्किमिच्छसि ॥ ८०९ ॥

युधि०- मन्त्रयस्व महाबाहो हितैषी मम नित्यशः। युध्यस्व कौरवस्यार्थे ममेष सततं वरः॥ ८८०॥

भीष्म०-राजन्किमत्र साद्यं ते करोमि कुरुनन्दन । कामं योत्स्ये परस्यार्थे बूहि यत्ते विवक्षितम् ॥ ८८१ ॥

युधि०- कथं जयेयं सङ्ग्रामे भवन्तमपराजितम् । एतन्मे मन्त्रय हितं यदि श्रेयः प्रपश्यसि ॥ ८८२ ॥

भीष्म०-न सा तं तात पश्यामि समरे यो जयेत माम्। न तावन्मृत्युकालोऽपि पुनरागमनं कुरु॥ ८८३॥

सञ्जय०-ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । शिरसा प्रतिजन्नाह भूयस्तमभिवाद्य च ॥ ८८४ ॥ प्रायात् पुनर्महाबाहुराचार्यस्य रथं प्रति । पश्यतां सर्वसैन्यानां मध्येन भ्रातृभिः सह ॥ ८८५ ॥ स द्रोणमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिषदक्षिणम् । उवाच राजा दुर्धर्षमात्मनिःश्रेयसं वचः ॥ ८८६ ॥

युधि॰- जयमाशास्त्र मे ब्रह्मन् मन्त्रयस्त्र च मिद्धतम्॥ ८८७॥ द्रोण॰- ध्रुवस्ते विजयो राजन् यस्य मन्त्री हरिस्तव्।

. युद्धधस्व गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां कि ब्रवीमि ते ॥ ८८८ ॥

युधि०- पृच्छामि त्वां द्विजश्रेष्ठ श्र्णु यन्मेऽभिकाङ्क्षितम् । कथं जयेयं सङ्ग्रामे भवन्तमपराजितम् ॥ ८८९ ॥

द्रोण०- न रात्रुं तात पश्यामि यो मां ह्रन्याद्रथे स्थितम्। युध्यमानं सुसंरब्धं शरवर्षीघवर्षिणम्॥ ८९०॥

ऋते प्रायगतं राजन्त्यस्तरास्त्रमचेतनम्। हन्यानमां युधि योधानां सत्यमेतद् ब्रवीमि ते॥ ८९१॥ शस्त्रं चाहं रणे जहां श्रुत्वा तु महदप्रियम्। श्रद्धेयवाक्यात्पुरुषादेतत्सत्यं व्रवीमि ते ॥ ८९२ ॥ सञ्जय०-पतच्छूत्वा महाराज भारद्वाजस्य घीमतः। अनुमान्य तमाचार्यं प्रायाच्छारद्वतं प्रति ॥ ८९३ ॥ सोऽभिवाद्य कृपं राजा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। उवाच दुर्घर्षतमं वाक्यं वाक्यविदां वरः॥ ८९४॥ अनुमानये त्वां योत्स्येऽहं गुरो विगतकलमपः। इत्युक्तवा व्यथितो राजा नोवाच गतचेतनः॥ ८९५॥ तं गौतमः प्रत्युवाच विज्ञायास्य विवक्षितम्। अवध्योऽहं महीपाल युद्धयस्य जयमाप्नुहि॥ ८९६॥ प्रीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप। आज्ञासिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ ८९७॥ एतच्छृत्वा महाराज गौतमस्य विशापते। अनुमान्य कृपं राजा प्रययो येन मद्गराद् ॥ ८९८ ॥ स राल्यमभिवाद्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्। उवाच राजा दुर्घर्षमात्मनिःश्रेयसं वचः॥ ८९९॥ मंत्रयस्व महाराज नित्यं मद्धितमुत्तमम्। सूतपुत्रस्य संग्रामे कार्यस्तेजोवधस्त्वया॥ ९००॥

शस्य०- सम्पत्स्यत्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्। गच्छ युध्यस्य विश्रन्थः प्रतिज्ञाने वचस्तव॥ ९०१॥

सञ्जय०-अनुमान्याथ कौन्तेयो मातुलं मद्रकेश्वरम्। निर्जगाम महासैन्याद् भ्रातृभिः परिवारितः॥ ९०२॥ वासुदेवस्तु राधेयमाहवेऽभिजगाम वै। तत पनमुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः॥ ९०३॥ श्रुतं में कर्ण भीष्मस्य द्वेषात्किल न योत्स्यसे। अस्मान्वरय राधेय यावद्गीष्मो न इन्यते॥ ९०४॥ इते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्। धार्तराष्ट्रस्य साहाय्यं यदि पश्यसि चेत्समम्॥ ९०५॥

कर्ण०- न चिप्रियं करिष्यामि धार्तराष्ट्रस्य केशव। त्यक्तप्राणं हि मां चिद्धि दुर्योधनहितैषिणम्॥ ९०६॥

सञ्जय०-तच्छुत्वा वचनं कृष्णः संन्यवर्तत भारत। युधिष्ठिरपुरोगैश्च पाण्डवैः सह सङ्गतः॥ ९००॥

युयुत्सोः कौरवपक्षत्यागः, प्रथमदिनयुद्धम्, श्वेतवधः
अथ सैन्यस्य मध्ये तु प्राक्रोशत्पाडवाग्रजः।
योऽस्मान्वृणोति तमहं वर्ष्ये साह्यकारणात्॥ ९०८॥
अथ तान् समभिष्रेक्ष्य युयुत्सुरिद्मव्रवीत्।
अहं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराष्ट्रजान्॥ ९०९॥

युचि०- पहोहि सर्वे योत्स्यामस्तव भ्रातृनपण्डितान् । त्विय पिण्डश्च तन्तुश्च घृतराष्ट्रस्य दश्यते ॥ ९१० ॥

सञ्जय०-ततो युयुत्सः कीरव्यान् परित्यज्य स्नुतांस्तव।
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विश्राव्य दुन्दुभिम्॥९११॥
ततो युधिष्ठिरो राजा संप्रहृष्टः सहातुजः।
जगाह कवचं भूयो दीप्तिमत्कनकोज्ज्वलम् ॥
प्रत्यपद्यन्त ते सर्वे स्वर्थान् पुरुषर्षभाः॥९१२॥
गीरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान्मानयतां च तान्।
दृष्वा महीक्षितस्तत्र पूजयाश्चितिरे सृशम्॥९१३॥
सीहृदं च कृपां चैव प्राप्तकालं महात्मनाम्।
दृयां च ज्ञातिषु परां कथ्यांचितिरे नृपाः॥९१४॥
साधु साध्विति सर्वत्र निश्चेरः स्तुतिसंहिताः।
वावः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृद्यहर्षणाः॥९१५॥

म्लेच्छाश्चार्याश्च ये तत्र दहराः राश्चवस्तथा। वृत्तं तत्पाण्डपुत्राणां रुरुदुस्ते सगद्भदाः॥ ९१६॥ (स. ४४) एवं व्युदेखनीकेषु मामकेष्वितरेषु च। धृत रा०- के पूर्व प्राहरंस्तत्र करवः पाण्डवा च कि ॥ ९१७ ॥ सञ्ज य०-भ्रातृभिः सहितो राजन् पुत्रो दुःशासनस्तव। भीष्मं प्रमुखतः इत्वा प्रययो सह सेनया ॥ ९१८ ॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे भीमसेनपुरोगमाः। भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुर्द्धमानसाः ॥ ९१९ ॥ क्ष्वेडाः किलकिलादाच्याः क्रकचा गोविपाणिकाः। मेरीमृदङ्गमुरजा हयकुंजरनिःस्वनाः ॥ ९२०॥ उभयोः सेनयोद्यस्तितस्तेऽसान् समाद्रवन्। वयं तान् प्रतिनर्देतस्तदासीतुमुळं महत्॥ ९२१॥ तस्मिन् प्रथमसङ्ग्रामे भीमज्यातलिनःस्वने। तावकानां परेषां च नासीत्कश्चित्पराङ्मुखः ॥ ९२२ ॥ लाघवं द्रोणशिष्याणामपद्यं भरतर्षभ। निमित्तवेधिनां चैव शरानुत्सृजतां भृशम्॥ ९२३॥ तस्मिस्तु तुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये। अति सर्वाण्यनीकानि पिता तेऽभिव्यरोचत॥ ९२४॥

(भ. ४८) तत्राकरोद्रथोपस्थान् श्रन्यान् शान्तनयो बहुन् । समावृणोच्छरैरर्कमर्कतुच्यप्रतापवान् ॥ ९२५ ॥ तेनाजी प्रेषिता राजन् शराः शतसहस्रशः। शिरांसि पातयामासुर्वीराणां शतशो रणे ॥ ९२६ ॥ तस्मिन्नत्याकुले युद्धे दारुणे लोमहर्षणे। पिता पुत्रं च समरे नाभिजानाति कश्चन ॥ ९२० ॥ चन्ने भन्ने युगे च्छिन्ने एकधुर्ये हुये हृतः। आक्षिप्तः स्यन्दनाद्वीरः ससारथिरजिह्नगैः॥ ९२८ ॥ पवं च समरे सवें वीराश्च विरथीकृताः।
तेन तेन सम दृश्यन्ते धावमानाः समन्ततः॥ ९२९॥
गजो हतः शिरिच्छन्नं मर्म भिन्नं हृयो हतः।
अहतः कोऽपि नैवासीद्भीष्मे निच्नति शात्रवान्॥ ९३०॥
अवतः कुरूणामकरोत् क्षयं तिस्मन् महाहृवे।
राजपुत्रान् रथोदारानवधीच्छतसंघशः॥ ९३१॥
ततः शरं मृत्युसमं भारसाधनमुत्तमम्।
विकृष्य वलवान् भीष्मः समाधत्त दुरासदम्॥ ९३२॥
स तस्य कवचं भित्वा हृद्यं चामितीजसः।
जगाम धरणीं वाणो महाशनिरिव ज्वलन्॥ ९३३॥
अस्तं गच्छन् यथादित्यः प्रभामादाय सत्वरः।
एवं जीवितमादाय श्वेतदेहाज्ञगाम हृ॥ ९३४॥

- (अ. ४९) ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकार्मुकः।
  मुमोच वाणान् दीताप्रानहीनाशीविषानिव ॥ ९३५ ॥
  शरैरेकायनीकुर्वन् दिशः सर्वा यतवतः।
  जधान पाण्डवरथानादिश्यादिश्य भारत ॥ ९३६ ॥
  ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः।
  प्राप्ते चास्तं दिनकरे न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ९३७ ॥
  भीष्मं च समुदीर्थन्त दृष्ट्वा पार्था महाहवे।
  अवहारमकुर्वन्त सैन्यानां भरतर्वम ॥ ९३८ ॥
- (अ. ५०) क्रतेऽवहारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्थभ ।
  भीष्मे च युद्धसंरब्धे हृष्टे दुर्योधने तथा ॥ ९३९ ॥
  धर्मराजस्ततस्तूर्णमभिगम्य जनाईनम् ।
  स्रातृभिः सिहतः सर्वैः सर्वैश्चैव जनेश्वरैः ॥ ९४० ॥
  शुचा परमया युक्तश्चिन्तयानः पराजयम् ।
  वार्ष्णेयमश्र्वीद्वाजन् दृद्वा भीष्मस्य विक्रमम् ॥ ९४१ ॥

कृष्ण पश्य महेष्वासं भीषमं भीमपराक्रमम्। शरैर्देहन्तं सैन्यं मे ग्रीष्मे कक्षमिवानलम् ॥ ९४२ ॥ शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च संयुरो । न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतं महावलः ॥ ९४३ ॥ वनं यास्यामि वार्णोय श्रेयो मे तत्र जीवितम्। न त्वेतान् पृथिवीपालान् दातं भीष्माय मृत्यवे ॥ ९४४ ॥ किं नु कृत्वा हितं में स्याद् बूहि माधव मा चिरम्। मध्यस्थमिव पश्यामि समरे सव्यसाचिनम्॥ ९४५॥ एको भीमः परं शक्त्या युध्यत्येव महाभुजः। नालमेष क्षयं कर्त् परसैन्यस्य मारिष ॥ ९४६ ॥ एकोऽस्त्रवित्सखा तेऽयं सोऽप्यस्मान्सम्पेक्षते। निर्दे हामानान् भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ ९४० ॥ स त्वं पश्य महाभाग योगेश्वर महारथम्। भीषां यः शमयेत्सङ्क्षये दावाग्निं जलदो यथा॥ ९४८॥ तव प्रसादाद्वोविन्द पाण्डवा निहतद्विषः। स्वराज्यमञ्ज्लंप्राप्ता मोदिष्यन्ते सवान्धवाः॥ ९४९॥ शोकार्त तमथो ज्ञात्वा दुःखोपहतचेतसम्। अब्रवीत्तत्र गोविन्दो हुर्पयन् सर्वपाण्डवान् ॥ ९५० ॥ मा शचो भरतश्रेष्ट न त्वं शोचितुमईसि। यस्य ते भ्रातरः शूराः सर्वलोकेषु धन्विनः ॥ ९५१ ॥ अहं च प्रियुरुद्राजन् सात्यिकश्च महायशाः। विराटद्रुपदी चेमी घृष्टद्यस्थ पार्वतः॥ ९५२॥ तथैव सबळाश्चेमे राजानो राजसत्तम। त्वत्रसादं प्रतीक्षन्ते त्वद्भक्ताश्च विशापते ॥ ९५३ ॥ एष ते पार्षतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः। सैनापत्यमनुप्राप्तो धृष्टद्यस्रो महावलः॥

शिखण्डी च महाबाहो भीष्मस्य निधनं किल ॥ ९५४ ॥ एतच्छूत्वा ततो धर्मो धृष्टसुम्नं महारथम् । अव्रवीत्सिमतौ तस्यां वासुदेवस्य श्रण्वतः ॥ ९५५ ॥ धृष्टसुम्नं निबोधेदं यन्तां वक्ष्यामि मारिष ॥ ९५६ ॥ भवान्सेनापितर्महां वासुदेवेन संमितः । स न्वं पुरुषशार्दूल विकस्य जिह कौरवान् ॥ ९५७ ॥ तत उद्घषयन् सर्वान् धृष्टसुम्नोऽभ्यभाषत । अहं द्रोणान्तकः पार्थं विहितः शंसुना पुरा ॥ ९५८ ॥ रणे भीष्मं रूपं द्रोणं तथा शब्यं जयद्रथम् । सर्वान्य रणे दतान् प्रतियोत्स्यामि पार्थिव ॥ ९५९ ॥

सञ्जय०-व्यूहः क्रीञ्चारुणो नाम सर्वरात्रुनिवर्हणः। तं यथावत् प्रतिव्यूहं व्यूद्य भारत पाण्डवाः। सूर्योदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः॥ ९६०॥

### द्वितीयदिनयुद्धम् , कलिङ्गराजवधः

(अ. ५१) ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिष। अव्यूहन्त महाव्यूहं पाण्डूनां प्रतिवाधकम्॥९६१॥ ततस्ते तावकाः सर्वे दृष्टा युद्धाय भारत। दध्मुः शङ्कान् मुदा युक्ताः सिंहनादांस्तथोन्नदन्॥९६२॥

(अ. ५२) ते मनः क्र्माधाय समभित्यक्तजीविताः।
पाण्डवानभ्यवर्तन्त सर्व एवोच्छितध्वजाः॥ ९६३॥
ततो युद्धं समभवत्तुमुठं छोमहर्षणम्।
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरथिद्विपम्॥ ९६४॥
तथा प्रवृत्ते संग्रामे धनुष्ट्यम्य दंशितः
ववर्ष शरवर्षाणि वृद्धः कुष्टिपतामहः॥ ९६५॥
अभिद्यत ततो व्यूहस्तस्मिन् वीरसमागमे।
सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्व्यतिकरो महान्॥ ९६६॥

अर्जुनस्तु नरव्यात्रो दृष्वा भीष्मं महारथम्। प्रायाच्छरणदः शीव्रं सुहृदां हुर्षवर्धनः ॥ ९६७ ॥ ततो भीष्मो महाराज सर्वलोकमहारथः। अर्जुनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समाचिनोत् ॥ ९६८ ॥ ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः। अर्जुनः समरश्जाधी भीष्मस्यावारयदिशः॥ ९६९॥ ततः कुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः। वासुदेवं त्रिभिवणिराजधान स्तनान्तरे॥ ९७०॥ ततोऽर्जुनो भृशं कुद्धो निर्विद्धं प्रेक्ष्य माधवम्। सार्थि कुरुवृद्धस्य निर्विमेद शितैः शरैः॥ ९७१॥ न तयोर्विवरं कश्चिद्रणे पश्यति भारत। धर्मे स्थितस्य हि यथा न कश्चिवृज्ञिनं कचित्॥ ९७२॥ उभी च शरजालेन तावहस्यो वभूवतुः। प्रकाशी च पुनस्तूर्ण वसूबतुरुमी रणे॥ ९०३॥ तत्र देवाः सगन्धर्वाश्चारणाश्चर्षिभिः सह। अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयोर्देष्ट्वा पराक्रमम् ॥ ९७४ ॥ नैतादशानि युद्धानि भविष्यन्ति कथश्चन। न हि शक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थेन धीमता॥ ९७५॥ तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि दुरासदम्। न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम् ॥ ९७६॥ वर्तमाने तथा घोरे तस्मिन् युद्धे सुदार्णे। (स. ५४) भीमसेनः कलिङ्गानामार्च्छद्भारत वाहिनीम्॥ ९०० 🏗 ततः श्रुतायुः सङ्कुद्धो राज्ञा केतुमता सह। रथैरनेकसाहस्रैः कलिङ्गानां नराधिपः॥ ९७८॥ भीमसेनं रणे राजन् समन्तात् पर्यवारयत्॥ ९७९ ॥

ततो भीमो महाबाहुर्विधुन्वन् रुचिरं धनुः। योधयामास कालिङ्गं स्ववाहुबलमाश्रितः॥९८०॥ ततः श्रुतायुर्बेळवान् भीमाय निशितान् शरान्। **प्रेषयामास संकुद्धो दर्शयन् पाणिलाघवम् ॥ ९८१ ॥** स कार्मुकवरोत्स्ष्टैर्नवभिर्निशितैः शरैः। समाहतो महाराज कालिङ्गेन महात्मना ॥ संचुक्तो भृशं भीमो दण्डाहत इवोरगः॥९८२॥ ऋदश्च चापमायभ्य बलबद्वलिनां वरः। कालिङ्गमवधीत्पार्थो भीमः सप्तभिरायसैः॥ ९८३॥ ततः पुनरमेयात्मा नाराचैनिंशितैस्त्रिभिः। केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्यमसादनम् ॥ ९८४॥ ततः शक्तिगदाखङ्गतोमर्र्ष्टिपरश्वधैः। किल्हाश्च ततो राजन् भीमसेनमवाकिरन् ॥ ९८५॥ सिववार्य स तां घोरां शरवृष्टिं समुत्थिताम्। गदामादाय तरसा सन्निपत्य महाबलः॥ ९८६॥ भीमः सप्तशतान् वीराननयद्यमसादनम्। पुनश्चैव द्विसाहस्रान् कलिङ्गानिरमर्दनः॥ ९८७॥ प्राहिणोन्मृत्युलोकाय तदद्भुतमिवाभवत् ॥ ९८८ ॥ भीमसेनं तथा दृष्ट्वा प्राक्षोशंस्तावका नृप। कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गैः सह युध्यते ॥ ९८९ ॥ ततः शान्तनयो भीष्मः श्रुत्वा तं निनदं रणे। अभ्ययात्त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः॥ ९९०॥ 🎚 ं सात्यकोऽपि ततस्तुर्ण भीमस्य प्रियकाम्यया । गाङ्गेयसार्थि तूर्णं पातयामास सायकैः॥ ९९१॥ भीष्मस्तु निहते तस्मिन् सारथी रथिनां वरः। ा यातायमानेस्तैरश्वैरपनीतो रणाजिरात् ॥ ९९२ ॥

(अ. ५५) गतपूर्वोह्मभूविष्ठे तस्मिन्नहनि भारत। रथनागाश्वपत्तीनां सादिनां च महाक्षये॥ ९९३॥ छक्ष्मणस्तव पौत्रस्तु सौभद्रं समवस्थितम्। अभ्यवर्तत संहष्टस्ततो युद्धमवर्तत॥ ९९४॥ तौ तत्र समरे युक्ती कृतप्रतिकृतैषिणौ। अन्योन्यं विशिखेस्तीक्ष्णैर्जघ्नतुः पुरुषर्वभौ ॥ ९९५॥ ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्या पुत्रं महारथम्। पीडितं तव पौत्रेण प्रायात्तत्र प्रजेश्वरः॥ ९९६॥ सीभद्रमथ संसक्तं दृष्ट्वा तत्र धनञ्जयः। अभिदुद्राव वेगेन त्रातुकामः स्वमात्मजम् ॥ ९९७॥ ततः सरथनागाश्वा भीष्मद्रोणपुरोगमाः। अभ्यवर्तन्त राजानः सहिताः सव्यसाचिनम् ॥ ९९८॥ तानि नागसहस्राणि भूमिपालशतानि च। तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सर्वज्ञाः॥ ९९९॥ ह्यारोहा ह्यांस्त्यक्त्वा गजारोहाश्च दन्तिनः। अर्जुनस्य भयाद्राजन् समन्ताद्विप्रदुद्रुवुः॥ १०००॥ यो यो हि समरे पार्थ प्रत्युद्याति विशापते। स संख्ये विशिष्टैस्तीक्णैः परलोकाय नीयते ॥ १॥ तत् प्रभन्नं बलं दष्ट्वा पिता देववतस्तव। अब्रवीत् समरे शूरं भारद्वाजं समयन्निव॥२॥ न होष समरे शक्यो विजेतुं हि कथञ्चन। यथास्य इश्यते रूपं कालान्तकयमोपमम्॥३॥ न निवर्तयितुं चापि शक्येयं महती चमूः। अन्योन्यप्रेक्षया पद्म्य द्ववतीयं वरूथिनी॥ ४॥ एष चास्तं गिरिश्रेष्ठं भानुमान् प्रतिपद्यते । श्चान्ता भीताश्च नो योघा न योत्स्यन्ति कथञ्चन ॥ ५॥ प्वमुक्त्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचार्यसत्तमम्। अवहारमधो चके तावकानां महारथः॥६॥ ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत। अस्तं गच्छति सूर्येऽभूत् सम्ध्याकाले च वर्तति॥७॥

# त्तीयदिनयुद्धम्

- (क. ५६) प्रभातायां च रार्वयां भीष्मः शान्तनवस्तदा । अनीकान्यनुसंयाने व्यादिदेशाथ भारत ॥ ८ ॥ गारुडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा । व्यूहं दृष्ट्वा तु तत् सैन्यं सव्यसाची परंतपः ॥ ९ ॥ धृष्टद्युग्नेन सहितः प्रत्यव्यूहत संयुगे । अर्धचन्द्रेण व्यूहेन व्यूहं तमितदारुणम् ॥ १०१० ॥
- (अ. ५७) ततो व्यूढेष्वनीकेषु तावकेषु परेषु च। धनक्षयो रथानीकमवधीत् तव भारत॥ ११॥
- (क. ५८) ततस्ते पार्थिवाः कुद्धाः फाब्गुनं वीक्ष्य संयुगे।
  रथेरनेकसाहस्नैः समन्तात् पर्यवारयन् ॥ १२ ॥
  अर्जुनस्तु ततः कुद्धस्तव सैन्यं विशांपते।
  ववर्ष शरवर्षण धाराभिरिव तोयदः॥ १३ ॥
  वध्यमानं ततस्तत्र शरैः पार्थस्य संयुगे।
  दुद्राव कौरवं सैन्यं विवाद्भयकंपितम् ॥ १४ ॥
  ततो दुर्योधनो राजा समाश्वस्य विशांपते।
  न्यवर्तयत तत् सैन्यं द्रवमाणं समंततः॥ १५ ॥
  सित्रवृत्तांस्ततस्तांस्तु दृष्ट्वा राजा सुयोधनः।
  अव्रवीत् त्वरितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः॥ १६ ॥
  नानुरूपमहं मन्ये त्विय जीवित कौरव।
  द्रोणे चास्त्रविदां श्रेष्ठे द्रवते यद्वरूथिनी ॥ १० ॥

(अ. ५२) त्वत्कृते चैव कर्णोऽपि न्यस्तशस्त्रो विशांपते । न युध्यति रणे पार्थ हितकामः सदा मम ॥ १८॥

(अ. ५८) अनुप्राह्याः पाण्डुलुतास्तव नूनं पितामह।
यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम्॥ १९॥
यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे।
विक्रमेणानुरूपेण युध्येतां पुरुषर्भमी ॥ १०२०॥
पतच्छुत्वा बचो भीष्मः प्रहस्तन् वै मुहुर्मुहुः।
अन्नवीत्तनयं नुभ्यं कोधादुद्वृत्य चक्षुपी॥ २१॥
बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यमुको हितं वचः।
अजयाः पाण्डवा युद्धे देवैरिप सवासवैः॥ २२॥
यत्तु शक्यं मया कर्तुं वृद्धेनाद्य नृपोत्तम।
करिष्यामि यथाशकि प्रेक्षेदानीं सवान्यवः॥ २३॥
अद्य पाण्डुसुतानेकः ससैन्यान् सह वन्धुभिः।
सोऽहं निवारिष्यामि सर्वछोकस्य पश्यतः॥ २४॥
पवमुके तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर।
दश्मः शङ्खान् मुदा युका मेरीः सञ्जित्तरे भृशम्॥ २५॥
पाण्डवा हि ततो राजन् श्रुत्वा तं निनवं महत्।
दश्मः शङ्खांश्र मेरीश्र मुरजांश्राप्यनादयन्॥ २६॥

(अ. ५९) जयं प्राप्तेषु हृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु।
सर्वधर्मविशेषज्ञः पिता देवत्रतस्तव ॥
अभ्ययाज्ञवनैरश्वैः पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २०॥
प्रावर्तत ततो युद्धं तुमुळं ळोमहर्षणम् ।
अस्माकं पाण्डवैः सार्धमनयात्तव भारत ॥ २८॥
तत्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डळकार्मुकः ।
मुमोच वाणान् दीतायानहीनाशीविषानिव ॥ २९॥

यो यो भीष्मं नरव्याघ्रमभ्येति युचि कश्चन ।
मुहूर्तदृष्टुः स मया पिततो भुवि दृश्यते ॥ १०३० ॥
पवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः ।
भीष्मेणातुळवीर्येण व्यशीर्यत सहस्रघा ॥ ३१ ॥
ततोऽश्वान् रजतप्रख्याकोद्यामास माधवः ।
यतो भीष्मरथो राजन् दुष्पेक्ष्यो रिश्मवानिव ॥ ३२ ॥
ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरवळं महत् ।
दृष्ट्वा पार्थं महावाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे ॥ ३३ ॥
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठ सिंहवद्विनदन्मुद्धः ।
धनञ्जयरथं शीघं शरवर्षेरवाकिरत् ॥ ३४ ॥
ततः पार्थो धनुर्यृद्ध दिव्यं जळदिनःस्वनम् ।
पातयामास भीष्मस्य धनुश्चित्वता त्रिभिः शरैः ॥ ३५ ॥

ततो भुजाभ्यां बलविद्यकृष्य चित्रं धनुर्गाण्डिवमप्रमेयम्। माहेन्द्रमस्त्रं विधिवत्सुघोरं प्रादुश्चकाराद्भुतमन्तरिक्षे॥ ३६॥ तेनोत्तमास्त्रेण ततो महात्मा सर्वाण्यनीकानि महाधनुष्मान्। शरीघजालैविंमलाग्निवर्णे-तिंवारयामास किरीटमाली॥ ३७॥ बाणाहतास्तूर्णमपेतसत्त्वा विष्ठभ्य गात्राणि निपेतुरुर्व्याम्। पेन्द्रेण तेनास्त्रवरेण राजन् महाहवे भिन्नतनुत्रवेहाः॥ ३८॥ तदैन्द्रमस्त्रं विततं च घोर-मसहामुद्रीक्ष्य युगान्तकरपम्। अथापयानं कुरवः सभीष्माः सद्रोणदुर्याधनवाहिकाश्च। चकुर्निशां सन्धिगतां समीक्ष्य विभावसोर्छोहितरागयुक्ताम् ॥ ३९॥ अवाप्य कीर्तिं च यशश्च होके

अवाप्य कीर्ति च यराश्च लोके विजित्य रात्रृंश्च धन अयोऽपि। ययो नरेन्द्रैः सह सोदरेश्च समाप्तकर्मा शिविरं निशायाम्॥ ४०॥

# चतुर्थदिनयुद्धम्

(अ. ६०) व्युष्टां निशां भारत भारताना-मनीकिनीनां प्रमुखे महात्मा । ययौ सपत्नान् प्रति जातकोपो चृतः समग्रेण बलेन भीष्मः ॥ ॥ ४१ ॥

> ततो यथादेशमुपेत्य तस्थुः पाञ्चालमुख्याः सह चेदिमुख्यैः।

ततः समादेशसमाहतानि मेरीसहस्राणि विनेदुराजी ॥ ४२ ॥

क्षणेन भेरीपणवप्रणादा-नन्तर्द्धुः शङ्खमहास्वनाश्च तच्छंखशब्दावृतमन्तिरिश्च-मालोक्य वीराः सहसाऽभिषेतुः॥ ४३॥

(अ. ६२) अथ दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनो महाबलः। विधित्सुः कलहस्यान्तं गदां जन्नाह पाण्डवः॥ ४४ ॥ दुर्योधनस्तु सङ्कुद्धो मागधं समचोदयत्। अनीकं दृशसाहस्रं कुञ्जराणां तरस्विनाम्॥ ४५ ॥ आपतन्तं च तं दष्टा गजानीकं चुकोदरः।
गदापाणिरवारोहद्रथात् सिंह इवोन्नदन् ॥ ४६ ॥
स गजान् गदया निष्तन् व्यचरत्समरे वली।
भीमसेनो महाबाहुः सवज्ञ इव वासवः॥ ४० ॥
एकप्रहारनिहतान् भीमसेनेन दन्तिनः।
अपस्याम रणे तस्मिन् गिरीन्वज्ञहतानिव ॥ ४८ ॥
वमन्तो रुधिरं चान्ये भिन्नकुम्मा महागजाः।
विह्नलन्तो गता भूमिं शैला इव धरातले ॥ ४९ ॥
संमध्यमानाः कुद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः।
सहसा प्राद्भवत् क्षिष्टा मृद्नन्तस्तव वाहिनीम् ॥ १०५० ॥
यथा पश्नां संघातं यष्ट्या पालः प्रकालयेत्।
तथा भीमो गजानीकं गद्या समकालयत् ॥ ५१ ॥
महावात इवाभ्राणि विधमित्वा स वारणान्।
अतिष्ठसुमुले भीमः इमशान इव श्रुलभृत् ॥ ५२ ॥

( अ. (४) प्रत्युचयुस्ततो भीमं तव पुत्राश्चतुर्दश।
विस्जनतो बहुन् बाणान् क्रोधसंरक्तलोचनाः॥ ५३॥
पुत्रांस्तु तव संप्रेक्ष्य भीमसेनो महाबलः।
सुक्किणी विलिहन्वीरः पशुमध्ये यथा वृकः॥ ५४॥
अभिपत्य महाबाहुर्गरुत्मानिव विगितः।
सेनापतेः श्चरप्रेण शिरश्चिच्लेद् पाण्डवः॥ ५५॥
संप्रहस्य च हृष्टात्मा त्रिभिर्वाणैर्महाभुजः
जलसन्धं विनिर्भिद्य सोऽनयद्यमसादनम्॥ ५६॥
सुषेणं च ततो हत्वा प्रेष्यामास मृत्यवे॥ ५०॥
उग्रस्य सशिरस्त्राणं शिरश्चन्द्रोणमं भुवि।
पातयामास भल्लेन कुण्डलाभ्यां विभूषितम्॥ ५८॥

वीरवाहुं च सप्तत्या साश्वकेतुं ससार्थिम्। निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डवः॥ ५९॥ भीमभीमरथौ चोभौ भीमसेनो हसन्निव। पुत्रो ते दुर्भदौ राजन्ननयद्यमसादनम्॥ १०६० 🛭 ततः सुलोचनं भीमः क्षुरप्रेण महामृधे। मिषतां सर्वसैन्यानामनयद्यमसादनम् ॥ ६१ ॥ पुत्रास्तु तव तं दृष्ट्वा भीमसेनपराक्रमम्। शैषा येऽन्येऽभवंस्तत्र ते भीमस्य भयार्दिताः। विप्रदुता दिशो राजन् वध्यमाना महात्मना ॥ ६२ ॥ भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विशापते। अभ्ययात्सहसा तत्र यत्र भीमो व्यवस्थितः॥ ६३॥। आपतन्नेव च रणे भीमसेनं शिलीमुखैः। अदृश्यं समरे चक्रे जीमृत इव भास्करम् ॥ ६४ ॥ ततो घटोत्कचो राजन् प्रेक्ष्य भीमं तथागतम्। संकुद्धो राक्षसो घोरस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ६५॥ स कृत्वा दारुणां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्। अहरयत निमेषार्धाद्घोररूपं समास्थितः॥ ६६॥ पेरावणं समारूढः स वै मायाकृतं स्वयम्। तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा बभूबुरनुयायिनः॥ ६०॥ अञ्जनो वामनश्चैच महापद्मश्च सुप्रभः। त्रय पते महानागा राश्चसैः समधिष्ठिताः॥ ६८॥ घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं तदा। सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः॥ ६९॥ ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैर्महाबळैः। परिषेतुः सुसंरध्धाश्चतुर्देष्ट्राश्चतुर्दिशम्॥ १०७० ॥ भगदत्तस्य तं नागं विषाणैरभ्यपीडयन् ॥ ७१ ॥ म.सा.६

स पीड्यमानस्तैर्नागैवेंद्रनार्तः शराहतः।
अनदत्सुमहानाद्मिन्द्राशिनसमस्वनम्॥ ७२ ॥
श्रुत्वा मीष्मोऽव्रवीद्द्रोणं राजानं च सुयोधनम्।
न रोचते मे सङ्ग्रामो हैडिम्बेन दुरात्मना॥ ७३ ॥
नैष शक्यो युधा जेतुमपि वज्रभृता स्वयम्।
रुष्धलक्षः प्रहारी च वयं च श्रान्तवाहनाः॥ ७४ ॥
पञ्चालैः पाण्डवेयैश्च दिवसं श्रुतविश्वताः।
धुष्यतामवहारोऽद्य १वो योत्स्यामः परैः सह ॥ ७५ ॥
कौरवास्तु ततो राजन्त्रययुः शिबिरं स्वकम्।
वीडमाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः॥ ७६ ॥
श्रुद्धे सुमनसो भूत्वा जग्मुः स्विशिविरं प्रति॥ ७७ ॥

# पश्चमदिनयुद्धम्

- (अ.[4९) ब्युषितायां तु शर्वर्यामुदिते च दिवाकरे। उसे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः॥ ७८॥
- (अ. ७०) ततो दुर्योधनो राजा किञ्जिबेहुभिर्नृतः। पुरस्कृत्य रणे भीषां पाण्डवानभ्यवर्ततः॥ ७९॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवार्य वृकोदरम्। भीष्ममभ्यद्रवन् कुद्धास्ततो युद्धमवर्ततः॥ १०८०॥
- (अ. ७२) भीष्मस्तु रथिनां श्रेष्ठो भीमसेनं महाबळम्। अवारयत संकुद्धः सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥ ८१॥ तस्य शक्तिं महावेगां भीमसेनो महावळः। कुद्धाशीविषसङ्काशां प्रेषयामास भारत॥ ८२॥ तामापतन्तीं सहसा श्वमदण्डां दुरासदाम्। चिक्छेद समरे भीष्मः शरैः सम्रतपर्वभिः॥ ८३॥

ततोऽपरेण अल्लेन पीतेन निश्चितेन च। कार्मुकं भीमसेनस्य द्विधा चिच्छेद भारत॥ ८४॥ सात्यिकस्तु ततस्तूणं भीष्ममासाद्य संयुगे। शरैबीह्रभिरान्छित्पितरं ते जनेश्वर ॥ ८५ ॥ ततः संधाय वै तीक्ष्णं शरं परमदारुणम्। वार्ष्णेयस्य रथाद्वीष्मः पातयामास सार्थिम। तस्याभ्वाः प्रद्रुता राजन्निहते रथसारथौ॥ ८६॥ पतस्मिन्नेव काले तु भीष्मः शान्तनवस्तदा। न्यहनत्याण्डवीं सेनामासुरीमिव वृत्रहा॥ ८०॥ (अ. ७४) अथ राजन्महाबाहुः सात्यिकर्युद्धदुर्मदः। प्रामुञ्चत्पुङ्खसंयुक्तान् दारानाद्यीविषोपमान् ॥ ८८ ॥ तमुदीर्यन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः। रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत॥ ८९॥ तांस्तु सर्वान्महेष्वासान्सात्यिकः सत्यविक्रमः। ज्ञघान परमेष्वासो दिव्येनाश्चेण वीर्यवान् ॥ १०९० ॥ स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीतशरासनः। आससाद ततो वीरो भूरिश्रवसमाहवे॥ ९१॥ स हि संदश्य सेनां ते युयुधानेन पातिताम्। अभ्यधावत संकुद्धः कुरूणां कीर्तिवर्धनः॥ ९२॥ तं दृष्ट्वा युयुधानस्य सुता दश महाबलाः। ऊच्चः सर्वे सुसंरब्धा यूपकेतुं महारणे॥ ९३॥ पहि युध्यस्य संग्रामे समस्तैः पृथगेव वा। एवमुकस्तदा शूरैस्तानुवाच महाबलः॥ ९४॥ साध्वदं कथ्यते वीरा यद्यवं मतिरद्य वः। युध्यध्यं सहिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे॥ ९५॥

प्वमुक्ता महेष्वासास्ते वीराः क्षिप्रकारिणः। महता शरवर्षेण अभ्यधावन्नरिन्दमम् ॥ ९६॥ सोऽपराह्वे महाराज संग्रामस्तुमुलोऽभवत्। एकस्य च बहुनां च समेतानां रणाजिरे ॥ ९० ॥ सौमदत्तिस्ततः कुद्धस्तेषां चापानि भारत। चिच्छेद समरे राजन् युध्यमानो महारथैः ॥ ९८ ॥ अथैषां छिन्नघनुषां रारैः सन्नतपर्वभिः। चिच्छेद समरे राजन् शिरांसि भरतर्षभ ॥ ९९ ॥ तान् दृष्ट्वा निहतान्वीरो रणे पुत्रानमहाबलान्। वार्णियो विनदन् राजन् भूरिश्रवसमभ्ययात् ॥ ११०० ॥ तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः। विरथावभिवलान्तौ समेयातां महारथौ॥१॥ प्रगृहीतमहाखङ्गी तो चर्मवरधारिणी। शुरुभाते नरव्यात्री युद्धाय समवस्थिती॥२॥ ततः सात्यकिमभ्येत्य निश्चिशवरधारिणम् । भीमसेनस्त्वरन् राजन् रथमारोपयत्तदा ॥ ३॥ तवापि तनयो राजन् भूरिश्रवसमाहवै। आरोपयद्र्यं तूर्ण पश्यतां सर्वधन्वनाम् ॥ ४ ॥ तस्मिस्तथा वर्तमाने रणे भीषां महारथम्। अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतर्वभ ॥ ५ ॥ लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः। पञ्चविंशतिसाहस्रान्निजघान महारथान् ॥ ६॥ ते हि दुर्योधनादिष्टास्तदा पार्थनिवर्ह्ये। संप्राप्येव गता नारां रालभा इव पावकम् ॥ ७ ॥ पतस्मिश्रेव काले तु सूर्येऽस्तमुपगच्छति। सर्वेषां चैव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ८॥

अवहारं ततश्चके पिता देवव्रतस्तव। सन्ध्याकाले महाराज सैन्यानां श्रान्तवाहनः॥९॥ ततः स्वशिविरं गत्वा न्यविशंस्तत्र भारत। पाण्डवाः सृक्षयैः सार्धे कुरवश्च यथाविधि॥१११०॥

### पष्टदिनयुद्धम्

(अ. ७५) ते विश्रम्य ततो राजन् सहिताः कुरुपाण्डवाः। व्यतीतायां तु शर्वयां पुनर्युद्धाय निर्ययुः॥ ११॥ भीमसेनार्जुनयमैर्गुप्ता चान्यैर्महारथैः। युयुमे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शर्वरी ॥ १२ ॥ तथा भीष्म-कृप-द्रोण-शब्य-दुर्योधनादिभिः। तवापि च बभौ सेना प्रहेदौरिव संवृता ॥ १३ ॥ भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्ट्वा पराक्रमी। अभ्ययाज्ञवनैरश्वैर्भारद्वाजस्य वाहिनीम् ॥ १४ ॥ द्रोणस्तु समरे कुद्धो भीमं नवभिरायसैः। विद्याघं समरक्षाघी मर्माण्युद्दिश्य वीर्यवान् ॥ १५ ॥ दढाहतस्ततो भीमो भाग्द्वाजस्य संयुगे। सार्थि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति॥ १६॥ स सङ्गृह्य स्वयं वाहान् भारद्वाजः प्रतापवान्। व्यघमत्पाण्डवीं सेनां त्लराशिमिवानलः॥ १०॥ ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः। सञ्जयाः केकयैः सार्घे पलायनपराऽभवन् ॥ १८॥ तथैव तावकं सैन्यं भीमार्जनपरिक्षतम्। मुद्यते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ १९ ॥ ञ्चत०- एवं बहुगुणं सैन्यमेवं बहुविघं पुरा। ﴿अ. ७६) व्यूटमेवं यथाशास्त्रममोदं चैव सञ्जय ॥ ११२०॥

नातिवृद्धमबालं च न कृशं न च पीवरम्। लघुवृत्तायतप्रायं सारयोधमनामयम् ॥ २१ ॥ नागाश्वरथयानेषु बहुद्याः सुपरीक्षितम्। परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम् ॥ २२ ॥ गुप्तं प्रवीरेळोंकैश्च सारवद्भिर्महात्मभिः। यदह्यत सङ्ग्रामे दैवमत्र पुरातनम्॥ २३॥ ईंदशोऽपि बळीघस्तु संयुक्तः शस्त्रसंपदा। वध्यते यत्र सङ्ग्रामे किमन्यद्भागधेयतः॥ २४॥ पाण्डवार्थाय नियतं देवास्तत्र समागताः। युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथाऽवध्यत सञ्जय ॥ २५ ॥ उक्तो हि चिंदुरेणाहं हितं पथ्यं च नित्यशः। न च जग्राह तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ २६ ॥ तस्य मन्ये मतिः पूर्वं सर्वज्ञस्य महात्मनः। आसीद्यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ॥ २०॥ अथवा भाव्यमेवं हि सञ्जयैतेन सर्वथा। पुरा धात्रा यथा सृष्टं तत्तथा नैतदन्यथा॥ २८॥ सञ्जय०-आत्मदोषात्त्रया राजन् प्राप्तं व्यसनमीहदाम्। (अ. ७७) न हि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षभ ॥ २९ ॥ यानि त्वं दृष्टवान्राजन्धर्मसङ्करकारिते। तव दोषात्पुरा वृत्तं द्यूतमेव विशापते ॥ ११३० ॥ तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाण्डवैः। त्वमेवाद्य फलं भुङ्क्ष्व कृत्वा किल्बिषमात्मना ॥ ३१ ॥ आत्मनैव कृतं कर्म आत्मनैवोपभुज्यते । इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम् ॥ ३२ ॥ तस्माद्राजन् स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत्। श्रुणु युद्धं यथावृत्तं शंसतो मे नराधिप ॥ ३३ ॥

भीमसेनः सुनिशितैर्वाणैर्भित्वा महाचमूम्। आससाद ततो वीरः सर्वान्दुर्योधनानुजान् ॥ ३४ ॥ धार्तराष्ट्रान्सुसंकुद्धान्दृष्ट्वा भीमो महारथः। भीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचम्म् ॥ ३५ ॥ अथालोक्य प्रविष्टं तमृचुस्ते सर्व एव तु। जीवग्राहं निगृह्णीमो वयमैनं नराधिपाः ॥ ३६॥ तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जिच्छताम्। समस्तानां वधे राजन्मतिं चक्रे महामनाः॥ ३०॥ ततो रथं समुतसूज्य गदामादाय पाण्डवः। जघान धार्तराष्ट्राणां तं बलौघं महार्णवम् ॥ ३८ ॥ भीमसेने प्रविष्टे तु घृष्टयुग्नोऽपि पार्षतः। निवार्य महतीं सेनां तावकानां नर्षभः॥ ३९॥ दृष्ट्वा विशोकं समरे भीमसेनस्य सार्थिम्। अपूर्वे इति प्रस्केत निःश्वसन्वासभीरयन् ॥ ११४०॥ मम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः। विशोकस्तमुवाचेदं धृष्टद्युग्नं कृताञ्जलिः॥ ४१॥ प्रविष्टो धार्तराष्ट्राणामेतद्वलमहार्णवम्। मामुक्तवा पुरुषव्याघः प्रीतियुक्तमिदं ववः॥ ४२॥ प्रतिपालय मां सूत नियम्याश्वानमृहूर्तकम्। यावदेतान्निहन्स्यद्य य इमे महघोद्यताः॥ ४३॥ विशोकस्य वचः श्रुत्वा धृष्टग्रुम्नोऽथ पार्षतः। प्रत्युवाच ततः सूर्तं रणमध्ये महाबळः॥ ४४॥ न हि मे जीवितेनापि विद्यतेऽद्य प्रयोजनम्। भीमसेनं रणे हित्वा स्नेहमृत्सुज्य पाण्डवैः ॥ ४५ ॥ अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः राफ्रपुरोगमाः। यः सहायान्परित्यज्य स्वस्तिमानात्रजेष्ट्रहम्॥ ४६॥

सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो नुकोदरः ॥ ४०॥ विमुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत । भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमिथतैर्गेजैः ॥ ४८॥ स ददर्श तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीम् । वातो नृक्षानिव वलात्प्रभञ्जन्तं रणे रिपून् ॥ ४९॥

अथोपगच्छच्छरविक्षताङ्गं पदातिनं कोघविषं वमन्तम्। विशाल्यमेनं च चकार तूर्ण-मारोपयचात्मरथे महात्मा॥ ११५०॥

तस्मिन्विमदें महित प्रवृत्ते ज्येष्टाश्चया नोदिता धार्तराष्ट्राः। वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते युगक्षये केतवो यद्धदुप्राः॥ समभ्युदीणीश्च तवात्मजांस्तथा निशम्य वीरानभितः स्थितान्रणे। जिघांसुरुपं दुपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथः॥ ५१॥ ततो व्यमुद्धन्त रणे नृवीराः

प्रमोहनाश्चाहतबुद्धिसत्त्वाः । प्रदुद्भुवुः कुरवश्चेव सर्वे सवाजिनागाः सरथाः समन्तात् ॥ ५२ ॥

अथ शुश्राव तेजस्वी द्रोणः रास्त्रभृतां वरः। प्रमोहनास्त्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव॥ ५३॥ ततः प्रशास्त्रमादाय मोहनास्त्रं व्यनादायत्॥ ५४॥

(अ. ५८) अपराह्ने महाराज प्रावर्तत महारणः। तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥ ५५ ॥

अभिमन्युर्विकर्णस्य हयान्हत्वा महाहवे। अथैनं पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समार्पयत् ॥ ५६॥ दुःशासनस्तु समरे केकयान्पश्च मारिष। योधयामास राजेन्द्र तदङ्कृतमिवाभवत्॥ ५०॥ पुत्रोऽपि तव दुर्धवीं द्रौपद्यास्तनयान् रणे। सायकैर्निशित राजन्नाजघान पृथक्पृथक् ॥ ५८॥ मीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीकिनीम्। कालयामास बलवान्पालः पशुगणानिव॥ ५९॥ ततो गाण्डीवनिर्घोषः प्रादुरासीद्विद्यांपते। दक्षिणेन वह्नथिन्याः पार्थस्यारीन्विनिघ्नतः ॥ ११६० ॥ उत्तस्थः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः। कुरूणां चैव सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ६१ ॥ छिन्नहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः। दृश्यन्ते पतितास्तत्र शतशोऽथ सहस्रशः॥ ६२॥ पवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महद्यशः। तावकाः पाण्डवैः सार्धमाकाङ्क्षन्तो जयं युघि॥ ६३॥ (अ. ७९) ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे। सङ्ग्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यघावत ॥ ६४॥ तमायान्तमभिप्रेक्ष्य नृवीरं इढवैरिणम्। भीमसेनः सुसङ्कुद्ध इदं वचनमत्रवीत् ॥ ६५॥ अयं स कालः संप्राप्तो वर्षपूगाभिवाब्छितः।

तमायान्तमिमेप्रेक्ष्य नृचीरं इडवीरणम्।
भीमसेनः सुसङ्कुद्ध इदं वचनमद्भवीत्॥ ६५॥
अयं स कालः संप्राप्तो वर्षपूगाभिवाव्छितः।
अद्य त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्॥ ६६॥
प्रवमुक्त्वा धनुर्घोरं विकष्योद्धास्य चासकृत्।
समाधत्त शरान्धोरान्महाशनिसमप्रभान्॥ ६०॥
ततोऽस्य कार्मुकं द्वास्यां स्तं द्वास्यां च विव्यधे।
चतुर्भिरश्वान् जवनाननयद्यमसादनम्॥ ६८॥

अथैनं द्राभिर्वाणैस्तोत्रैरिव महाद्विपम् । आजघान रणे वीरं समयिव महाद्विपम् ॥ ६९ ॥ स गाढिवद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । निषसाद रथोपस्थे राजन्दुर्योधनस्तदा ॥ ११७० ॥ ततः शान्तनचः कुद्धः शरैः सन्नतपर्वभिः । नाशयामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम् ॥ ७१ ॥ पञ्चाळानां च सैन्यानि शरैनिंन्ये यमक्षयम् ॥ ७२ ॥ एवं भिन्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम् । इत्वाऽवहारं सैन्यानां ययौ स्विश्विदं नृप ॥ ७३ ॥

भीष्मेण दुर्योधनः विश्वल्यः कृतः, सप्तमदिनयुद्धस् (अ. ८०) ततस्तव सुतो राजंश्चिन्तयाऽभिपरिष्लुतः। विस्नवच्छोणिताकाङ्गः पप्रच्छेदं पितामहम् ॥ ७४॥ सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि च्यढानि सम्यग्बहुळध्वजानि। विदार्य हत्वा च निपीड्य शूरा-स्ते पाण्डवानां त्वरिता महारथाः॥ ७५॥ संमोह्य सर्वान् युधि कीर्तिमन्तो व्यहं च तं मकरं वज्रकल्पम्। प्रविश्य भीमेन रणे हतोऽस्मि घोरैः शरैर्मृत्युदण्डप्रकाशैः॥ ७६॥ कुद्धं तमुद्धीक्ष्य भयेन राजन् संमुर्चिछतो न लमे शान्तिमद्य। इच्छे प्रसादात्तव सत्यसन्ध प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम् ॥ ७०॥ तेनैवमुक्तः प्रहसन्महात्मा दुर्योधनं मन्यगतं विदित्वा।

तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी
गङ्गासुतः शस्त्रभृतां वरिष्ठः॥ ७८॥
परेण यत्नेन विगाह्य सेनां
सर्वात्मनाऽहं तव राजपुत्र।
इच्छामि दातुं विजयं सुखं च
न चात्मानं छादयेऽहं त्वदर्थे॥ ७९॥

- (क. ८१) अवश्यं हि मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा।
  अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरिप सवासवैः॥११८०॥
  सर्वथाऽहं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव॥८१॥
  प्वमुक्त्वा ददावस्मै विशस्यकरणीं शुभाम्।
  ओषघीं वीर्यसम्पन्नां विशस्यक्षामवत्तदा॥८२॥
  ततः प्रभाते विमले स्वेन सैन्येन वीर्यवान्।
  अव्यूहत स्वयं व्यूहं भीषमो व्यूहविशारदः॥८३॥
  मण्डलं मनुजश्रेष्ठो नानाशस्त्रसमाकुलम्॥८४॥
  मण्डलं तु समालोक्य व्यूहं परमदुर्जयम्।
  स्वयं युधिष्ठिरो राजा वज्रं व्यूहमथाकरोत्॥८५॥
- (अ. ८४) ततः प्रवृत्तः सुमहान्सङ्ग्रामः शोणितोदकः। तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत॥ ८६॥
- (अ. ८६) तस्मिस्तथा वर्तमाने तुमुले सङ्कुले भृशम्। भीष्मः शान्तनवस्तूर्णं युविष्ठिरमुपादवत् ॥ ८७ ॥ युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सहितः प्रभुः। महेष्वासं नरव्याद्यं भीष्मं शान्तनवं ययौ ॥ ८८ ॥ ततः शरसहस्राणि प्रमुखन् पाण्डवो युधि। भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम्॥ ८९ ॥ तेन सम्यक्पणीतानि शरजालानि मारिष। प्रतिजन्नाह गाङ्गेयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ११९० ॥

तथैव शारजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष। आकारो समहस्यन्त खगमानां वजा इव ॥ ९१ ॥ निमेवार्धेन कीन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि। अहर्यं समरे चक्रे शरजालेन भागशः॥ ९२॥ ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः। नाराचं प्रेषयामास कृद्ध आशीवियोपमम्॥ ९३॥ तं तु चिछ्त्वा रणे भीष्मो नाराचं काळसंमितम्। िनिजद्मे कौरवेन्द्रस्य हयान्काञ्चनमूपणान् ॥ ९४ ॥ इतार्थं तु रथं त्यक्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। आहरोह रथं तूर्ण नकुलस्य महात्मनः॥ ९५॥ ततो युधिष्ठिरो वश्यान्राज्ञस्तान्समचोद्यत्। भीषमं शान्तनवं सर्वे निहतेति सुहद्रणान् ॥ ९६॥ ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। महता रथवंशेन परिवतः पितामहम्॥ ९७॥ स समन्तात्परिवृतः पिता देववतस्तव। चिकीड धनुषा राजन्यातयानो महारथान् ॥ ९८॥ तं चरन्तं रणे पार्था दहशः कौरवं युधि। मृगमध्यं प्रविद्येव यथा सिंहिराशं वने ॥ ९९॥ रणे भारतसिंहस्य दहशुः क्षत्रिया गतिम्। अमेर्बायसहायस्य यथा कक्षं दिघक्षतः॥ १२००॥ शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे। तालेभ्यः परिपक्वानि फलानि क्रशलो नरः॥१॥ तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयानके। सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्वयतिकरो महान् ॥२॥ शिखण्डी त समासाद्य भरतानां पितामहम्। अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाबवीत् ॥ ३॥ अनादत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनमाहवे। प्रययो सञ्जयान्कुद्धः स्त्रीत्वं चिन्त्य शिखंडिनः ॥ ४॥ ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथद्विपम्। पश्चिमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो॥५॥ द्रोणस्तु समरे कृदः पुत्रस्य प्रियकत्तव। व्यधमत्सर्वपञ्चाळांस्तूळराशिमिवानळः॥६॥ युध्यतां तु तथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम्। अस्तं गिरिमथारूढे अप्रकाशति भारकरे ॥ ७॥ शिवाभिरशिवाभिश्च रुवद्भिर्भैरवं रवम्। घोरमायोधनं जज्ञे भूतसङ्घैः समाकुलम् ॥ ८॥ राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताशिनः। समन्ततो व्यवस्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः॥९॥ ततः स्वशिविरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा। न्यवसन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम् ॥ १२१०॥ रक्षां कृत्वा ततः शूरा न्यस्य गुल्मान्यथाविधि। अपनीय च शल्यानि स्नात्वा च विविधैर्ज्छैः॥ ११ ॥ कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्तृयन्तश्च बन्दिभिः। गीतवादित्रशब्देन व्यकीडन्त यशस्वनः॥ १२॥ मुहूर्तादिव तत्सर्वमभवत्स्वर्गसन्निभम्। न हि युद्धकथां काञ्चित्तत्राकुर्वन्महारथाः॥ १३॥

अष्टमदिनयुद्धम् , सुनाभादिभातराष्ट्रवभः, इरावद्वधः (भ. ८०) परिणाम्य निद्यां तां तु सुखं प्राप्ता जनेश्वराः। कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनर्युद्धाय निर्ययुः॥ १४॥ ततः प्रवत्तते युद्धं घोररूपं भयावहम्। तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्॥ १५॥ (अ. ८८) भीष्मं तु समरे कुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः। न शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तमिव भास्करम्॥ १६॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात्। अभ्यद्भवन्त गाङ्गयं मर्दयन्तं शितेः शरैः॥ १७॥ स तु भीष्मो रणक्षाघी सोमकान्सहस्अयान्। पञ्चाळांश्च महेष्वासान्पातयामास सायकैः॥ १८॥ न तत्रासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां विशापते। अन्यत्र रथिनां श्रेष्टाद्धीमसेनान्महाबलात् ॥ १९॥ स हि भीषां समासाद्य ताडयामास संयुगे॥ १२२०॥ ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः। भीषां जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये॥ २१॥ भीमस्तु सार्थि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः। प्रद्रुताथ्वे रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः। सुनाभस्य शरेणाशु शिरश्चिच्छेद भारत॥ २२॥ धनः प्रपीड्य वामेन करेणामित्रकर्शनः। शिरश्चिच्छेद समरे शरेणानतपर्वणा। अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे ॥ २३ ॥ अथापरेण भह्नेन कुण्डधारं महारथम्। प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः॥ २४॥ ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीमुखम्। प्रेषयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २५ ॥ स दारः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम् ॥ २६॥ विशालाक्षशिरिदछत्वा पातयामास भूतले। त्रिभिः रारैरदीनात्मा स्मरन्क्षेशं पुरातेनम् ॥ २७ ॥ महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे। विष्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्भवि ॥ २८ ॥

आदित्यकेतोः केतुं च चिछत्वा वाणेन संयुगे। महोन भुशतीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेद भारत॥ २९॥ चह्नाशिनं ततो भीमः शरेणानतपर्वणा। प्रेषयामास संकुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ १२३०॥ पदुदुवुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशांपते। • मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम् ॥ ३१॥ ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य संयुगे। दुःखेन महताऽऽविष्टो विललाप सुदुःखितः ॥ ३२ ॥ निहृता भ्रातरः शूरा भीमसेनेन मे युधि। यतमानास्तथाऽन्येपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः॥३३॥ भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मान्पेक्षते। सोऽहं कुपथमारूढः पश्य दैवमिदं मम ॥ ३४॥ पतच्छ्त्वा वचः कूरं पिता देवव्रतस्तव। दुर्योधनमिदं वाक्यमब्रवीत्साश्चलोचनः॥ ३५॥ उक्तमेतनमया पूर्व द्रोणेन विदुरेण च। गान्धार्या च यशस्विन्या तत्त्वं तात न बुद्धवान् ॥ ३६॥ यं यं हि धार्तराष्ट्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे। हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतहवीमि ते॥ ३०॥ न शक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। तस्माद्युद्धे स्थिरां कृत्वा मति युद्धयस्य भारत॥ ३८॥

भृत० = दृष्या मे निहतान्पुत्रान्यहूनेकेन सञ्जय।
(अ. ८९) मन्येऽहं सर्वथा सृत दैवेनोपहतो भृशम्॥ ३९॥
न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमबुध्यत।
वार्यमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च॥ १२४०॥
सञ्जय०-इदं तत्समनुप्राप्तं क्षतुर्वचनमुत्तमम्।
न बुद्धवानसि विभो प्रोच्यमानं हितं तदा ॥ ४१॥

न शुश्रूषित यद्वाक्यं मत्यः पथ्यमिवीषधम् । तदेव त्वामनुप्राप्तं वचनं साधुभाषितम् ॥ ४२ ॥ विदुरद्रोणभीष्माणां तथाऽन्येषां हितेषिणाम् । अकृत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कीरवाः॥ ४३ ॥ तस्मास्वं श्रृणु तस्वेन यथा युद्धमवर्तत्॥ ४४ ॥

(अ. ९०) अर्जुनस्य सुतः श्रीमानिरावान्नाम वीर्यवान्। स्तुषायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीमता ॥ ४५ ॥ पेरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना। पत्यौ हते सुपणेंन रूपणा दीनचेतना ॥ ४६ ॥ भायीर्थं तां च जत्राह पार्थः कामवशानुगाम्। एवमेष समुत्पन्नः परक्षेत्रेऽर्जुनात्मजः॥ ४०॥ स नागळोके संवृद्धो मात्रा च परिरक्षितः। पितृब्येण परित्यक्तः पार्थद्वेषाद्दुरात्मना ॥ ४८ ॥ इन्द्रछोकं जगामाशु श्रुत्वा तत्रार्जुनं गतम्। सोऽर्जुनेन समाज्ञतो देवलोके तदा नृप ॥ ४९ ॥ युद्धकाले त्वयाऽस्माकं साह्यं देयमिति प्रभो। बादमित्येवमुक्त्वा तु युद्धकाल इहागतः। कामवर्णजवैरश्वैर्बहुभिः संवृतो नृप ॥ १२५० ॥ ते हयाः काञ्चनापीडा नानावर्णा मनोजवाः। उत्पेतुः सहसा राजन्हंसा इव महोदधौ॥५१॥ तथैव तावका राजन्समेत्यान्योन्यमाहवे। परस्परवधं घोरं चक्रुस्ते हयसादिनः॥ ५२॥ ततः क्षीणे ह्यानीके किञ्चिच्छेषे च भारत। सौबलस्यानुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥ ५३ ॥ गजो गवाक्षो वृषभश्चमैवानार्जवः शुकः। इरावन्तमभिद्रुत्य सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ५४ ॥

इरावानिप संकुद्धः सर्वास्तानिश्चितिः शरैः। मोहयामास समरे विद्वा परपुरञ्जयः॥ ५५॥ विकृष्य च शितं खड्गं गृहीत्वा च शरावरम् । पदातिर्दुतमागच्छिजाघांसुः सौबळान्युघि ॥ ५६॥ भूमिष्टमथ तं सङ्घये सम्प्रदश्य ततः पुनः। परिवार्य भृशं सर्वे प्रहीतुमुपचक्रमुः ॥ ५०॥ अथाभ्याशगतानां स खड्डेनामित्रकर्शनः। असिहस्तापहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यक्रन्तत् ॥ ५८॥ चृषभस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः। अमुच्यत महारौद्रात्तस्माद्वीरावकर्तनात् ॥ ५९॥ तान्सर्वान्पतितान्दृष्ट्वा भीतो दुर्योधनस्ततः। अभ्यधावत संकुद्धो राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ १२६०॥ आर्ष्यश्रिङ्गं महेष्वासं मायाविनमरिन्दमम्। वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वं बकवधेन वै॥ ६१॥ पदय वीर यथा होष फाल्गुनस्य सुतो बळी । मायावी विप्रियं कर्तुमकार्वीनमे बलक्षयम् ॥ ६२ ॥ त्वं च कामगमस्तात मायास्त्रे च विशारदः। कृतवैरश्च पार्थेन तसादेनं रणे जिह ॥ ६३॥ बाढिमित्येवमुक्त्वा तु राक्षसो घोरदर्शनः। प्रययो सिंहनादेन यत्रार्जुनसुतो युवा ॥ ६४ ॥ इरावानपि संक्रुद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी। इन्तकामममित्रघ्नो राक्षसं प्रत्यवारयत्॥ ६५॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य राक्षसः सुमहाबलः। त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तुमुपचक्रमे ॥ ६६ ॥ इरावानपि संक्षद्धो मायां स्रष्टुं प्रचक्रमे। योऽन्वयो मातृकस्तस्य स एनमभिपेदिवान् ॥ ६७ ॥ स.सा. ७

स नागर्बंहुभी राजित्रावान्संवृतो रणे।
द्धार सुमहदूपमनन्त इव भोगवान्॥ ६८॥
ततो बहुविधैर्नागिश्छादयामास राक्षसम्।
छाद्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्गवः।
सौपर्णे रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान्॥ ६९॥
मायया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके।
विमोहितमिरावन्तं न्यहनद्राक्षसोऽसिना॥ १२७०॥
तिस्मिस्तु विहते वीरे राक्षसेनार्जुनात्मजे।
विशोकाः समपद्यन्त धार्तराद्याः सराजकाः॥ ७१॥

(अ. ८१) इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राक्षसः। व्यनदत्सुमहानादं भैमसेनिर्घटोत्कचः॥ ७२॥ ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपादवत् ॥ ७३ ॥ पृष्ठतोऽनुययौ चैनं स्रवद्भिः पर्वतोपमैः। कुञ्जरैर्दशसाहस्रैर्वङ्गानामघिपः स्वयम्॥ ७४॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य गजानीकेन संवृतम्। पुत्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः॥ ७५॥ अथैनमब्बीत्कुद्धः क्रूरः संरक्तळोचनः। अद्यानृण्यं गर्मिष्यामि पितृणां मातुरेव च॥ ७६॥ ये त्वया सुनृशंसेन दीर्घकालं प्रवासिताः। यच ते पाण्डवा राजंश्छछद्यते पराजिताः॥ ७७॥ यचैव द्रीपदी कृष्णा एकचस्त्रा रजस्वला। सभामानीय दुर्बुंद्धे बहुधा क्लेशिता त्वया॥ ७८॥ एतेषामपमानानामन्येषां च कुछाधम। अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम्॥ ७९॥ एवमुक्त्वा तु हैडिम्बो महद्विस्फार्थ कार्मुकम्। शरवर्षेण महता दुर्योधनमवाकिरत् ॥ १२८० ॥

(अ. ९२) ततः कोधसमाविष्टो निःभ्वसन्निव पन्नगः। संशयं परमं प्राप्तः पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥ ८१ ॥ क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य आत्मनश्चामिमानिताम्। प्राप्तेऽपक्रमणे राजा तस्थी गिरिरिवाचलः॥ ८२॥ संघाय च शितं बाणं कालाग्निसमतेजसम। मुमोच परमकुद्धस्तस्मिन्धोरे निशाचरे॥ ८३॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य बाणिमन्द्राज्ञानिप्रभम्। लाघवानमोचयामास महात्मा वै घटोत्कचः॥ ८४॥ भूयश्च विननादोग्नं कोधसंरक्तलोचनः। (अ. ९४) प्राद्ध्यके ततो मायां घोरक्षां सुदारुणाम् ॥ ८५ ॥ ततस्ते तावकाः सर्वे मायया विमुखीकृताः। अन्योन्यं समपश्यन्त निकृत्ता मेदिनीतले॥ ८६॥ विचेष्टमानाः कृपणाः शोणितेन परिप्लुताः। विध्वस्ता रथिनः सर्वे राजानश्च निपातिताः॥ ८७॥ हयाश्चेव ह्यारोहाः सन्निकृताः सहस्रशः। तद्दष्ट्वा तावकं सैन्यं विद्रुतं शिविरं प्रति॥ ८८॥ मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देववतस्य च। युध्यध्वं मा पलायध्वं मायेषा राक्षसी रणे॥ ८९॥ घटोत्कचप्रमुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः। नैव ते श्रद्दधुर्भीता वदतोरावयोर्वचः॥ १२९०॥ तांश्च प्रद्रवतो दष्ट्वा जयं प्राप्ताश्च पाण्डवाः। घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्यचिकरे॥ ९१॥

(अ. ९६) पुत्रं विनिद्दतं श्रुत्वा इरावन्तं घनञ्जयः। दुःखेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन्पन्नगो यथा। अब्रवीत्समरे राजन्वासुदेवमिदं वचः॥९२॥

अर्थहेतोर्नरश्रेष्ठ क्रियते कर्म कुत्सितम् । धिगर्थान्यत्कृते होवं कियते ज्ञातिसङ्क्षयः ॥ ९३ ॥ अधनस्य मृतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्धनम् । किं न प्राप्स्यामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातीन्समागतान ॥ ९४ ॥ इदानीं च विजानामि सुकृतं मधुसूदन । कृतं राज्ञा महाबाहो याचता च सुयोधनम्। राज्यार्धे पञ्च वा ग्रामानाकार्योत्स च दुर्मतिः॥ ९५ ॥ दृष्ट्वा हि क्षत्रियान् श्र्रान् श्रयानान्धरणीतले । निन्दामि भृशमात्मानं घिगस्तु क्षत्रजीविकाम् ॥ ९६॥ अशक्तमिति मामेते ज्ञास्यन्ते क्षत्रिया रणे। युद्धं तु मे न रुचितं शातिभिर्मधुसूदन ॥ ९७॥ सञ्चोदय ह्यान् शीवं धार्तराष्ट्रचम् पति। श्रतिष्ये महापारं भुजाभ्यां समरोद्धिम् ॥ ९८ ॥ नायं यापयितं कालो विद्यते माधव कचित् ॥ ९९ ॥ प्यमुक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा। चोदयामास तानश्वान्पाण्ड्ररान्वातंरहसः॥ १३००॥ अपराह्ने महाराज संग्रामः समपद्यत । पर्जन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य सह पाण्डवैः॥ १॥ ततो राजंस्तव सुता भीमसेनमुपादवन् । परिवार्य रणे द्वोणं वसवो वासवं यथा ॥ २ ॥ भीमसेनस्तु संप्रेक्ष्य पुत्रांस्तव जनेश्वर। प्रजज्वाल रणे कुद्दो ह्विषा ह्वयवाडिव ॥ ३ ॥ व्युढोरस्कं ततो भीमः पातयामास भारत। भ्राप्त्रेण सुतीक्ष्णेन सोऽभवद्रतजीवितः॥ ४॥ अपरेण तु भह्नेन पीतेन निशितेन तु । अपातयत्कुण्डलिनं सिंहः श्रुद्रभृगं यथा ॥ ५ ॥

ततः सुनिशितान्पीतान्समादत्त शिलीमुखान्। ससर्ज त्वरया युक्तः पुत्रांस्ते प्राप्य मारिष ॥ ६॥ प्रेषिता भीमसेनेन शरास्ते दृढधन्वना। अपातयन्त पुत्रांस्ते रथेभ्यः सुमहारथान् ॥ ७॥ अना घृष्टिं कुण्डमेदिं वैराटं दीर्घलोचनम्। दीर्घवाहुं खुबाहुं च तथैव कनकध्वजम्॥८॥ ततः प्रदुद्वदुः शेषास्तव पुत्रा महाहवे। तं कालमिव मन्यन्तो भीमसेनं महावलम्॥९॥ यथा हि पशुमध्यस्थो दारयेत पशुन्वृकः। वृकोदरस्तव सुतांस्तथा व्यद्वावयद्वणे ॥ १३१०॥ गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथाः। पाण्डवं रभसं युद्धे वारयामासुरर्जुनम्॥ ११॥ धृष्टद्यम्ममुखास्त्वन्ये तव सैन्यमयोधयन्। तथैव तावकाः सर्वे पाण्डुसन्यमयोधयम् ॥ १२॥ तत्राक्रन्दो महानासीत्तव तेषां च भारत। निघ्नतां दृढमन्योन्यं कुर्वतां कर्म दुष्करम् ॥ १३॥ नानाविधानि शस्त्राणि प्रगृह्य पतिता नराः। जीवन्त इव इश्यन्ते गतसत्त्वा महार्थाः॥ १४॥ गदाविमथितैर्गात्रैर्मुसलौर्भन्नमस्तकाः। गजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते स्म नराः क्षितौ ॥ १५॥ तथैवाश्वनृनागानां शरीरैर्विवमी तदा। संछन्ना वसुधा राजन्पर्वतैरिव सर्वशः॥ १६॥ पद्मेन्द्रश्चतिभिश्चैव वदनैश्चारुकुण्डलैः। क्लप्तइमश्रुभिरत्यर्थं वीराणां समळङ्कृतैः ॥ १०॥ अपविद्वेर्महाराज सुवर्णोज्ज्वळकुण्डलैः त्रहनक्षत्रशबला चौरिवासीद्वसुन्धरा॥ १८॥

पवमेते महासेने मृदिते तत्र भारत । परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे ॥ १९ ॥ तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु मृदितेषु च भारत । रात्रिः समभवत्तत्र नापश्याम ततोऽनुगान् । ततोऽचहारं सैन्यानां प्रचकुः कुरुपाण्डवाः ॥ १३२० ॥

मीष्मदुर्योधनसंवादः, नवमदिनयुद्धम्

(भ. ९७) ततो दुर्योघनो राजा शक्कनिश्चापि सीव छः । दुःशासनश्च पुत्रस्ते सृतपुत्रश्च दुर्जयः ॥ २१ ॥ समागम्य महाराज मन्त्रं चकुर्विवक्षितम् । कथं पाण्डुसुताः संख्ये जेतन्याः सगणा इति ॥ २२ ॥

निवृत्ते युघि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्रे च भारत। अहं पार्थीन्हनिष्यामि सहितान्सर्वसोमकैः ॥ २३ ॥ पाण्डवेषु द्यां नित्यं स हि भीष्मः करोति वै। अशक्तश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ २४ ॥ स त्वं शीव्रमितो गत्वा भीष्मस्य शिबिरं प्रति। अनुमान्य गुरुं वृद्धं शस्त्रं न्यासय भारत॥२५॥ न्यस्तरास्त्रे ततो भीष्मे निहतान्परय पांडवान् । मयैकेन रणे राजन्ससुहद्गणवान्धवान् ॥ २६॥ एवमुक्तस्तु कर्णेन कर्णमाह्य जनेश्वरः॥ २०॥ अनुमान्य रणे भीष्ममेषोऽहं द्विपदां वरम्। आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकाशमरिन्दम। अपकानते ततो भीष्मे प्रहरिष्यसि संयुगे ॥ २८ ॥ निष्पपात ततस्तूर्णं पुत्रस्तव विशांपते । सहितो भारतिमस्तैस्तु देवैरिव शतऋतुः ॥ २९॥ संप्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम्। उवाच प्राञ्जलिमीं मं बाष्पकण्ठोऽश्रलोचनः ॥ १३३० ॥

त्वां वयं हि समाश्रित्य संयुगे शत्रसूदन। उत्सहेम रणे जेतुं सेन्द्रानिप सुरासुरान् ॥ ३१ ॥ किस् पाण्डस्रतान्वीरान्ससहद्भणबांधवान् । तस्मादहींसे गाङ्गेय कृपां कर्त्व मिय प्रभो ॥ ३२ ॥ जहि पाण्डुसुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवान्। अहं सर्वान्महाराज निहनिष्यामि सोमकान ॥ ३३॥ दयया यदि वा राजन्हेप्यभावानमम प्रभो। मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान् ॥ ३४ ॥ अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोभिनम्। स जेष्यति रणे पार्थान्ससुहृद्गणबांघवान् ॥ ३५ ॥ (अ. ९८) वाक्शब्यैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धो महामनाः। दुःखेन महताऽऽविद्यो नोवाचाप्रियमण्वपि॥ ३६॥ अब्रवीत्तव पुत्रं स सामपूर्वमिदं वचः। किं त्वं दुर्योधनैवं मां वाक्राब्यैरपक्टन्तसि। घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम्॥ ३७॥ यदा त पाण्डवः शूरः खाण्डवेऽग्निमतर्पयत्। पराजित्य रणे शकं पर्याप्तं तिश्वदर्शनम् ॥ ३८ ॥ यदा च त्वां महाबाहो गन्धवैंईतमोजसा। अमोचयत्पाण्डुसुतः पर्याप्तं तिश्वदर्शनम् ॥ ३९ ॥ यच नः सहितान्सर्वान्विराटनगरे तदा। एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तन्निदर्शनम् ॥ १३४० ॥ विजित्य च यदा कर्ण सदा पुरुषमानिनम्। उत्तरायै ददौ वस्त्रं पर्याप्तं तिलेदर्शनम् ॥ ४१ ॥ को हि शको एणे जेतं पाण्डवं रभसं तदा। यस्य गोप्ता जगद्गोप्ता राह्वचक्रगदाधरः॥ ४२ ॥

अहं तु सोमकान्सर्वान्पञ्चालांश्च समागतान्। निहनिष्ये नरव्यात्र वर्जयित्वा शिखण्डिनम् ॥ ४३ ॥ पूर्वं हि स्त्री समुत्पन्ना शिखण्डी राजवेशमनि । वरदानात्प्रमान् जातः सैषा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥ ४४ ॥ तमहं न हनिष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत ॥ ४५ ॥ सुखं स्वपिहि गांधारे श्वोऽस्मि कर्ता महारणम्। यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत्स्थास्यति मेदिनी ॥ ४६ ॥ एवमुक्तस्तव सुतो निर्जगाम जनेश्वर। अभिवाद्य गुरुं मूर्ध्ना प्रययो संनिवेशनम् ॥ ४०॥ प्रभातायां च रार्वयां प्रातरुत्थाय तासूपः। राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति है ॥ ४८ ॥ अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निह्ननिष्यति सोमकान्। तत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् ॥ ४९ ॥ अववीदि विशुद्धात्मा नाहं हुन्यां शिखण्डिनम्। स्त्रीपूर्वको हासी राजँस्तरमाद्वज्यी मया रणे॥ १३५०॥ तत्र सर्वात्मना मन्ये गाङ्गेयस्यैव पाळनम्। अरक्ष्यमाणं हि चुको हन्यात्सिहं महाहवे॥ ५१॥ मा वृकेणेव गाङ्गेयं घातयेम शिखण्डिना। यत्ता रक्षन्तु गाङ्गयं तस्मिन्गुते घ्रुवो जयः॥ ५२॥ पतच्छत्वा तु ते सर्वे दुर्योधनवचस्तदा । सर्वतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारयन् ॥ ५३ ॥

(अ. ९९) ततः शान्तनवो भीष्मो निर्ययौ सह सेनया। न्यूहं चान्यूहत महत्सर्वतोभद्रमात्मनः॥ ५४॥ एवं तेऽपि महान्यूहं प्रतिन्यूहा सुदुर्जयम्। पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दंशिताः॥ ५५॥ ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः संप्रहारं प्रचिकरे। ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुन्धरा॥ ५६॥

(**७.१**०३) तत्रासीत्सुमहयुद्धं तव तेषां च सङ्कुलम् । नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ ५० ॥

तिस्मन्रीद्वे तथा युद्धे वर्तमाने महाभये।
प्रावर्तत नदी घोरा शोणितान्त्रतरिक्षणी॥ ५८॥
प्रावर्तत नदी घोरा शोणितान्त्रतरिक्षणी॥ ५८॥
प्राक्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद्वैशसं महत्।
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षत्रियाः क्षयम्॥ ५९॥
पुणवत्सु कथं द्वेषं धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
कृतवान्पाण्डुपुत्रेषु पापात्मा लोभमोहितः॥ १३६०॥
पवं बहुविधा वाचः ध्रूयन्ते स्म परस्परम्।
पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः॥ ६१॥
यत्पुरा न निगृह्णासि वार्यमाणो महात्मिभः।
वैचित्रवीर्यं तस्येदं फलं पश्य सुदारुणम्॥ ६२॥

(अ.१०४) एकीमृतास्ततः सर्वे कुरवः सह पाण्डवैः।
अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ ६३ ॥
सात्यिकः कृतवर्माणं वारियत्वा महारणे।
शर्रेर्वेहुविधै राजन्नाससाद पितामहम् ॥ ६४ ॥
तस्यायसीं महाशिक चिक्षेपाथ पितामहः।
तामापतन्तीं सहसा मृत्युकल्पां सुदुर्जयाम्।
व्यंसयामास वार्ष्णेयो छाघवेन महायशाः॥ ६५ ॥
वार्ष्णेयस्तु ततो राजन्स्वां शक्तिं कनकप्रभाम्।
वेगवद्गृद्य चिक्षेप पितामहर्थं प्रति ॥ ६६ ॥
छित्वा शक्तिं तु गाङ्गेयः सात्यिक नविभः शरैः।
आज्ञानोरसि कुद्धः प्रहसञ्छत्र कर्शनः॥ ६० ॥

ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । परिवर्ष रणे भीष्मं माधवत्राणकारणात् ॥ ६८ ॥ (अ.१•५) दृष्वा भीष्मं रणे कृदं पाण्डवैरभिसंवृतम्। दुर्योधनो महाराज दुःशासनमभाषत ॥ ६९॥ रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामहः। निहन्यात्समरे यत्तान्पञ्चालान्पांडवैः सह ॥ १३७० ॥ स भवान्सर्वसैन्येन परिवार्य पितामहम्। समरे कर्म कुर्वाणं दुष्करं परिरक्षत्॥ ७१॥ स पवमुक्तः समरे पुत्रो दुःशासनस्तव। परिवार्य स्थितो भीष्मं सैन्येन महता वृतः॥ ७२॥ ततो दुर्योधनो राजा शूराणां हयसादिनाम्। अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे॥ ७३॥ ततो युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ। न्यक्रन्तञ्चत्तमाङ्गानि शरेण हयसादिनाम ॥ ७४ ॥ पाण्डवाश्च महाराज जित्वा रात्रून्महामृघे। द्भुः शङ्खांश्च भेरीश्च ताडयामासुराहवे॥ ७५॥ ततो दुर्योधनो दीनो दृष्ट्या सैन्यं पराजितम्। अबवीद्धरतश्रेष्ठ मद्भराजमिदं वचः॥ ७६॥ एष पाण्डसतो ज्येष्टो यमाभ्यां सहितो रणे। पश्यतां वो महाबाहो सेनां द्रावयति प्रभो। तं वारय महाबाहो वेलेव मकरालयम्॥ ७०॥ पुत्रस्य तब तद्वाक्यं श्रुत्वा शस्यः प्रतापवान्। स ययौ रथवंशेन यत्र राजा युधिष्ठिरः॥ ७८॥ ततो युद्धं महाघोरं प्रावर्तत सुदारुणम्। अपरां दिशमास्थाय पतमाने दिवाकरे॥ ७९॥

## श्रीकृष्णस्य प्रतिज्ञामङ्गः

(अ.१०६)ततः पिता तव कुद्धो निशितैः सायकोत्तमैः। आजघान रणे पार्थान्सहसेनान्समन्ततः॥ १३८०॥ रथाग्न्यगारश्चापार्चिरसिशक्तिगदेन्धनः। श्चारस्फुलिङ्गो भीष्माग्निर्ददाह क्षत्रियर्षभान् ॥ ८१ ॥ महेन्द्रसमगीर्येण वध्यमाना महाचमः। अभज्यत महाराज न च ही सह घावतः॥ ८२॥ तद्रोकुलमिवोद्धान्तमुद्धान्तरथकूवरम्। दहरो पाण्डपुत्रस्य सैन्यमार्तस्वरं तदा ॥ ८३॥ अभज्यमानं सैन्यं तु दृष्ट्वा यादवनन्दनः। उवाच पार्थ वीभत्सुं निगृह्य रथमुत्तमम्॥ ८४॥ अयं स कालः संप्राप्तः पार्थं यः काङ्क्षितस्तव। प्रहरास्मित्रख्यात्र न चेन्मोहाद्विमुहासे॥ ८५॥ यत्पुरा कथितं वीर राज्ञां तेषां समागमे। विराटनगरे तात सञ्जयस्य समीपतः॥ ८६॥ भीष्मद्रोणमुखान्सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान्। सानुबन्धान्हिनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति सङ्गरे॥ ८०॥ इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम। **अत्रधर्ममनुस्मृत्य युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ८८ ॥** इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यग्दष्टिरघोमुखः। अकाम इव बीभत्सुरिदं वचनमब्रवीत्॥ ८९॥ अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्। दुःखानि वनवासे वा किं तु मे सुकृतं भवेत्।। १३९०।। चोदयाश्वान्यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तव। यातिविष्यामि दुर्धेर्व भीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ९१ ॥

स चाश्वान्रजतप्रख्यांश्चोदयामास माधवः।
यतो भीष्मस्ततो राजन्दुष्पेक्ष्यो रिहमवानिव ॥ ९२ ॥
ततस्तत्पुनरावृत्तं युधिष्ठिरबलं महत्।
दृष्ट्वा पार्थं महावाहुं भीष्मायोद्यतमाहवे ॥ ९३ ॥
ततो भीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिंहवद्विनदन्मुहुः।
धनञ्जयरथं शीवं शरवर्षेखाकिरत् ॥ ९४ ॥
क्षणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारिथः।
शरवर्षेण महता न प्राज्ञायत भारत॥ ९५ ॥

(भ. ५९) अद्र्शयद्वासुदेवो ह्ययाने परं बलम्। मोघान्कुर्वन् रारांस्तस्य मण्डलान्याचरंलुघु ॥ ९६ ॥ तथा भीष्मस्तु सुदृढं वासुदेवधनञ्जयौ। विव्याघ निदातैर्बाणैः सर्वगात्रेषु भारत ॥ ९७ ॥ शिशुभाते नरव्याघी ती भीष्मशरविक्षती। गोवृषाविव संरब्धी विषाणौर्छिखताङ्किती ॥ ९८ ॥ पुनश्चापि सुसंरब्धः शरैः शतसहस्रशः। कृष्णयोर्येघि संरच्यो भीष्मोऽथावारयहिशः॥ ९९॥ वार्णेयं च शरैस्तीक्ष्णैः कम्पयामास रोषितः। मुहुरभ्यर्दयन्भीषाः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ १४०० ॥ ततस्तु कृष्णः समरे दृष्ट्वा भीष्मपराक्रमम्। संप्रेक्ष्य च महाबाद्यः पार्थस्य मृद्युद्धताम् ॥ १ 🌬 भीष्मं च शरवर्षाणि सुजन्तमनिशं युघि। प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाच सेनयोः॥ २॥ वरान्वरान्विन ध्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्। युगान्तमिव कुर्वाणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बले॥ ३॥ अमुष्यमाणो भगवान्केशवः परवीरहा। अचिन्तयदमेयातमा नास्ति यौधिष्ठिरं बलम् ॥ ४ ॥

पकाह्वा हि रणे भीष्मो नाशयेद्वेवदानवान्।
किं नु पाण्डुसुतान्युद्धे सवलान्सपदानुगान्॥५॥
द्रवते च महासैन्यं पांडवस्य महातमनः॥६॥
पते च कौरवास्त्र्णं प्रभग्नान्वीक्ष्य सोमकान्।
प्राद्भवन्ति रणे दृष्ट्वा हर्षयन्तः पितामहम्॥७॥
सोऽहं भीष्मं निहन्यद्य पाण्डवार्थाय दंशितः।
भारमेतं विनेष्यामि पाण्डवानां महातमनाम्॥८॥
अर्जुनो हि शरैस्तीक्ष्णैर्वध्यमानोऽपि संयुगे।
कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्॥९॥
तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः।
प्रेषयामास संकुद्धः शरान्पार्थरथं प्रति॥१४१०॥

ततः सुनामं वसुदेवपुत्रः सूर्यप्रमं वज्रसमप्रभावम्। क्षरान्तमुद्यस्य भुजेन चकं रथादवप्कुत्य विस्तृज्य वाहान् ॥ ११ ॥ संकरपयन्गां चरणैर्महात्मा वेरोन कृष्णः प्रससार भीष्मम्। मदान्धमाजी समुदीर्णदर्प सिंहो जिघांसन्निच वारणेन्द्रम्॥ १२॥ सोऽभिद्रवन्भीष्ममनीकमध्ये कृद्धो महेन्द्रावरजः प्रमाथी। **ब्यालम्बिपीतान्तपटश्चकाशे** घनो यथा खे तडितावनदः॥ १३॥ सुदर्शनं चास्य रराज शौरे-स्तद्यक्रपद्मं सुभुजोरुनालम् । यथादिपदां तरुणार्कवर्ण रराज नारायणनाभिजातम् ॥ १४॥

तत्कृष्णकोपोदयस्र्धवुद्धं श्चरान्ततीक्ष्णात्रसुजातपत्रम्। तस्यैव देहोरुसरःप्ररूढं रराज नारायणवाहुनालम्॥१५॥

(अ.१०६) दृष्ट्वा माध्यमाऋन्दे भीष्मायोद्यतमन्तिके। हतो भीष्मो हतो भीष्मस्तत्र तत्र बचो महत्। अश्रयत महाराज वासुदेवभयात्तदा ॥ १६॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे। असंभ्रमं रणे भीष्मो विचकर्ष महद्भनुः॥ १७॥ उवाच चैव गोविन्दमसंभ्रान्तेन चेतसा। पहोहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्त ते॥ १८॥ मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे। त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ॥ १९॥ श्रेय एव परं कृष्ण लोके भवति सर्वतः। संभावितोऽस्मि गोविन्द त्रैलोक्येनाद्य संयुगे। प्रहरस्य यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ ॥ १४२० ॥ अन्वरोव ततः पार्थः समभिद्रत्य केशवम्। निजग्राह महाबाहुर्बाहुभ्यां परिगृह्य वै॥ २१॥ निगृह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः। जगामैवैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः॥ २२॥ पार्थस्त विष्टभ्य बलाचरणौ परवीरहा। निजग्राह हृषीकेशं कथि खहशमे पदे॥ २३॥ तत एवम्बाचार्तः कोधपर्याकुलेक्षणम्। निःश्वसन्तं यथा नागमर्जुनः प्रणयात्सखा ॥ २४ ॥ निवर्तस्व महाबाह्ये नानृतं कर्तुमर्हस्ति। यत्त्वया कथितं पूर्वं न योत्स्यामीति केशव॥ २५॥

मिथ्यावादीति लोकास्त्वां कथविष्यन्ति माधव। ममैष भारः सर्वो हि हनिष्यामि पितामहम् ॥ २६॥ शपे केशव शस्त्रेण सत्येन सुकृतेन च। अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रूणां शत्रुसूदन ॥ २०॥ अद्यैव पश्य दुर्घर्षं पात्यमानं महारथम्। तारापतिमिवापूर्णमन्तकाले यहच्छया॥ २८॥ माधवस्तु वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः। न किञ्चिद्वक्त्वा संक्रोध आरुरोह रथं पुनः ॥ २९ ॥ तो रथस्थो नरव्याची भीष्मः शान्तनवः पुनः। ववर्ष राखर्षेण मेघो बृष्ट्या यथाऽचळी ॥ १४३०।। प्राणानादत्त योघानां पिता देववतस्तव। गभस्तिभिरिवादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये॥ ३१ 16 हतविद्रुतसैन्यास्तु निघत्साहा विचेतसः। निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे ॥ ३२ ॥ तथा पाण्डवसैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत। त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पह्नगता इव ॥ ३३ ॥ पिपीलिका इव क्षुण्णा दुर्बला बलिना रणे ॥ ३४ ॥

विमृद्धतस्तस्य तु पाण्डुसेनाः मस्तं जगामाथ सहस्र्यिद्धमः। ततो बळानां श्रमकर्शितानां मनोऽवहारं प्रति संबसूव ॥ ३५॥ (अ.१०७)ततोऽवहारं सैन्यानां चके राजा युधिष्ठिरः। तथैव तव सैन्यानामवहारो ह्यमूत्तदा ॥ ३६॥

> भीष्मोक्तः स्ववधोपायः तस्मिन् रात्रिमुखे घोरे पाण्डवा वृष्णिभः सद्द । सुञ्जयाश्च दुराधर्षा मन्त्राय समुपाविद्यन् ॥ ३७ ॥

ततो युधिष्ठिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं नृप। वासुदेवं समुद्रीक्ष्य वचनं चेदमाददे॥ ३८॥ कृष्ण पश्य महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्। गर्ज नलवनानीय विम्द्रन्तं बलं मम ॥ ३९ ॥ सोऽहमेवंगते कृष्ण निमयः शोकसागरे। वनं यास्यामि दुर्घर्ष श्रेयो वै तत्र मे गतम् ॥ १४४० ॥ न युद्धं रोचते कृष्ण हन्ति भीष्मो हि नः सदा ॥ ४१ ॥ जीवितं बहुमन्येऽहं जीवितं हाद्य दुर्लभम्। जीवितस्याद्य शेषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम्॥ ४२॥ एवं श्रुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद्वद्वविस्तरम्। प्रत्युवाच ततः रुष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम्॥ ४३॥ यदि भीष्मे हते चीरे जयं पश्यसि पाण्डव। हन्ताऽस्म्येकरथे नाच कुरुवृद्धं पितामहम्॥ ४४॥ पद्य में विक्रमं राजन्महेन्द्रस्येव संयुगे। विमञ्चन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात्॥ ४५॥ यः रातुः पाण्डुपुत्राणां मच्छतुः स न संदायः। मदर्था भवदीया ये ये मदीयास्तवैव ते ॥ ४६॥ तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च। मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनार्थे महीपते ॥ ४० ॥ एष चापि नरव्यात्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत। पष नः समयस्तात तार्यम परस्परम। स मां नियुंक्ष्व राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम्॥ ४८॥ युधि०- एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि माधव। सर्चे होते न पर्याप्तास्तव वेगविधारणे॥ ४९॥ न तु त्वामनृतं कर्तुमुत्सहे स्वात्मगौरवात्। अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुरु माधव ॥ १४५० ॥

समयस्तु कृतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुरो। मन्त्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ५१ ॥ तस्माद्देववृतं भूयो वधोपायार्थमात्मनः। भवता सहिताः सर्वे प्रयाम मधुसूदन ॥ ५२ ॥ सञ्जय०-ततोऽब्रवीन्महाराज वार्णीयः कुरुनन्दनम्। रोचते में महाप्राज्ञ राजेन्द्र तव भाषितम्॥ ५३॥ गत्वा शान्तनवं वृद्धं मन्त्रं पृच्छाम भारत। स वो दास्यति मन्त्रं यं तेन योत्स्यामहे परान्॥ ५४॥ एवमामन्त्र्य ते वीराः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । जग्मस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवश्च वीर्यवान् ॥ ५५॥ विमुक्तरास्त्रकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति। प्रविदय च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रणिपेदिरे ॥ ५६ ॥ तानुवाच महाबाहुर्भीष्मः कुरुपितामहः। स्वागतं तव वार्णीय स्वागतं ते धनञ्जय ॥ ५० ॥ स्वागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा॥ ५८॥ किं वा कार्य करोम्यद्य युष्माकं प्रीतिवर्धनम्। सर्वात्मनाऽपि कर्ताऽस्मि यदपि स्यात्सुदुष्करम् ॥ ५९ ॥ तथा बुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः। उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः॥ १४६०॥ कथं जयेम सर्वन कथं राज्यं लमेमहि। प्रजानां संशयो न स्यात्कथं तन्मे वद प्रमो। भवान्हि नो वघोपायं ब्रवीतु स्वयमात्मनः॥ ६१॥

भीष्म०- अर्जुनः समरे रारः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । मामेव विशिखेस्तीक्षणरिभिद्रवतु दंशितः ॥ ६२ ॥ अमङ्गव्यध्यजे तस्मिन् स्त्रीपूर्वे च विशेषतः। न प्रदर्तुमभीष्सामि गृहीतेषुः कथञ्चन ॥ ६३ ॥

तदन्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनञ्जयः। शरैर्घातयतु क्षिप्रं समन्ताद्भरतर्वभ ॥ ६४ ॥ सञ्जय०-ते तु ज्ञात्वा ततः पार्था जग्मुः स्विशाबिरं प्रति । अभिवाद्य महात्मानं भीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ६५ ॥ तथोक्तवति गाङ्गेये परछोकाय दीक्षिते। अर्जुनो दुःखसन्ततः सवीडमिद्मववीत् ॥ ६६ ॥ गुरुणा कुरुवृद्धेन कृतप्रश्लेन धीमता। पितामहेन संग्रामे कथं योद्धाऽस्मि माधव॥ ६०॥ कीडता हि मया बाल्ये वासुदेव महामनाः। यांसुरूषितगात्रेण महात्मा परुवीकृतः ॥ ६८ ॥ यस्याहमधिरुह्याङ्कं वालः किल गदायज । तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डोर्महात्मनः ॥ ६९ ॥ माहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत। इति मामव्रवीद्वाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥ १४७० ॥ कामं वध्यतु सैन्यं मे नाहं योत्स्ये महात्मना। जयो वाऽस्तु वघो वा मे कथं वा कृष्ण मन्यसे॥ ७१॥ बासु०- प्रतिज्ञाय वधं जिल्लो पुरा भीष्मस्य स्युगे। क्षत्रधर्मे स्थितः पार्ध कथं नैनं इनिष्यस्ति ॥ ७२ ॥ पातयैनं रथात्पार्थ क्षत्रियं युद्धदुर्भदम्। नाहत्वा युधि गाङ्गयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ७३ ॥ जहि भीष्मं स्थिरो भूत्वा श्रृणु चेदं वचो मम॥ ५४॥ यथोवाच पुरा शकं महाबुद्धिर्वृहस्पतिः। ज्यायांसूमपि चेहुई गुणैरपि समन्वितम् । आततायिनमायानेतं हत्याद्घातकमात्मनः॥ ७५॥ शाश्वतोऽयं स्थितो धर्मः क्षत्रियाणां धनञ्जय। योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानसूयुभिः॥ ७६॥

अर्जुन०-शिखण्डी निधनं रूण्ण भीष्मस्य भविता ध्रुवम् ।
दृष्ट्वैव हि सदा भीष्मः पाश्चाव्यं विनिवर्तते ॥ ७० ॥
ते वयं प्रमुखे तस्य पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ।
गाङ्गयं पातियिष्याम उपायेनेति मे मितः ॥ ७८ ॥
दृत्येवं निश्चयं कृत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः ।
अनुमान्य महात्मानं प्रययुर्देष्टमानसाः ।
शयनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुवर्षभाः ॥ ७९ ॥

दशमदिनयुद्धम् , भीष्मपतनम् (अ.१०८)ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सूर्यस्योदयनं प्रति। सञ्जय०-अभ्यद्रवन्त सङ्ग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १४८०॥ तथैव करवो राजन्मीष्मं कृत्वा महारथम्। अग्रतः सर्वसैन्यानां प्रययुः पाण्डवान्प्रति ॥ ८१ ॥ ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत। अन्योन्यं निष्नतां राजन्यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ ८२ ॥ अर्जुनप्रमुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्। भीष्मं युद्धेऽभ्यवर्तन्त किरन्तो विविधान् शरान् ॥ ८३॥ तं शिखण्डी त्रिभिर्बाणैरभ्यविध्यत्स्तनान्तरे। आद्गीविषमिव कुद्धं कालसृष्टमिवान्तकम् ॥ ८४ ॥ स तेनातिभूशं विद्धः प्रेक्ष्य भीष्मः शिखंडिनम्। अनिच्छन्निव सङ्कुद्धः प्रहसन्निद्मव्रवीत्॥ ८५॥ काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्ये कथंचन। यैव हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं शिखंडिनी ॥ ८६ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिखण्डी कोधमूर्छितः। उवाचैनं तथा भीष्मं सुकिणी परिसंलिहन् ॥ ८७ ॥ जानामि त्वां महाबाह्ये क्षत्रियाणां क्षयंकरम्। मया श्रुतं च ते युद्धं जामद्ग्न्येन वै सह ॥ ८८ ॥

दिव्यध्व ते प्रभावोऽयं मया च बहुशः श्रुतः। जानवरि प्रभावं ते योत्स्येऽद्याहं त्वया सह ॥ ८९ ॥ भ्रवं च त्वां हनिष्यामि शपे सत्येन तेऽत्रतः। एतच्छत्वा च मद्वाक्यं यत्कृत्यं तत्समाचर ॥ १४९० ॥ काममभ्यस वा मा वा न में जीवनप्रमोक्ष्यसे। सुदृष्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं समितिञ्जय ॥ ९१ ॥ तस्य तद्वचनं श्रत्वा सन्यसाची महारथः। कालोऽयमिति संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदयत् ॥ ९२ ॥ अहं त्वामनुयास्यामि परान्विद्रावयन् रारैः। अभिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं भीमपराक्रमम् ॥ ९३ ॥ न हि ते संयुगे पीडां शक्तः कर्तुं महाबलः। तस्माद्य महाबाहो यत्नाद्भीष्ममभिद्रव ॥ ९४ ॥ अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिष। अवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ९५ ॥ नावहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे। तथा कुरु रणे यत्नं साधयस्व पितामहम् ॥ ९६॥ अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महाबल । वारयन्रिधनः सर्वान्साधयस्व पितामहम् ॥ ९७ ॥ (स.१•९)अनेक शतसाहस्रास्तावकानां महारथाः। सञ्जय०-अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम् ॥ ९८ ॥ यथाप्रतिशं कौरव्य स चापि समिति अयः। पार्थानामकरोद्भीष्मः सततं समिति क्षयम् ॥ ९९ ॥ न हि भीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । अशक्तुवत्रणे जेतुं पाशहस्तमिवान्तकम् ॥ १५०० ॥ अथोपायान्महाराज सन्यसाची धनञ्जयः।

त्रासयत्रथिनः सर्वान्बीभत्सुरपराजितः॥ १॥

सिंहवद्विनदशुचैर्धनुज्यी विक्षिपन्मुहुः। रारीघान्वसृजन्पार्थो व्यचरत्काळवद्गणे॥२॥ तस्य शब्देन वित्रस्तास्तावका भरतर्षभ। सिंहस्येव मृगा राजन्व्यद्रवन्त महाभयात् ॥ ३॥ जयन्तं पाण्ड्वं दृष्ट्वा त्वत्सैन्यं चाभिपोडितम्। दुर्योधनस्ततो भीष्ममब्बीद्धशपीडितः॥४॥ एष पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः कृष्णसार्थिः। दहते मामकान्सर्वान्कृष्णवत्मैव काननम् ॥ ५॥ चध्यमानस्य सैन्यस्य सर्वैरतैर्महारथैः। नान्यां गतिं प्रपश्यामि स्थाने युद्धे च भारत॥ ६॥ ऋते त्वां पुरुषच्यात्र देवतुल्यपराक्रम। पर्याप्तस्तु भवान् शीव्रं पीडितानां गतिर्भव॥७॥ पवमुको महाराज पिता देववतस्तव। चिन्तयित्वा मुहूर्ते तु कृत्वा निश्चयमात्मनः। तव संधारयन्पुत्रमब्रवीच्छान्तनोः सुतः॥८॥ दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विशापते। पूर्वकालं तव मया प्रतिज्ञातं महाबल ॥ ९॥ हत्वा दशसहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम्। संग्रामाद्वयप्यातव्यमेतत्कर्भ ममाह्निकम् ॥ १५१० ॥ इति तत्कृतवांश्चाहं यथोकं भरतर्षम्। अद्य चापि महत्कर्म प्रकरिष्ये महाबल ॥ ११॥ अहं वाऽद्य हतः शेष्ये हनिष्ये वाऽद्य पाण्डवान् ॥ १२॥ अद्य ते पुरुषच्याद्य प्रतिमोक्ष्ये ऋणं तव। भर्तृपिण्डकृतं राजनिहतः पृतनामुखे ॥ १३॥ इत्युक्तवा भरतश्रेष्ठ क्षत्रियान्प्रवपञ्छरैः। आससाद दुराधर्षः पाण्डवानामनीकिनोम् ॥ १४ ॥

अनीकमध्ये तिष्टन्तं गाङ्केयं भरतर्षभ । आशीविषमिव कृद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन् ॥ १५॥ (अ.११५)दशमेऽहनि तस्मिस्त भीष्मार्जनसमागमे। अवर्तत महारौद्रः सततं समिति क्षयः॥ १६॥ तस्मिश्चयुतशो राजन्भूयशश्च परंतपः। भीष्मः शान्तनवो योधाञ्जधान परमास्त्रवित ॥ १०॥ येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पार्थिव। ते हतास्तत्र भीष्मेण शूराः सर्वेऽनिवर्तिनः॥ १८॥ दशाहानि ततस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्। निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन परंतप ॥ १९ ॥ स क्षिप्रं वधमन्विच्छन्नात्मनोऽभिमुखो रणे। न हन्यां मानवश्रेष्ठान्संग्रामे सुबहूनिति ॥ १५२० ॥ चिन्तयित्वा महाबाहुः पिता देववतस्तव। अभ्याशस्यं महाराज पाण्डवं वाक्यमव्यवीत ॥ २१ ॥ निर्विण्णोऽस्मि भूशं तात देहेनानेन भारत। घ्नतश्च मे गतः कालः सुबहुन्प्राणिनो रणे ॥ २२ ॥ तस्मात्पार्थं पुरोधाय पञ्चाळान्सृंजयांस्तथा । मद्वधे कियतां यत्नो मम चेदिच्छिस प्रियम् ॥ २३ ॥ **'धृष्टद्यस्नस्ततो राजन्पाण्डवश्च युधि**ष्ठिरः । श्रत्वा भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुर्वेलम् ॥ २४ ॥ अभिद्रवध्वं युद्धधध्वं भीष्मं जयत संयुरो। रक्षिताः सत्यसन्धेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ २५ ॥ अयं चापि महेष्वासः पार्षतो वाहिनीपतिः। भीमसेनश्च समरे पालयिष्यति वो ध्रवम् ॥ २६ ॥ मा वो भीष्माद्भयं किञ्चिदस्त्वद्य युधि सञ्जयाः। भूवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ २७ ॥ (अ.११६) ततोऽर्जुनो महाराज भीष्ममभ्यद्भवद्द्भुतम्।
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमवर्तत ॥ २८ ॥
ततस्ते तावकाः शूराः पाण्डवं रभसं युधि।
समभ्यधावन्कोशन्तस्तद्द्भुतिमवाभवत् ॥ २९ ॥
नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप।
अर्जुनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मास्तः ॥ १५३०॥
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्।
इषुभिस्तूर्णमृष्ययो बहुभिः स समाचिनोत् ॥ ३१॥

(अ.११९) शिखण्डी तु महावाणान् यान्मुमोच महारथः। न चकुस्ते रुजं तस्य स्वर्णपुङ्धाः शिलाशिताः॥ ३२॥ ततः किरीटी संरब्धो भीष्ममेवाभ्यधावत। शिखंडिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समाच्छिनत् ॥ ३३ ॥ सोऽन्यत्कार्मुकमादाय गाङ्गेयो वेगवत्तरम्। तदप्यस्य शितैर्बाणैस्त्रिभिश्चिच्छेद फाल्गुनः॥ ३४॥ एवं स पाण्डवः कुद्ध आत्तमात्तं पुनःपुनः। धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य सव्यसाची परन्तपः ॥ ३५ ॥ स छिन्नधन्वा संकुद्धः सुक्किणी परिसंलिहन्। शक्तिं जग्राह तरसा गिरीणामपि दारणीम्। तां च चिक्षेप संक्रुद्धः फाल्गुनस्य रथं प्रति॥ ३६॥ तामापतन्तीं संप्रक्ष्य ज्वलन्तीमशनीमिव। समादत्त शितान्भल्लान्पञ्च पाण्डवनन्दनः॥३७॥ तस्य चिच्छेद तां शक्तिं पश्चघा पश्चभिः शरैः ॥ ३८॥ छिन्नां तां शक्तिमालोक्य भीष्मः क्रोधसमन्वितः। अचिन्तयद्रणे वीरो बुद्ध्या परपुरश्चयः॥ ३९॥ शकोऽहं धनुषैकेन निहन्तुं सर्वपाण्डवान् । यद्येषां न भवेद्रोप्ता विष्ववसेनो महाबलः ॥ १५४० ॥

कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवान् । अवध्यत्वाच पाण्डनां स्त्रीभावाच शिखण्डिनः ॥ ४१ ॥ पित्रा तुहेन मे पूर्व यदा काळीमुदावहम् । स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा।। ४२॥ तस्मानमृत्युमहं मन्ये प्राप्तकालमिवात्मनः॥ ४३॥ एवं ज्ञात्वा व्यवसितं भीष्मस्यामिततेजसः। ऋषयो वसवश्चैव वियत्स्था भीष्ममन्नवन् ॥ ४४ ॥ यत्ते व्यवसितं तात तदस्माकमपि प्रियम् । तत्कुरुष्व महाराज युद्धे बुद्धि निवर्तय ॥ ४५ ॥ अस्य वाक्यस्य निघने प्रादुरासीच्छिवोऽनिलः। अनुलोमः सुगन्धी च पृषतेश्च समन्वितः॥ ४६॥ देवदुन्दुभयश्चैव संप्रणेदुर्महास्वनाः। पपात पुष्पवृद्धिश्च भीष्मस्योपरि मारिष ॥ ४० ॥ त्रंतः शान्तनवो भीष्मो बीमत्सं नात्यवर्तत । मिद्यमानः शितुर्वाणैः सर्वावरणभेदिभिः ॥ ४८ ॥ ततः प्रहस्य बीभत्सुर्व्याक्षिपनगांडिवं घनुः। गाङ्गयं पञ्चविंदात्या ध्रद्रकाणां समार्पयत् ॥ ४९ ॥ पुनः पुनः शतैरेनं त्वरमाणो धनञ्जयः। सर्वगात्रेषु संकुद्धः सर्वमर्भस्वताडयत् ॥ १५५० ॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासो दःशासनमभावत ॥ ५१ ॥ वज्रदण्डसमस्पर्शा वज्रवेगदुरासदाः। मम प्राणानारुजनित नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५२ ॥ भुजगा इव संकुद्धा लेलिहाना विषोव्यणाः। समाविशंति मर्माणि नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५३॥ अर्जनस्य इमे वाणा नेमे वाणाः शिखण्डिनः। क्तन्तिन्त मम गात्राणि माघमां सेगवा इव ॥ ५४ ॥

सञ्जय०-योघानामयुतं हत्वा तस्मिन्स दशमेऽहनि। अतिष्ठदाह्ये भीष्मो भिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ५५ ॥ न तस्यासीदनिर्भिन्नं गात्रे द्वयङ्गुलमन्तरम्। पवंभूतस्तव पिता दारैविंदाकळीकृतः ॥ ५६॥ शिताग्रैः फाल्गुनेनाजौ प्राक्शिराः प्रापतद्रथात् । किञ्चि छेवे दिनकरे पुत्राणां तव पर्यताम्॥ ५०॥ हाहेति दिवि देवानां पार्थिवानां च भारत। पतमाने रथाद्वीष्मे वभूव सुमहास्वनः॥ ५८॥ संपतन्तमभिष्रेक्ष्य महात्मानं पितामहम्। सह भीष्मेण सर्वेषां प्रापतन् हृदयानि नः॥ ५९॥ स पपात महाबाहुर्वसुधामनुनादयन्। इन्द्रध्वज इवोत्सृष्टः केतुः सर्वधनुष्मताम् । घरणीं न स पस्पर्श हारसङ्घैः समावृतः॥ १५६०॥ शास्तरपे महेष्वासं शयानं पुरुषर्वभम्। रथात्रपतितं चैनं दिव्यो भावः समाविदात् ॥ ६१ ॥ अभ्यवर्षच पर्जन्यः प्राकस्पत च मेदिनी। पतन्स दृहरो चापि दक्षिणेन दिवाकरम्॥ ६२॥ संज्ञां चोपालमद्वीरः कालं सञ्चिन्त्य भारत। अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्या वाचः समन्ततः॥ ६३॥ कथं महात्मा गाङ्गेयः सर्वशस्त्रमृतां वरः। कालं कर्ता नरव्याघ्रः संप्राप्ते दक्षिणायने ॥ ६४ ॥ स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्त ब्छ्त्वा वाक्यमब्रवीत् ॥ ६५ ॥ धारयामास च प्राणान्पतितोऽपि महीतले। उत्तरायणमन्विञ्छन्भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ६६ ॥ तस्य तन्मतमाञ्चाय गङ्गा हिमचतः सुता। महर्षीन्हंसरूपेण प्रेवयामास तत्र वे ॥ ६७ ॥

ततः संपातिनो हंसास्वरिता मानसौकसः। आजग्मुः सहिता द्रष्टुं भीष्मं कुरुपितामहम्। यत्र होते नरश्रेष्ठः शरतत्वे पितामहः॥ ६८॥ ते तु भीष्मं समासाद्य ऋषयो हंसरूपिणः। अपश्यञ्छरतत्पस्थं भीष्मं कुरुकुलोद्वहम् ॥ ६९ ॥ ते तं दृष्या महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्। गाङ्गेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च भास्करम्॥ १५७०॥ इतरेतरमामन्त्र्य प्राहुस्तत्र मनीषिणः। भीष्मः कथं महातमा सन्संस्थाता दक्षिणायने॥ ७१॥ इत्युक्त्वा प्रस्थिता हंसा दक्षिणामिमतो दिशम्॥ ७२ 🗈 संग्रेक्ष्य वे महाबुद्धिश्चिन्तयित्वा च भारत। तानव्रवीच्छान्तनवो नाहं गन्ता कथञ्चन। दक्षिणावर्त आदित्ये एतन्मे मनसि स्थितम्॥ ७३॥ गमिष्यामि स्वकं स्थानमासीद्यनमे पुरातनम्। उदगायन आदित्ये हंसाः सत्यं ब्रवीमि वः॥ ७४॥ धारियप्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकाङ्क्षया । पेश्वर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गो हि यतो मम ॥ ७५ ॥

सञ्जय०-तिसम्हते महासत्त्वे भरतानां पितामहे।
न किञ्चित्प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतर्षभ ॥ ७६ ॥
संमोहश्चैव तुमुलः कुरूणामभवत्तदा।
रुपदुर्योधनमुखा निःश्वस्य रुरुदुस्ततः॥ ७० ॥
विषादाच चिरं कालमितष्टन्विगतेन्द्रियाः।
दध्युश्चैव महाराज न युद्धे दिधरे मनः॥ ७८॥
अरुप्राहगृहीताश्च नाभ्यधावन्त पाण्डवान्॥ ७९ ॥
अवध्ये शन्तनोः पुत्रे हते भीष्मे महीजसि।
अभावः सहसा राजन्कुरुराजस्य तार्कतः॥ १५८० ॥

सेनयोरभयोश्चापि गाङ्गेये निहते विभी। संन्यस्य वीराः शस्त्राणि प्राध्यायन्त समंततः॥ ८१॥ प्राक्रोशन्प्राद्वंश्चान्ये जग्मुर्मोहं तथापरे। स्रत्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽभ्यपूजयम्॥ ८२॥ ऋषयः पितरश्चैव प्रशशंसुर्महात्रतम्। भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रशशंसिरे॥ ८३॥ महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्। जपन् शान्तनवो धीमान्काळाकाङ्क्षी स्थितोऽभवत्॥८४॥

भीष्माय उपधानदानम्

(अ.१२०)भीष्मे रथात्मपतिते प्रच्युते धरणीतले। हाहेति तुमुलः राष्ट्रो भूतानां समपद्यत ॥ ८५॥ सीमानृक्षे निपतिते कुरूणां समितिअये। सेनयोरभयो राजन्क्षत्रियान्भयमाविशत्॥ ८६॥ अयं ब्रह्मविदां श्रेष्टो ह्ययं ब्रह्मविदां वरः। इत्यभाषन्त भूतानि शयानं पुरुषर्षभम् ॥ ८७ ॥ अयं पितरमाज्ञाय कामार्त रान्त्वं पुरा। ऊर्ध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुषर्षभः ॥ ८८ ॥ इति स्म शारतल्पस्थं भरतानां महत्तमम्। ऋषयस्त्वभ्यभाषन्त सहिताः सिद्धचारणैः॥ ८९॥ दृष्ट्वा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव। उत्तमं जवमास्थाय द्रोणानीकमुपाद्रवत् ॥ १५९० ॥ ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरवः। द्रोणस्तत्राप्रियं श्रुत्वा मुमोह भरतर्षभ ॥ ९१ ॥ स संशामुपलभ्याशु भारद्वाजः प्रतापवान् । निवारयामास तदा स्वान्यनीकानि मारिष ॥ ९२ ॥

विनिवृत्तान्कुरून्द ष्ट्वा पाण्डवाऽपि स्वसैनिकान्। दुतैः शीघाश्वसंयुक्तैः समन्तात्पर्यवारयन् ॥ ९३ ॥ निवृत्तेषु च सैन्येषु पारंपर्येण सर्वशः। निर्मुक्तकवचाः सर्वे भीष्मभीयुर्नराधिपाः॥ <sup>६</sup>४॥ च्युपरभ्य ततो युद्धाचोधाः शतसहस्रशः। उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिभिवामराः॥ ९५॥ ते तु भीष्मं समासाद्य शयानं भरतर्षभम्। अभिवाद्यावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ९६॥ अथ पाण्डूनकुरूश्चैव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्। अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ९७ ॥ स्वागतं वो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः। तुष्यामि दर्शनाचाहं युष्माकममरोपमाः॥९८॥ अभिमन्त्र्याथ तानेवं शिरसालम्बताऽब्रवीत्। विारों में लम्बतेऽत्यर्थमुपधानं प्रदीयताम्॥९९॥ ततो नृपाः समाजहस्तन्नि च मृद्नि च। उपधानानि मुख्यानि नैच्छत्तानि पितामहः॥ १६००॥ अथाववीग्नरव्याद्यः प्रहसन्निव तानृपान् । नैतानि वीरशय्यासु युकरूपाणि पार्थिवाः॥ १॥ ततो वीक्ष्य नरश्रेष्टमभ्यभाषत पाण्डवम्। धन अयं दीर्घवाहुं सर्वलोकमहारथम्॥ २॥ धन अय महाबाही शिरो में तात लम्बते। दीयतामुपधानं वै यद्यक्तमिह मन्यसे ॥ ३॥ फालानोऽपि तथेत्युक्त्वा व्यवसायमरोच्यत्। गृह्यानुमन्त्र्य गाण्डीवं रारान्सन्नतपर्वणः ॥ ४ ॥ अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम्। जिमिस्तीक्ष्णैर्महा वेगैरन्वगृह्णाच्छरः शरैः॥ ५॥

अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सन्यसाचिना। अतुष्यद्भरतश्रेष्ठो भीष्मो धर्मार्थतत्त्ववित्॥६॥ उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दज्ञन अयम्। प्राह सर्वान्समुद्रीक्ष्य भरतान्भारतं प्रति ॥ ७॥ कुन्तीपुत्रं युघां श्रेष्टं सुहृदां प्रीतिवर्धनम्। शयनस्यानुरूपं मे पाण्डवोपहितं त्वया ॥ ८॥ एवमुक्त्वा तु बीभत्सुं सर्वीस्तानववीद्वचः। पश्यध्वमुपधानं मे पाण्डवेनाभिसंधितम्॥९॥ शिश्येऽहमस्यां शय्यायां यावदावर्तनं रवेः। परिखाः खन्यतामत्र ममावसद्ने नृपाः ॥ १६१०॥ उपासिष्ये विवस्वन्तमेवं शरशताचितः। उपारमध्वं संग्रामाहैरमुत्सुज्य पार्थिवाः॥ ११ ॥ सञ्जय०-उपातिष्टन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुराष्टेः साधुदिाक्षिताः ॥ १२ ॥ तान्द्रध्वा जाह्नवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव। धनं दत्त्वा विस्उपन्तां पूजियत्वा चिकित्सकाः ॥ १३ ॥ एवंगते मयेदानीं वैद्यैः कार्यमिहास्ति किम्। क्षत्रधर्मे प्रशस्तां हि प्रातोऽस्मि परमां गतिम् ॥ १४ ॥ नैव धर्मी महीपालाः शरतल्पगतस्य मे। पिभरेव शरैश्चाहं दग्धन्योऽस्मि नराधिपाः॥ १५॥ तच्छूत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव। वैद्यान्विसर्जयामास पूजयित्वा यथाईतः॥ १६॥ ततस्ते विस्मयं जग्मुनीनाजनपदेश्वराः। स्थिति धर्मे परां दृष्ट्वा भीष्मस्यामिततेजसः॥ १७॥। तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा च त्रिः प्रदक्षिणम् । विघाय रक्षां भीष्मस्य सर्वे एव समन्ततः ॥ १८ ॥

वीराः स्वशिविराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः। निवेशायाभ्युपागच्छन्सायाह्ने रुधिरोक्षिताः॥ १९॥ निविद्यान्पाण्डवांश्चैव प्रीयमाणान्महारथान् । भीष्मस्य पतने हृष्टानुपगम्य महाबलः। उवाच माघवः काले धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥ १६२० ॥ दिष्ट्या जयसि कौरव्य दिष्ट्या भीष्मो निपातितः। अवध्यो मानुषेरेव सत्यसन्धो महारथः॥ २१॥ अथवा दैवतैः सार्ध सर्वशास्त्रस्य पारगः। त्वां तु चक्षुईणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा॥ २२॥ एवमुको धर्मराजः प्रत्युवाच जनार्दनम् ॥ २३ ॥ तव प्रसादाद्विजयः क्रोधात्तव पराजयः। त्वं हि नः शरणं कृष्ण भक्तानामभयद्भरः॥ २४॥ अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां त्वमसि केशव। रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः। सर्वथा त्वां समासाच नाश्चर्यमिति मे मितः॥ २५॥ एवमुक्तः प्रत्युवाच सायमानो जनार्दनः। तवैवैतयुक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ २६॥

जलधारया भीष्मतृप्तिः, दुर्योधनाय भीष्मोपदेशः
(अ.१२१) ब्युद्यायां तु महाराज शर्वयां सर्वपार्थिवाः।
पाण्डवा धार्तराष्ट्रश्च उपातिष्ठन्पितामहम्॥ २०॥
तं वीरशयने वीरं शयानं कुरुसत्तम।
अभिवाद्योपतस्थुर्वे क्षत्रिया क्षत्रियर्षभम्॥ २८॥
भीष्मस्तु वेदनां धैर्यात्रिगृद्य भरतर्षभ।
पानीयमिति संप्रेक्ष्य राज्ञस्तान्प्रत्यभाषत॥ २९॥
ततस्ते क्षत्रिया राजञ्जपाजहुः समन्ततः।
भक्ष्यानुद्यावचात्राजन्वारिकुमांश्च शीतलान्॥ १६३०॥

उपानीतं तु पानीयं दृष्ट्वा शान्तनवोऽव्रवीत्। नाद्यातीता मया राक्या भोगाः केचन मानुषाः ॥ ३१ ॥ अपकान्तो मनुष्येभ्यः शरशय्यां गतो हाहम्। अतीक्षमाणस्तिष्ठामि निवृत्ति दाशिसूर्ययोः॥ ३२॥ पवमक्तवा शान्तनवो निन्दन्वाक्येन पार्थिवान् । अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम् ॥ ३३॥ दह्यतीच शरीरं में संवृतस्य तवेषुभिः। मर्माणि परिद्यन्ते मुखं च परिशुष्यति ॥ ३४ ॥ वेदनार्तशरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन । त्वं हि राक्तो महेष्वास दातुमापो यथाविधि॥ ३५॥ अर्जुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुह्य वीर्धवान् । अघिज्यं बलवत्कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धतुः॥ ३६॥ संधाय च शरं दीतमिममन्त्र्य स पाण्डवः। पर्जन्याखेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः। अविध्यत्पृथिवीं पार्थः पार्श्वे भीष्मस्य दक्षिणे ॥ ३०॥ उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला ग्रमा। श्रीतस्यामृतकल्पस्य दिव्यगन्धरसस्य च ॥ ३८ ॥ अतर्पयत्ततः पार्थः शीतया जलधारया। भीष्मं कुरूणामुबभं दिव्यकर्मपराक्रमम् ॥ ३९ ॥ कर्मणा तेन पार्थस्य राऋस्येव विकर्वतः। विस्मयं परमं जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः॥ १६४०॥ त्तत्कर्म प्रेक्ष्य बीमत्सोरितमानुषविक्रमम्। संप्रावेपन्त कुरवो गावः शीतार्दिता इव ॥ ४१ ॥ विस्मयाचोत्तरीयाणि व्याविध्यन्सर्वतो नुपाः। शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषस्तुमुलः सर्वतोऽभवत् ॥ ४२ ॥

तृप्तः शान्तनवश्चापि राजन्वीभत्सुम्बवीत्।
सर्वपार्थववीराणां सिवधी पूजयिववा। ४३॥
नैतिचित्रं महाबाहो त्विय कीरवनन्दन।
कथितो नारदेनासि पूर्विर्षिरमितद्युते ॥ ४४॥
वासुदेवसहायस्त्वं महत्कर्म करिष्यसि ।
यज्ञोत्सहित देवेन्द्रः सह देवैरिष श्रुवम् ॥ ४५॥
विदुस्त्वां निधनं पार्थ सर्वक्षत्रस्य तिहदः।
धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो नृषु ॥ ४६॥
मनुष्या जगित श्रेष्ठाः पिक्षणां पतगेश्वरः।
सरितां सागरः श्रेष्ठो गौर्विरिष्ठा चनुष्पदाम् ॥ ४०॥
आदित्यस्तेजसां श्रेष्ठो गिरीणां हिमवान्वरः।
जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्वनाम्॥ ४८॥

न वै श्रुतं घार्तराष्ट्रेण वाक्यं
सयोच्यमानं विदुरेण चैव।
स शेष्यते वै निहतश्चिराय
शास्त्रातिगो भीमवलाभिभूतः ॥ ४९ ॥
एतल्लुत्वा तद्वचः कौरवेन्द्रो
दुर्योघनो दीनमना बभूव।
तमव्रवीच्छान्तनवोऽभिवीक्ष्य
निवोध राजन्भव वीतमन्युः ॥ १६५० ॥
इष्टं दुर्योघनैतत्ते यथा पार्थेन घीमता।
जलस्य घारा जनिता शीतस्यामृतगन्धिनः॥ ५१ ॥
एतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५२ ॥
रतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५२ ॥
यतस्य कर्ता लोकेऽस्मिन्नान्यः कश्चन विद्यते ॥ ५२ ॥
यतस्य कर्ता समरे राजन्सन्धिभवतु मा चिरम् ॥ ५३ ॥
यावत्कृष्णो महाबाहुः स्वाधीनः कुरुसत्तम् ।
तावत्पार्थेन शूरेण सन्धिस्ते तात गुज्यताम् ॥ ५४ ॥

युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः। पतत्तु रोचतां वाक्यं यदुकोऽसि मयाऽनघ। पतत् क्षेममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च॥ ५५॥

> राज्यस्यार्घ दीयतां पाण्डवाना-मिन्द्रप्रस्थं धर्मराजोऽभियातु । मा मित्रध्रुक् पार्थिवानां जघन्यः पापां कीर्तिं प्राप्स्यसे कीरवेन्द्र ॥ ५६ ॥

ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां संगच्छन्तां पार्थिवाः पीतिमन्तः। पिता पुत्रं मातुरुं भागिनेयो भ्राता चैव भ्रातरं प्रैतु राजन्॥५०॥ न चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यबुद्ध्या। तप्स्यस्यन्ते एतद्न्ताः स्थ सर्वे सत्यामेतां भारतीमीरयामि॥५८॥

पतद्वाक्यं सौद्धदादापगेयो
मध्ये राज्ञां भारतं श्रावियत्वा।
तूष्णीमासीच्छस्यसन्तप्तमर्मा
योज्यात्मानं वेदनां संनियम्य ॥ ५९॥

धर्मार्थसहितं वाक्यं श्रुत्वा हितमनामयम्। नारोचयत पुत्रस्ते मुमूर्षुरिव भेषजम्॥ १६६०॥

## भीष्मकर्णसंवादः

(अ.१२)ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्मुः स्वानालयान्पुनः। तृष्णींभूते महाराज भीष्मे शान्तवुनन्दने॥ ६१॥ श्रुत्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुषर्षभः। ईषदागतसंत्रासस्त्वरयोपजगाम हु॥ ६२॥ मन्दा-५

स ददर्श महात्मानं शरतल्पगतं तदा। जन्मशस्यागतं चीरं कार्तिकेयमिव प्रभुम् ॥ ६३ ॥ निमीलिताक्षं तं वीरं साश्चकण्ठस्तदा वृषः। भीष्म भीष्म महाबाहो इत्युवाच महाद्युतिः॥ ६४॥ राघेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यमक्षिगतस्तव। द्वेष्योऽहं तब सर्वत्र इति चैनमुवाच ह ॥ ६५ ॥ तच्छत्वा कुरुवृद्धो हि बळी संवृतलोचनः। शनैरुद्वीक्ष्य सस्तेहमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ६६ ॥ रहितं घिष्ण्यमालोक्य समुत्सार्यं च रक्षिणः। वितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिरभ्येकपाणिना ॥ ६७ ॥ पहोहि में विप्रतीप स्पर्धसे त्वं मया सह। यदि मां नाधिगच्छेथा न ते श्रेयो ध्रुवं भवेत्॥ ६८॥ कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता। सूर्यजस्त्वं महाबाहो विदितो नारदान्मया॥ ६९॥ क्रजाहैपायनाचैव तच सत्यं न संशयः। न च द्वेषोऽस्ति मे तात त्वयि सत्यं ब्रवीमि ते॥ १६७०॥ तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाऽहमहुवम्। अकस्मात्पाण्डवान्सर्वानवाक्षिपसि सुवत ॥ ७१ ॥ येनासि बहुशो राज्ञा चोदितः सूतनन्दन। जातोऽसि धर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरीहद्यी॥ ७२॥ नीचाश्रयानमत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि। तेनासि बहुशो रूक्षं श्रावितः कुरुसंसदि॥ ७३॥ जानामि समरे वीर्यं शत्रुभिर्दुःसहं भुवि। ब्रह्मण्यतां च शौर्यं च दाने च परमां स्थितिम्॥ ७४॥ न त्वया सददाः कश्चित्पुरुषेष्वमरोपम्। कुलमेदभयाचाहं सदा परुषमुक्तवान् ॥ ७५॥

व्यपनीतोऽद्य मन्युर्मे यस्त्वां प्रति पुरा कृतः। दैवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम्॥ ७६॥ सोदर्याः पाण्डवा वीरा भ्रातरस्तेऽस्मिदन। संगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छिस प्रियम ॥ ७७ ॥ मया भवतु निर्वृत्तं वैरमादित्यनन्दन। पृथिव्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः॥ ७८॥ कर्ण ० - जानाम्येव महाबाही सर्वमेतन्न संशयः। यथा वद्सि में भीष्म कौन्तेयोऽहं न सूतजः॥ ७९॥ अवकीर्णस्त्वहं कुन्त्या सूतेन च विवर्धितः। भुक्तवा दुर्योधनैश्वर्यं न मिथ्या कर्तुमुत्सहे ॥ १६८० ॥ वसुदेवसुतो यद्वत्पाण्डवाय दढवतः। वसु चैव शरीरं च पुत्रदारं तथा यशः। सर्वं दुर्योधनस्यार्थं त्यक्तं मे भूरिदक्षिण ॥ ८१ ॥ मा चैतद्वधाधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौरव। कोपिताः पाण्डवा नित्यं समाश्रित्य सुयोधनम्॥ ८२॥ अवस्यभावी ह्यथींऽयं यो न शक्यो निवर्तितुम्। दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमृत्सहेत ॥ ८३॥ न च राक्यमबस्नष्टुं वैरमेतत्सुदारुणम्। धन अयेन योत्स्येऽहं स्वधर्मप्रीतमानसः॥ ८४॥ अनुजानीष्व मां तात युद्धाय कृतनिश्चयम्। अनुज्ञातस्त्रया वीर युद्धयेयमिति मे मितः॥ ८५॥ दुरुक्तं विप्रतीपं वा रभसाचापलात्तथा। यन्मयेह कृतं किञ्चित्तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि ॥ ८६ ॥ भीष्म०- न चेच्छक्यमवस्रष्टुं वैरमेतत् सुदारुणम्। अनुजानामि कर्ण त्वां युद्धयस्य स्वर्गकाम्यया ॥ ८०॥

निर्मन्युर्गतसंरम्भः कृतकर्मा रणे सम ह। यथाशकि यथोत्साहं सतां वृत्तेषु वृत्तवान् ॥ ८८ ॥ अहंद्वामनुजानामि यदिच्छिस तदाव्नुहि। क्षत्रघर्मजिताँ छोकानवाप्स्यसि धन अयात् ॥ ८९ ॥ युध्यस्व निरहङ्कारो बलवीर्यव्यपाश्रयः। घर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ १६९०॥ प्रशमे हि कृतो यत्नः सुमहानसुचिरं मया। न चैव शकितः कर्त कर्ण सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १६९१ ॥ इत्युक्तवति गाङ्गेये अभिवाद्योपमन्त्रय च। राधेयो रथमारुद्य प्रायात्तव सुतं प्रति ॥ १६९२ ॥

आदिपर्वतः स्त्रोकाः॥ ६६८७॥

इति श्रीमहाभारतसारे भीष्मपर्व समातम्।

## महाभारतसारः

## ७. द्रोणपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥ द्रोणस्य सेनापतित्वम्, द्रोणवधकथनम्

वैश० निहतं पितरं श्रुत्वा धृतराष्ट्रो जनाधिपः।
(अ.१) छेमे न शान्ति कीरन्यश्चिन्ताशोकपरायणः॥१॥
तस्य चिन्तयतो दुःखमनिशं पार्थवस्य तत्।
आजगाम विशुद्धात्मा पुनर्गावरगणिस्तदा॥२॥
शिविरात् सञ्जयं प्राप्तं निशि नागाह्वयं पुरम्।
आम्बिकेयो महाराज धृतराष्ट्रोऽन्वपृच्छत॥३॥
देववते तु निहते कुरूणामृषमे तदा।
किमकार्थुर्नृपतयस्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय॥४॥
सञ्जय०-निहते तु तदा भीष्मे राजन् सत्यपराक्रमे।
तावकाः पाण्डवेयाश्च प्राध्यायन्त पृथक् पृथक्॥

तावकाः पाण्ड वेयाश्च प्राध्यायन्त पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥
मोहात् तव सपुत्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च।
कौरव्या मृत्युसाद्भूताः सहिताः सर्वराजिभः॥ ६ ॥
अजावय इवागोपा वने श्वापदसंकुले।
भृशमुद्धिश्चमनसो हीना देववतेन ते ॥ ७ ॥
पतिते भरतश्चेष्ठे वभूव कुरुवाहिनी।
चौरिवापतनक्षत्रा हीनं खिमव वायुना॥ ८ ॥
विपन्नसस्येव मही वाक् चैवासंस्कृता तथा।
आसुरीव यथा सेना निगृहीते नृपे वली॥ ९ ॥
विधवेव वरारोहा शुक्ततोयेव निस्नगा।
वृक्षैरिव वने रुद्धा पृथती हत्य्यूथपा॥ १०॥

शरभाहतसिंहेव महती गिरिकन्दरा।
भारती भरतश्रेष्ठे पतिते जान्हवीसुते।
विष्यग्वाताहता रुग्णा नौरिवासीन्महाणेवे॥११॥
तस्यां त्रस्ता नृपतयः सैनिकाश्च पृथग्विधाः।
पाताल इव मज्जन्तो हीना देववतेन ते॥१२॥
तस्मिस्तु निहते शूरे सत्यसन्धे महौजिसि।
त्यत्सुताः कर्णमस्मार्थुस्तर्तुकामा इव प्रवम्॥१३॥
तावकास्तव पुत्राश्च सहिताः सर्वराजभिः।
हा कर्ण इति चाफन्दन् कालोऽयमिति चाहुवन्॥१४॥

(अ.२) श्रुत्वा तु कर्णः पुरुषेन्द्रमच्युतम् निपातितं शान्तनवं महारथम् । पितेव पुत्रांस्त्वरितोऽभ्ययात् ततः सन्तारिपष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम् ॥ १५ ॥

( अ. ४ ) हृषिताः कुरवः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः। कर्णे दृष्ट्वा महात्मानं युद्धाय समुपस्थितम्॥ १६॥

( अ. ५) रथस्थं पुरुषव्याव्रं दृष्ट्वा कर्णमवस्थितम् । दृष्टो दुर्योधनो राजित्तदं वचनमव्रवीत् ॥ १० ॥ भीष्मः सेनाप्रणेतासीद्वयसा विक्रमेण च । श्रुतेन चोपसंपन्नः सर्वेयीधगणस्तथा ॥ १८ ॥ तस्मिन्नसुकरं कर्म कृतवत्यास्थिते दिवम् । कं नु सेनाप्रणेतारं मन्यसे तद्दंतरम् ॥ १९ ॥ न विना नायकं सेना मुद्दर्तमि तिष्ठति । आह्वेष्वाह्वश्रेष्ठ नेतृहीनेव नौजेले ॥ २० ॥ स्वान् वीक्ष्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । पश्य सेनापर्ते युक्तमनु शान्तनवादिह् ॥ २१ ॥

- कर्ण०- सर्व एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः।
  सेनापतित्वमर्हन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ २२ ॥
  कुळसंहननज्ञानैर्वळिवित्रमवुद्धिभिः।
  युक्ताः श्रुतज्ञा धीमन्त आहवेष्वनिवर्तिनः॥ २३ ॥
  युगपन्न तु ते शक्याः कर्तुं सर्वे पुरस्सराः।
  एक एव तु कर्तव्यो यस्मिन् वैशेषिका गुणाः॥ २४ ॥
  अन्योन्यस्पर्धिनां होषां यद्येकं यं करिष्यसि।
  शेषा विमनसो व्यक्तं न योत्स्यन्ति हितास्तव॥ २५ ॥
  अयं च सर्वयोधानामाचार्यः स्थविरो गुरुः।
  युक्तः सेनापतिः कर्तुं द्रोणः शस्त्रभृतां वरः॥ २६ ॥
- ( अ. ६ ) कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा ।
  सेनामध्यगतं द्रोणमिदं वचनमव्रवीत् ॥ २० ॥
  वर्णश्रेष्ठधात्कुलोत्पत्या श्रुतेन वयसा धिया ।
  वीर्याद्दाक्ष्याद्ध्वानाद्र्यज्ञानान्नयाज्ञयात् ॥ २८ ॥
  तपसा च कृतज्ञत्वाद् वृद्धः सर्वगुणरिप ।
  युक्तो भवत्समो गोप्ता राज्ञामन्यो न विद्यते ।
  स भवान् पातु नः सर्वान् देवानिव रातकतुः ॥ २९ ॥
  श्रुवं युधिष्ठिरं संख्ये सानुवन्धं सवान्धवम् ।
  जेष्यामि पुरुषव्यात्र भवान् सेनापतिर्यदि ॥ ३० ॥
  पवमुक्ते ततो द्रोणं जयेत्यूचुर्नराधिपाः ।
  सिंद्दनादेन महता हर्षयन्तस्तवात्मजम् ॥ ३१ ॥
  दुर्योधनं ततो राजन् द्रोणो वचनमत्रवीत् ॥ ३२ ॥

द्रोण०- वेदं षडङ्गं वेदाहमर्थविद्यां च मानवीम्। (अ. ४) त्रैयम्बकमथेष्वस्रं रास्त्राणि विविधानि च॥३३॥ ये चाप्युका मयि गुणा भवद्भिर्जयकांक्षिभिः। चिकीर्षुस्तानदं सर्वान् योधयिष्यामि पाण्डवान्॥३४॥

पार्षतं तु रणे राजञ्च हनिष्ये कथंचन । स हि सृष्टो वधार्थाय ममैव पुरुषर्वभः॥ ३५॥ सञ्जय०-अथाभिषिषिचुद्रीणं दुर्योधनमुखा नृपाः। सैनापत्ये यथा स्कन्दं पूरा शक्तमुखाः सुराः ॥ ३६ ॥ सैनापत्यं तु संप्राप्य भारद्वाजो महारथः। युयुत्सुव्यृद्यं सैन्यानि प्रायात्तव सुतैः सह ॥ ३० ॥ अस्माकं शकटब्यूहो द्रोणेन विहितोऽभवत्। परेषां क्रीश्च एवासीद् व्यूहो राजन्महात्मनाम् ॥ ३८ ॥ ततः प्रववृते युद्धं परस्परवधेषिणाम्। कुरुपाण्डवसैन्यानां शब्देनापूरयज्जगत् ॥ ३९ ॥ ते त्वन्योन्यं ससंरब्धाः पाण्डवाः कौरवैः सह। अभ्यञ्नन्निशितैः शस्त्रेर्जयगृद्धाः प्रहारिणः॥ ४०॥ स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाहातिः। वेगेनाभ्यद्ववत्सेनां किरन् शरशतैः शितैः ॥ ४१ ॥ विक्षोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमः। व्यशीर्यत सपाञ्चाला वातेनेव बलाहकाः॥ ४२॥

( श. ८ ) ततो युघिष्ठिरो राजा घृष्ट्यस्रघनञ्जयौ ।
अञ्जवीत् सर्वतो यत्तैः द्वंभयोनिर्निवार्यताम् ॥ ४३ ॥
तत्रैनमर्जुनश्चैव पार्षतश्च सहानुगः।
प्रत्यगुण्हात् ततः सर्वे समापेतुर्महारथाः॥ ४४ ॥
संरक्ष्यमाणां तां दृष्ट्वा पाण्डवैर्वाहिनीं रणे।
ब्यावृत्य चक्षुषी कोपाद्भारद्वाजोऽन्चवैक्षतः॥ ४५ ॥
स तीवं कोपमास्थाय रथे समरदुर्जयः।
ब्यघमत् पाण्डवानीकमञ्चाणीव सदागतिः॥ ४६ ॥
रथानश्वाक्षराञ्चागानिभ्याविक्षतस्ततः।
चचारोन्मत्तवदृद्गोणो बृद्धोऽपि तहणो यथा॥ ४० ॥

तं कार्मकमहावेगमखज्वलितपावकम्। द्रोणमासाद्याञ्चकुः पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ४८ ॥ तान् सृकुञ्जरपस्यश्वान् प्राहिणोद्यमसादनम्। चकेऽचिरेण च द्रोणो महीं शोणितकर्दमाम्॥ ४९॥ पवं रुक्मरथः शूरो हत्वा शतसहस्रशः। पाण्डवानां रणे योघान् पार्षतेन निपातितः॥ ५०॥ अक्षौहिणीमभ्यधिकां शूराणामनिवर्तिनाम्। निहत्य पश्चाद्वतिमानगच्छत् परमां गतिम्॥ ५१॥ पाण्डवैः सह पञ्चालैरशिवैः कूरकर्मभिः। हतो रुक्मरथो राजन् कृत्वा कर्म सुदुष्करम्॥ ५२॥ ततो निनादो भूतानामाकाशे समजायत। सैन्यानां च ततो राजद्माचार्यं निहते युघि ॥ ५३ ॥ द्यां धरां खं दिशो वापि प्रदिशश्चानुनादयन्। अहो घिगिति भृतानां राब्दः समभवद्भृराम् ॥ ५४ ॥ पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सिंहनादान् प्रचितरे। सिंहनादेन महता समकम्पत मेदिनी॥ ५५॥

## **धृतराष्ट्रशोकः**

(अ.९) ब्राह्मे दैवे तथेष्वस्त्रे यमुपासन् गुणार्थिनः।
घृत० - ब्राह्मणा राजपुत्राश्च स कथं मृत्युना हतः॥ ५६॥
क्षत्रं च ब्रह्म चैवेह योऽभ्यतिष्ठत् परंतपः।
स कथं ब्राह्मणो वृद्धः शस्त्रेण वधमाप्तवान्॥ ५०॥
दिवि शक इव श्रेष्ठो महासत्त्वो महावलः।
स कथं निहतः पार्थेः श्चद्रमत्स्यैपेथा तिमिः॥ ५८॥
यं द्वी न जहतः शब्दी जीवमानं कदाचन।
ब्राह्मश्च वेदकामानां ज्याघोषश्च घनुष्मताम्॥ ५९॥

अदीनं पुरुषव्यात्रं हीमन्तमपराजितम्। नाहं मृष्ये हतं द्रोणं सिंहद्विरद्विकमम्॥६०॥ कथं सञ्जय दुर्धर्षमनाधृष्ययशोवलम्। पश्यतां पुरुषेन्द्राणां समरे पार्षतोऽवधीत्॥६१॥ न स पृष्ठमरेस्त्रासाद्रणे शौर्यात् प्रदर्शयेत्। परामप्यापदं प्राप्य स कथं निहतः परैः॥६२॥

(अ.११) युगस्येव विपर्यासो लोकानामिव मोहनम्।
भीष्मस्य च वधस्तात द्रोणस्य च महातमनः॥ ६३॥
न ह्येव ब्रह्मचर्येण न वेदाध्ययनेन च।
न कियाभिर्न चास्त्रेण मृत्योः कश्चित्रिवार्यते॥ ६४॥
लोकसंभावितौ वीरौ कृतास्त्रौ युद्धदुर्भदौ।
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा किं नु जीवामि सञ्जय॥ ६५॥
यां तां श्चियमस्यामः पुरा दृष्ट्वा युचिष्ठिरे।
अद्य तामनुजानीमो भीष्मद्रोणवधेन ह॥ ६६॥
मत्कृते चाष्यनुप्राप्तः कुरूणामेष संक्षयः।
पकानां हि वधे स्त वज्रायन्ते तृणान्युत॥ ६०॥
अन्यथा चिन्तिता द्यर्था नरैस्तात मनस्विभिः।
अन्यथा चिन्तिता द्यर्था नरैस्तात मनस्विभिः।
अन्यथेव प्रपद्यन्ते दैवादिति मतिर्मम॥ ६८॥
तस्माद्परिहार्येऽथें संप्राप्ते कृच्छ् उत्तमे।
अपारणीये दुश्चिन्त्ये यथाभूतं प्रचक्ष्व मे॥ ६९॥

द्रोणप्रतिज्ञा, एकादशदिनयुद्धम् (भ. १२) ह्वन्त ते कथयिष्यामि सर्व प्रत्यक्षदर्शिवान् । सञ्जय०-यथा स न्यपतत् द्रोणः स्दितः पाण्डुसञ्जयैः॥ ७०॥ सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजो महारथः। मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यमब्रवीत्॥ ७१॥

करोमि कामं कं तेऽद्य प्रवृणीष्य यमिच्छसि। ततो दुर्योघनो राजा कर्णदुःशासनादिभिः। संमन्त्र्योवाच दुर्धर्षमाचार्थे जयतां वरम् ॥ ७२ ॥ ददासि चेंद्वरं महां जीवप्राहं युधिष्ठिरम्। गृहीत्वा रथिनां श्रेष्ठं मत्समीप्रमिहानय ॥ ७३ ॥ ततः कुरूणामाचार्यः श्रुत्वा पुत्रस्य ते वचः। सेनां प्रहर्षयन् सर्वामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ७४ ॥ धन्यः कुन्तीसुतो राजन् यस्य प्रहणमिच्छिस। न वधार्थं सुद्धेषं वरमद्य प्रयाचसे ॥ ७५ ॥ किमर्थे च नख्याद्य न वधं तस्य कांक्षसे। नारांसिस कियामेतां मत्तो दुर्योधन ध्रवम् ॥ ७६॥ आहोस्विद्धर्मराजस्य द्वेष्टा तस्य न विद्यते। यदीच्छिस त्वं जीवन्तं कुछं रक्षसि चात्मनः॥ ००॥ अथवा भरतश्रेष्ठ निर्जित्य युधि पाण्डवान्। राज्यं संप्रति दत्वा च सौभ्रात्रं कर्तुमिच्छिस ॥ ७८॥ धन्यः कुन्तीसुतो राजा सुजातं चास्य धीमतः। अजातशञ्जता सत्या तस्य यत् स्निहाते भवान् ॥ ७९ ॥ द्रोणेन चैवमुकस्य तव पुत्रस्य भारत। सहसा निःसतो भावो योऽस्य नित्यं हृदि स्थितः ॥ ८० ॥ नाकारो गूहितुं शक्यो वृहस्पतिसमैरपि। तस्मात्तव सुतो राजन् प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत् ॥ ८१ ॥ वधे कुन्तिपुतस्याजी नाचार्यं विजयो मम। य एव तेषां शेषः स्यात्स एवास्मान्न शेषयेत् ॥ ८२ ॥ सत्यप्रतिशे त्वानीते पुनर्श्तेन निर्जिते। पुनर्यास्यन्त्यरण्याय पाण्डवास्तमनुव्रताः॥ ८३॥

सोऽयं मम जयो व्यक्तं दीर्घकालं भविष्यति । अतो न वधमिच्छामि धर्मराजस्य किहिंचित् ॥ ८४ ॥ तस्य जिह्यमिप्रायं शात्वा द्रोणोऽर्थतत्वित् । तं वरं सान्तरं तस्मै ददी सञ्चिन्त्य बुद्धिमान् ॥ ८५॥।

द्रोण०- न चेद्यधिष्ठिरं वीरः पालयत्यर्जुनो युधि। मन्यस्व पाण्डवश्रेष्ठमानीतं वशमात्मनः॥८६॥ फाल्गुनस्य समीपे तु न हि शक्यो युधिष्ठिरः। प्रहीतुं समरे राजन् सेन्द्रैरपि सुरासुरैः॥८०॥

सञ्जय॰-सान्तरं तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे।
गृहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः सुवालिशाः॥ ८८॥
पाण्डवेग्रेषु साक्षेपं द्रोणं जानाति ते सुतः।
ततः प्रतिज्ञास्थैर्यार्थं स मन्त्रो बहुलीकृतः॥ ८९॥

(अ. १३) सान्तरे तु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे।
ततस्ते सैनिकाः श्रुत्वा तं गुधिष्टिरनिग्रहम्।
सिंहनादरवांश्रकुर्वाद्वरांश्य कृत्स्वशः॥ ९०॥
तच्च सर्वं यथान्यायं धर्मराजेन भारत।
आतेराशु परिज्ञातं भारद्वाजिनकीर्षितम्॥ ९१॥
ततः सर्वान् समानाय्य भ्रातृनन्यांश्च सर्वशः।
अववीद्धर्मराजस्तु धनश्चयमिदं वचः॥ ९२॥
श्रुतं ते पुरुषव्याव्र द्रोणस्याद्य चिकीर्षितम्।
यथा तत्र भवेत्सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्॥ ९३॥
स त्वमद्य महाबाह्ये युध्यस्य मदनन्तरम्।
यथा दुर्योधनः कामं नेमं द्रोणादवाप्नुयात्॥ ९४॥

अर्जुन०-यथा मे न वधः कार्य आचार्यस्य कदाचन। तथा तव परित्यागो न मे राजंश्चिकीर्षितः॥ ९५॥ अप्येवं पाण्डव प्राणानुत्स्जेयमहं युधि।
प्रतीपो नाहमाचार्यं भवेयं वै कथञ्चन॥९६॥
त्वां निगृह्याहवे राज्यं धार्तराष्ट्रोऽयमिच्छति।
न स तं जीवलोकेऽस्मिन् कामं प्राप्येत् कथञ्चन॥९०॥
प्रपतेत् द्योः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्।
न त्वां द्रोणो निगृह्यीयाजीवमाने मिय भ्रुवम्॥९८॥

सक्षय०-ततः शंखाश्च भेर्यश्च मृदंगाश्चानकैः सह।
प्रावाद्यन्त महाराज पाण्डवानां निवेशने॥ ९९॥
श्वत्वा शंखस्य निर्घोषं पाण्डवस्य महीजसः।
त्वदीयेष्यप्यनीकेषु वादित्राण्यभिजिष्ट्यरे॥ १००॥
ततो व्यूटान्यनीकानि तव तेषां च भारत।
शानेरुपेयुरन्योन्यं योध्यमानानि संयुगे॥ १०१॥
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्।
पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाञ्चाल्ययोरिष॥ १०२॥
यतमानाः प्रयत्नेन द्रोणानीकविशातने।
न शेकुः सञ्जया युद्धे तिद्ध द्रोणेन पालितम्॥ १०३॥
तथैव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः।
न शेकुः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीटिना॥ १०४॥

( अ. १४) ततः स पाण्डवानीके जनयन्सुमहद्भयम् । व्यचरत् पृतनां द्रोणो दहन् कक्षमिवानलः॥ १०५॥ तस्य विद्यदिवाभ्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम् । भ्रमद्रथाम्बुदे चास्मिन् दृश्यते स्म पुनः पुनः॥ १०६॥

(ब. १६) स मध्यं प्राप्य सैन्यानां सर्वाः प्रविचरन् दिशः। तव सैन्यस्य गोताऽऽसीद्भारद्वाजो द्विजर्षभः॥ १०७॥ व्यक्षोभयद्रणे योधान् यथामुख्यमभिद्रवन्। अभ्यवर्तत संप्रेत्सुः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्॥ १०८॥

ततो विराटद्रपदौ केकयाः सात्यकिः शिबिः। व्याव्रदत्तश्च पाञ्चाल्यः सिंहसेनश्च वीर्यवान् ॥ १०९॥ एते चान्ये च बहुवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्। आववस्तस्य पन्थानं किरन्तः सायकान् बहुन् ॥ ११०॥ तान् प्रमुज्य शरवातैः पाण्डवानां महारथान्। युधिष्ठिररथाभ्याशे तस्थौ मृत्युरिवान्तकः॥ १११॥ ततोऽभवनमहाशब्दो राजन् यौधिष्ठिरे बले। हतो राजेति योधानां समीपस्थे यतवते ॥ ११२ ॥ अब्रुवन् सैनिकास्तत्र दृष्ट्वा द्रोणस्य विक्रमम्। अद्य राजा धार्तराष्ट्रः कृतार्थो वै भविष्यति ॥ ११३ ॥ अस्मिन् महूर्ते द्रोणस्तु पाण्डवं गृह्य हर्षितः। आगमिष्यति नो नूनं धार्तराष्ट्रस्य संयुगे॥ ११४॥ एवं सञ्जल्पतां तेषां तावकानां महारथः। आयाज्जवेन कीन्तेयो रथघोषेण नादयन् ॥ ११५ ॥ ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकमुपाद्रवत्। छादयन्त्रिष्ठजालेन महता मोहयन्निव ॥ ११६॥ शीव्रमभ्यस्यतो वाणान् संदधानस्य चानिशम्। नान्तरं दहशे कश्चित् कौन्तेयस्य यशस्विनः ॥ ११० । न दिशो नान्तरिक्षं च न दौनैंव च मेदिनी। अदृश्यन्त महाराज वाणभूता इवाभवन् ॥ ११८॥ नादृश्यत तदा राजंस्तत्र किंचन संयुगे। बाणान्धकारे महति कृते गाण्डीवधन्वना ॥ ११९॥ सूर्ये चास्तमनुपाप्ते तमसा चाभिसंबते। नाज्ञायत तदा रात्रुर्न सुद्धन्न च कश्चन ॥ १२०॥ ततोऽवहारं चक्रस्ते द्रोणदुर्योधनादयः॥ १२१॥

तान् चिदित्वा पुनश्चस्तानयुद्धमनसः परान्। स्वान्यनीकानि वीभत्सुः शनकैरवद्वारयत्। ततोऽभितुष्टुद्यः पार्थं प्रहृष्टाः पाण्डुसृञ्जयाः॥ १२२॥

अर्जुनसंशतकयुद्धम् , द्वादशदिनयुद्धम् , सत्यजिद्वधः

(अ. १७) कृत्वाऽवहारं सैन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः। दुर्योधनमभिप्रेक्ष्य सत्रीडमिद्मव्रवीत्॥ १२३॥ उक्तमेतनमया पूर्व न तिष्ठति धनअये। दाक्यो ग्रहीतुं संग्रामे देवैरपि युधिष्ठिरः॥ १२४॥ इति तद्रः प्रयततां कृतं पार्थेन संयुगे। मा विराङ्कीर्वचो महामजेयौ रुष्णपाण्डवौ ॥ १२५ ॥ अपनीते तु योगेन केनचिच्छवेतवाहने। तत एष्यति ते राजन् वशमेषे युधिष्ठिरः॥ १२६॥ कश्चिदाहृय तं सङ्ख्ये देशमन्यं प्रकर्षत्। तमजित्वा न कीन्तेयो निवर्तेत कथंचन ॥ १२०॥ पतस्मिन्नन्तरे श्न्ये धर्मराजमहं नृप। प्रहीष्यामि चम् मिरवा धृष्टचुम्नस्य पश्यतः॥ १२८॥ अर्जुनेन विहीनस्तु यदि नोत्सुजते रणम्। मामुपायान्तमालोक्य गृहीतं विद्धि पाण्डवम् ॥ १२९ ॥ अथापयाति संग्रामाद्विजयात्तिद्विशिष्यते॥ १३०॥ द्रोणस्य तद्वचः श्रुत्वा त्रिगर्ताधिपतिस्तदा। भ्रातृभिः सहितो राजन्निदं वचनमव्यवीत्॥ १३१॥ वयं विनिकृता राजन् सदा गाण्डीवधन्वना। अनागःस्विप चागस्तत्कृतमस्मासु तेन वै॥ १३२॥ ते वयं स्मरमाणास्तान् विनिकारान् पृथग्विधान्। कोधाग्निना दह्यमाना न रोमहि सदा निशि ॥ १३३ ॥

स नो दिष्ट्यास्त्रसम्पन्नश्चक्षार्विषयमागतः। वयमेनं हनिष्यामो निकृष्यायोधनाहृहिः॥ १३४॥ अद्यास्त्वनर्जुना भूमिरत्रिगर्ताऽथ वा पुनः। सत्यं ते प्रतिज्ञानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १३५॥ ततो ज्वलनमानर्च्य हुत्वा सर्वे पृथक्पृथक्। श्रुण्वतां सर्वभूतानामुचैर्वाचो बभाषिरे ॥ १३६ ॥ सर्वे धनञ्जयवधे प्रतिज्ञां चापि चिक्रिरे॥ १३७॥ ये वै लोकाश्चावतिनां ये चैव ब्रह्मघातिनाम् । मद्यपस्य च ये लोका गुरुदाररतस्य च ॥ १३८ ॥ नास्तिकानां च ये लोका येऽग्निमातृपितृत्यजाम्। ताना ज्यामहे छोकान ये च पापकृतामपि॥ १३९॥ यद्यहत्वा वयं युद्धे निवर्तेम धनअयम्। तेन चाभ्यर्दितास्त्रासाद्भवेम हि पराङ्मुखाः॥ १४०॥ पवमुक्तवा तदा राजंस्तेऽभ्यवर्तन्त संयुगे। आह्रयन्तोऽर्जुनं वीराः पितृजुष्टां दिशं प्रति ॥ १४१ ॥ आहूतस्तैर्नरव्याद्येः पार्थः परपुरञ्जयः। धर्मराजमिदं वाक्यमपदान्तरमद्रवीत् ॥ १४२ ॥ आहूतो न निवर्तेयमिति से वतमाहितम्। संशासकाश्च मां राजन्नाह्वयन्ति महामुखे ॥ १४३॥ एव च भ्रात्भिः सार्धे सुदार्माऽह्वयते रणे। नैतच्छक्रोमि संसोद्धमाह्यानं पुरुषर्वम् ॥ १४४ ॥

युधि०- श्रुतं ते तत्वतस्तात यद्द्रोणस्य चिकीर्षितम्। यथा तदनृतं तस्य भवेत् तत्त्वं समाचर॥१४५॥ अर्जुन०-अयं वै सत्यजिद्राजन्नद्य त्वां रक्षिता युधि। श्रियमाणे च पाञ्चात्ये नाचार्यः काममाण्स्यति॥१४६॥ हते तु पुरुषव्याचे रणे सत्यजिति प्रभो। सर्वेरपि समेतैर्चा न स्थातव्यं कथञ्चन॥१४०॥

सञ्जय०-अनुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वतःश्च फारगुनः।
प्रेमणा दृष्टश्च बहुधा ह्याशिषश्चास्य योजिताः॥ १४८६॥
विहायैनं ततः पार्थिह्यगर्तान् प्रत्ययाद्वली।
श्चुचितः श्चुद्धियातार्थं सिंहो मृगगणानिव॥ १४९॥
ततो दौर्योधनं सैन्यं मुदा परमया युतम्।
ऋतेऽर्जुनं भृशं कुद्धं धर्मराजस्य निग्रहे॥ १५०॥

(अ. १८) ततः संशासका राजन् समे देशे व्यवस्थिताः।
व्यूह्यानीकं रथैरेव चन्द्राकारं मुदा युताः॥ १५१॥
ते किरीटिनमायान्तं दृष्ट्वा हुर्षेण मारिष।
उद्कोशन्नरुव्याद्याः शब्देन महता तदा॥ १५२॥
ततः शरसहस्राणि प्रापतन्नर्जुनं प्रति।
स्रमराणामिव वाताः फुळुं दुमगणं वने॥ १५३॥

(अ. १९) न ध्वजो नार्जुनस्तत्र न रथो न च केशवः।
प्रत्यदृश्यत घोरेण शरवर्षेण संवृतः॥ १५४॥
ततः प्रसिष्विदे कृष्णः खिन्नश्चार्जुनमन्नवीत्।
कास्ति पार्थ न पश्ये त्वां किच्चजीवसि शत्रुहृन् ॥ १५५॥
तस्य तद्भावितं श्रुत्वा त्वरमाणो धनक्षयः।
वायव्यास्त्रेण तैरस्तां शरवृष्टिमपाहरत्॥ १५६॥
ततः संशप्तकत्रातान् साश्विद्धपरथायुधान्।
उवाह भगवान् वायुः शुष्कपर्णचयानिव॥ १५०॥
तांस्तथा व्याकुलीकृत्य त्वरमाणो धनक्षयः।
ज्ञघान निशितवाणैः सहस्राणि शतानि च॥ १५८॥
शिरांसि भ हुरहरद्वाहूनपि च सायुधान्।
हस्तिहस्तोपमांश्चोद्धन् शरैरुव्यामपातयत्॥ १५९॥

तैर्देतेर्द्दन्यमानैश्च पतिद्धः पातितैरपि।
भ्रमिद्धिनिद्धश्च कूरमायोधनं वभौ॥१६०॥
रजश्च सुमहज्जातं शान्तं रुधिरदृष्टिभिः।
मही चाप्यभवद्दुर्गा कवन्धशतसंकुळा॥१६१॥
पतिसमद्यन्तरे चैव प्रमत्ते सन्यसाचिनि।
च्युढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरमुपाद्वत्॥१६२॥

(अ. १०) व्यूढं दृष्या सुपर्ण तु भारद्वाजकृतं तदा ।
व्यूहेन मण्डलार्घेन प्रत्यव्यूह्युधिष्ठिरः॥ १६३॥
द्रोणो यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुवा व्यथमच्छरैः।
अनिलेन यथाऽभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः।
तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छिन्नानि कचित् कचित्॥१६४॥
मुद्धर्तमिच तद्युद्धमासीन्मधुरदर्शनम्।
तत उन्मत्तवद्वाजिर्मर्याद्मवर्तत॥१६५॥
नैच स्वे न परे राजन्नान्नायन्त परस्परम्।
अनुमानेन संन्नाभिर्युदं तत् समवर्तत॥१६६॥
गजाश्वरथयोधानां द्यरियसमावृता।
बभूव पृथिवी राजन् मांसद्योणितकर्दमा॥१६०॥
चर्तमाने तथा युद्धे घोरहपे भयद्भरे।
मोह्यित्वा परान् द्रोणो युधिष्ठिरसुपाद्ववत्॥१६८॥

(अ. ११) ततो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्सत्यविक्रमः।
अविध्यन्निश्चिताश्रेण परमास्त्रं विदर्शयन् ॥ १६९ ॥
स सत्यजितमालोक्य तथोदीणं महाहवे।
अर्धवन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः॥ १७० ॥
तस्मिन्हते महामात्रे पाञ्चालानां महारथे।
अपायाज्ञवनैरश्वेद्रीणात् त्रस्तो युधिष्ठिरः ॥ १७१ ॥
निर्देहन्तमनीकानि तानि तानि पुनः पुनः।
द्रोणं मत्स्यादवरजः शतानीकोऽम्यवर्ततः॥ १७२ ॥

सूर्यरिमप्रतीकारौः कर्मारपरिमार्जितैः। षड्भिः ससृतं सहयं द्रोणं विड्वाऽनदद्भराम् ॥ १७३॥ तस्य नानदतो द्रोणः शिरः कायात् सकुण्डलम्। श्चरेणापाहरत् तूर्णं ततो मत्स्याः प्रदुद्वुः॥ १०४॥ एतांश्चान्यांश्च सुबहुज्ञानाजनपदेश्वरान् । सर्वान् द्रोणोऽजयसुद्धे कुरुभिः परिवारितः॥ १७५॥ ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना। पञ्चालाः केकया मत्स्याः समकम्पन्त भारत ॥ १७६॥ (क. २२) तान्दष्ट्वा चलितान् संख्ये प्रणुनान् द्रोणसायकैः। द्योधनोऽब्रवीत् कर्णे प्रहष्टः प्रहसन्निव ॥ १००॥ पर्य राधेय पञ्चालान् प्रणुन्नान् द्रोणसायकैः। सिंहेनेव मृगान् वन्यांस्त्रासितान् दढधन्वना ॥ १७८॥ नैते जातु पुनर्युद्धमीहेयुरिति मे मितः। यथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महादुमाः॥ १७९॥ अर्धमानाः शरैरेते रुक्मपुङ्खैर्महात्मना। पथा नैकेन गच्छन्ति घूर्णमानास्ततस्ततः॥ १८०॥ एव भीमो महाक्रोधी हीनः पाण्डवसृञ्जयैः। मदीयैरावृतो योधैः कर्ण नन्दयतीव माम्॥ १८१॥ व्यक्तं द्रोणमयं लोकमद्य पश्यति दुर्मतिः। निराज्ञो जीविताशूनमद्य राज्याच पाण्डवः॥ १८२॥ नैव जातु महाबाहुर्जीवन्नाहवमुत्खुजेत्। ক্ষর্যাত-न चापि पाण्डवा युद्धे भज्येरित्रिति मे मितः॥ १८३॥ निवृत्तो हि महाबाहुरमितीजा वृकोदरः। पञ्चालाः केकया मत्स्याः पाण्डवाश्च विशेषतः ॥ १८४॥ अतिभारमहं मन्ये भारद्वाजे समाहितम्। शीव्रमनुगमिष्यामो यत्र द्रोणो व्यवस्थितः॥ १८५॥

कोका इव महानागं मा वै हन्युर्यतव्रतम् ॥ १८६॥ राध्यस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः। श्रातृभिः सहितो राजन् प्रायाद्द्रोणरथं प्रति॥ १८०॥ तत्रारावो महानासीदेकं द्रोणं जिघांसताम्। पाण्डवानां निवृत्तानां नानावर्णेईयोत्तमैः॥ १८८॥

(अ. २४) व्यथयेयुरिमे सेनां देवानामपि सञ्जय । धृतराष्ट्र०-आहवे ये न्यवर्तन्त वृकोदरमुखा नृपाः ॥ १८९॥

संप्रयुक्तः किलैवायं दिष्टैर्भवति पृरुषः। तस्मिन्नेव च सर्वार्थाः प्रदृश्यन्ते पृथग्विधाः ॥ १९०॥ दीर्घं विप्रोषितः कालमरण्ये जटिलोऽजिनी। अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहार युधिष्ठिरः ॥ १९१ ॥ स एव महतीं सेनां समावर्तयदाहवे। किमन्यद्दैवसंयोगान्मम पुत्रस्य चाभवत् ॥ १९२ ॥ युक्त एव हि भाग्येन ध्रुवमुत्पद्यते नरः। स तथा कृष्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति ॥ १९३॥ यन्मां क्षत्ताऽत्रवीत्तात प्रपश्यन् पुत्रगृद्धिनम्। दुर्योधनेन तत् सर्वं प्राप्तं सूत मया सह ॥ १९४॥ नृशंसं तु परं ज स्यास्यक्त्वा दुर्योधनं यदि। पुत्रहोषं चिकीर्षेयं कृत्स्नं न मरणं वजेत ॥ १९५॥ यो हि धर्म परित्यज्य भवत्यर्थपरो नरः। सोऽस्माच हीयते लोकात् श्चद्रभावं च गच्छति ॥ १९६ ॥ अद्य चाप्यस्य राष्ट्रस्य हतोत्साहस्य सञ्जय। अवशेषं न पश्यामि कक्कदे मृदिते सति॥ १९७॥ व्यक्तमेव च मे शंस यथा युद्धमवर्तत। केऽयुध्यन् के व्यपाकुर्वन् के क्षुद्राः प्राद्रवन् भयात् ॥१९८॥

## भगद्त्तवधः, नीलवधः

(अ. २६) तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युचातेषु भागशः। सञ्जय०-प्राग्जोतिषस्ततो भीमं कुञ्जरेण समाद्रवत्॥ १९९॥

> स नागप्रवरो भीमं सहसा समुपाद्रवत्। वृकोदररथं साश्वमविशेषमचूर्णयत्॥ २००॥

पद्भयां भीमोऽप्यथो धावंस्तस्य गात्रेष्वलीयत । गात्राभ्यन्तरगो भूत्वा करेणाताडयन्सुहुः ॥ २०१ ॥ कुळाळचक्रवन्नागस्तदा तूर्णमथाभ्रमत् । भीमोऽपि नागगात्रेभ्यो विनिःसृत्यापयाज्ञवात् ॥ २०२ ॥

ततः पाण्डवयोघास्ते नागराजं शरैर्द्वुतम्। सिषिचुर्भेरवान्नादान् विनदन्तो जिघांसवः॥ २०३॥ नियन्तुः शिल्पयत्नाभ्यां प्रेरितोऽरिशरार्दितः। परिचिक्षेप तान्नागः स रिपृन् सव्यदक्षिणम् ॥ २०४॥

क्षिप्रं रयेनाभिपन्नानां वायसानामिव स्वनः। वभूव पाण्डवेयानां भृशं विद्ववतां स्वनः॥ २०५॥

(अ. २४) रजो दृष्वा समुद्भृतं श्रुत्वा च गजिनःस्वनम् ।
भगदत्ते विकुर्वाणे कौन्तेयः कृष्णमब्रवीत् ॥ २०६ ॥
यथा प्राग्ज्योतिषो राजा गजेन मधुसूदन ।
त्वरमाणो विनिष्कान्तो श्रुवं तस्यैष निःस्वनः ॥ २०७ ॥
स पाण्डवबर्छं सर्वमधैको नारायिष्यति ।
न चावाभ्यावृतेऽन्योऽस्ति राक्तस्तं प्रतिवाधितुम् ॥ २०८ ॥
त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्राग्ज्योतिषाधिषः ॥ २०९ ॥
वचनादथ कृष्णस्तु प्रययौ सन्यसाचिनः ।
दीर्यते भगदत्तेन यत्र पाण्डववाहिनी ॥ २१० ॥

तं प्रयान्तं ततः पश्चादाह्वयन्तो महारथाः। संशातकाः समारोहन सहस्राणि चतुर्दश ॥ २११ ॥ दशैव तु सहस्राणि त्रिगर्तानां महारथाः। चत्वारि च सहस्राणि वासुदेवस्य चानुगाः ॥ २१२ ॥ स सन्निवृत्तः सहसा कपिप्रवरकेतनः। एको रथसहस्राणि निहन्तं वासवी रणे॥ २१३॥ ततस्तान् प्रायदाः पार्थी ब्रह्मास्त्रेण निजिन्नवान् ॥ २१४॥ संदाप्तकांस्ततो हत्वा भयिष्ठा ये व्यवस्थिताः। भगदत्ताय याहीति कृष्णं पार्थोऽभ्यनोदयत् ॥ २१५॥ (अ. २८) तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं स्वान् भ्रातृन् द्रोणतापितान् । सुरामी आतृभिः सार्घ युद्धार्थी पृष्ठतोऽन्वयात् ॥ २१६॥ ततोऽर्जुनः सुशर्माणं विद्वा सप्तमि राशुगैः। ध्वजं धनुश्चास्य तथा क्षराभ्यां समक्षन्तत ॥ २१७ ॥ त्रिगर्ताधिपतेश्चापि भ्रातरं षड्भिराशुगैः। साश्वं ससूतं त्वरितः पार्थः प्रैवीद्यमक्षयम् ॥ २१८ ॥ ततो भुजगसंकाशां सुशर्मा शक्तिमायसीम्। चिक्षेपार्जनमादिश्य वास्तदेवाय तोमरम् ॥ २१९ ॥ शक्तिं त्रिभिः शरैश्विख्या तोमरं त्रिभिरर्जुनः। सुरार्माणं रारवातैर्मोहयित्वा न्यवर्तयत् ॥ २२० ॥ संवेद्यसनीकानि शरवर्षेण पाण्डवः। सुपर्णेपातवद्राजन्नायात् प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २२१ ॥ यथा नलवनं कुद्धः प्रमिन्नः षष्टिहायनः। मृद्नीयात्तद्वदायस्तः पार्थोऽनृद्नाचम् तव ॥ २२२ ॥ तस्मिन् प्रमथिते सैन्ये भगदत्तो नराधिपः। तेन नागेन सहसा धनक्षयमुपाद्रवत् ॥ २२३ ॥

तमापतन्तं द्विरदं दध्वा कुद्धिमवान्तकम्। चक्रेऽपसव्यं त्वरितः स्यन्दनेन जनार्दनः ॥ २२४॥ संप्राप्तमपि नेयेष परावृत्तं महाद्विपम्। सारोहं मृत्युसात् कर्तुं समरन् धर्म धनक्षयः॥ २२५॥ (अ. २९) प्राग्ज्योतिषेण संसक्तानुभी दाशाईपाण्डवी। मृत्युदंद्यान्तिकं प्राप्ती सर्वभृतानि मेनिरे॥ २२६॥ ततो नागस्य तहमं व्यथमत पाकशासनिः। शरजालेन महता तद्व्यशीर्यत भूतले॥ २२७॥ ततर्छत्रं ध्वजं चैव छित्त्वा राज्ञोऽर्जुनः रारैः। विद्याघ दश्मिस्तूर्णमुत्स्मयन् पर्वतेश्वरम् ॥ २२८ ॥ विद्यस्ततोऽतिब्यथितो वैष्णवास्त्रमुदीरयन्। अभिमंत्र्यांकुदां कुद्धो व्यस्जत् पाण्डवोरसि ॥ २२९ ॥ विसृष्टं भगदत्तेन तदस्त्रं सर्वघाति वै। उरसा प्रतिजग्राह पार्थ संछाद्य केशवः॥ २३०॥ वैजयन्त्यभवन्माला तदस्त्रं केशवोरसि। पद्मकोशविचित्राख्या सर्वर्तुकुसुमोत्कटा ॥ २३१ ॥ ततोऽर्जुनः क्वान्तमनाः केशवं प्रत्यभाषत ॥ २३२ ॥ अयुध्यमानस्तुरगान् संयन्तास्मीति चानघ। इत्युक्तवा पुण्डरीकाक्ष प्रतिक्षां स्वां न रक्षसि ॥ २३३ ॥ यद्यहं व्यसनी वा स्थामशक्तो वा निवारणे। ततस्त्वयैवं कार्यं स्थान्न तत्कार्यं मयि स्थिते ॥ २३४॥ ततोऽर्जुनं वासुदेवः प्रत्युवाचार्थवद्वचः। श्रृणु गुह्यमिदं पार्थ पुरा वृत्तं यथाऽनघ ॥ २३५ ॥ चतुर्मृर्तिरहं राश्वलोकत्राणार्थमुद्यतः। एका मूर्तिस्तपश्चर्या कुरुते मे भुवि स्थिता॥ २३६॥

अपरा पश्यति जगत कुर्वाणं साध्वसाधुनी। अपरा क्रवते कर्म मानुषं लोकमाश्रिता ॥ २३७ ॥ शेते चतुर्थी त्वपरा निद्वां वर्षसहित्रकीम्। याऽसौ वर्षसहस्रान्ते मूर्तिरुत्तिष्ठते मम। चराईभ्यो वरान् श्रेष्ठांस्तिसम् काले ददाति सा॥ २३८॥ तं तु कालमनुपातं विदित्वा पृथिवी तदा। अयाचत वरं यन्मां नरकार्थाय तच्छ्णु ॥ २३९ ॥ देवानां दानवानां च अवध्यस्तनयोऽस्त् मे। उपेतो वैष्णवास्त्रेण तन्मे त्वं दातुमईसि ॥ २४० ॥ पवं वरमहं श्रुत्वा जगत्यास्तनये तदा। अमोघमस्त्रं प्रायच्छं वैष्णवं परमं पुरा ॥ २४१ ॥ अवोचं चैतदस्रं वै ह्यमोघं भवतु क्षमे। नरकस्यामिरक्षार्थं नैनं कश्चिद्धधिष्यति ॥ २४२ ॥ अनेनास्त्रेण ते गुप्तः सुतः परबळार्दनः। भविष्यति दुराधर्षः सर्वछोकेषु सर्वदा ॥ २४३ ॥ तथेत्युक्त्वा गता देवी कृतकामा मनस्विनी। स चाप्यासीद् दुराधर्वी नरकः शत्रुतापनः॥ २४४॥ तस्मात् प्राग्ज्योतिषं प्राप्तं तदस्त्रं पार्थं मामकम्। नास्यावध्योऽस्ति लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥ २४५॥ तन्मया त्वत्कृते चैतदन्यथा व्यपनामितम्। विमुक्तं परमास्त्रेण जिह पार्थं महासुरम् ॥ २४६ ॥ ततः पार्थी महाबाह्यसंभ्रान्तो महामनाः। कुम्भयोरन्तरे नागं नाराचेन समार्पयत् ॥ २४० ॥ स करी भगदत्तेन प्रेथमाणो मुहुर्मुहुः। न करोति वचस्तस्य दिद्वस्येव योषिता ॥ २४८ ॥

स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवनि ययौ । नदश्वतिस्वनं प्राणानुत्ससर्जं महाद्विषः॥ २४९॥ ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केशवः। अयं महत्तरः पार्थ पित्रतेन समावृतः॥ २५०॥ विश्वासंख्यन्यनः शूरः परमदुर्जयः। अक्षणोहन्मीलनार्थाय बद्धपट्टो द्यसौ नृपः॥ २५१॥ देववाक्यात् प्रचिच्छेद शरेण भृशमर्जुनः। छिन्नमार्त्रेऽशुके तिसम् रुद्धनेत्रो बभूव सः। तमोमयं जगन्मेने भगदत्तः प्रतापवान्॥ २५२॥ तत्रश्चन्द्रार्थविम्बेन वाणेन नतपर्वणा। विभेद हृद्यं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः॥ २५३॥ स भिन्नहृद्यो राजा भगदत्तः करीटिना। शर्भश॥ श्रासनं शरांश्चव गतासुः प्रमुमोच ह ॥ २५४॥ शिरसस्तस्य विश्रष्टं पपात च वरांशुकम्। नालताडनविश्रष्टं पलाशं निलनादिव॥ २५५॥

स हेममाळी तपनीयभाण्डात् पपात नागादिरिसन्निकाशात्। सुपुष्पितो मास्तवेगरुग्णो महीधराग्रादिव कर्णिकारः॥ २५६॥

(स. ३०) ततोऽर्जुनोऽस्त्रविच्छेद्यं दर्शयक्षात्मनोऽरिषु।
सभ्यवर्थच्छरीवेण कीरवाणामनीकिनीम्॥ २५०॥
सा हन्यमाना पार्थेन तव पुत्रस्य वाहिनी।
द्वैधीभूता महाराज गङ्गेवासाद्य पर्वतम्॥ २५८॥
द्रोणमेवान्वपद्यन्त केचित् तत्र नर्र्षभाः।
केचिद्दुर्योधनं राजन्नर्द्यमानाः किरीटिना॥ २५९॥
नापद्याम ततस्त्वेनं सैन्ये वै रजसावृते॥ २६०॥

ततः पुनर्दक्षिणतः संश्रामश्चित्रयोधिनाम्। सुयुद्धं चार्जुनस्यासीददं तु द्रोणमन्वियाम्॥ २६१॥

(अ. ३१) द्रोणं द्रोणमिति क्र्राः पञ्चालाः समचोदयन्। मा द्रोणमिति पुत्रोस्ते कुरून् सर्वानचोदयन् ॥ २६२ ॥ द्रोणं द्रोणमिति होके मा द्रोणमिति चापरे। कुरूणां पाण्डवानां च द्रोणचूतमवर्तत ॥ २६३ ॥ यं यं प्रमथते द्वोणः पञ्चालानां रथवजम्। तत्र तत्र तु पाञ्चाखो धृष्टद्यानोऽभ्यवर्तत ॥ २६४॥ तदद्भुतमभूद्युद्धं द्रोणपाञ्चालयोस्तथा। नैव तस्योपमा काचिदिति में निश्चिता मतिः॥२६५॥ ततो नीलोऽनलप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्। शरस्फुल्लिङ्गश्चापाचिर्दहन् कक्षमिवानलः॥ २६६॥ तस्योद्यतांसं सनसं शिरः कायात् सकुण्डलम्। महोनापाहरद्द्रीणिः स्मयमान इवानघ ॥ २६७॥ ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी भूशमाकुला। आचार्यपुत्रेण हुते नीले ज्वलिततेजसि ॥ २६८ ॥ अचिन्तयंश्च ते सर्वे पाण्डवानां महारथाः। कथं नो वासविस्त्रायाच्छत्रभ्य इति मारिष ॥ २६९ ॥ दक्षिणेन त सेनायाः करते कदनं बली। संशासकावशेषस्य नारायणबलस्य च ॥ २७० ॥

(थ. ३२) ततो द्रोणोऽतिसंकुद्धो विस्जब्दातद्याः द्यारान् । चेदिपञ्चालपाण्डूनामकरोत् कदनं महत् ॥ २०१ ॥ एतस्मिन्नंतरे जिष्णुर्जित्वा संद्यापकान् बहुन् । अभ्ययात्तत्र यत्राऽसौ द्रोणः पाण्डून् प्रमर्दति ॥ २०२:॥ संद्यापकसमुद्रं तमुच्छोष्यास्त्रगभस्तिभिः। स पाण्डवयुगान्तार्कः कुरूनप्यभ्यतीतपत् ॥ २०३ ॥

तेन वाणसहस्रोधैर्गजाश्वरथयोधिनः। ताड्यमानाः क्षितिं जम्मुर्मुक्तकेशाः शरार्दिताः॥ २०४॥ ते विकीर्णरथाश्चित्राः प्रायशश्च पराङ्मुखाः। कुरवः कर्ण कर्णेति हाहेति च विचुकुर्गुः॥ २०५॥ तमाधिरथिराऋन्दं विज्ञाय शरणैषिणाम्। मा भैष्टेति प्रतिश्रुत्य ययावभिमुखोऽर्जुनम् ॥ २७६ ॥ अर्जुनश्चापि राघेयं विद्वा सप्तमिराद्युगैः। कर्णादवरजं वाणैर्जघान निशितैः शरैः॥ २७७॥ ततः रात्रुअयं हत्वा पार्थः षड्भिरजिह्मगैः। जहार सद्यो भहेन विपाटस्य शिरो रथात्॥ २७८॥ पद्यतां धार्तराष्ट्राणामेकेनैव किरीटिना। प्रमुखे सृतपुत्रस्य सोद्या निहतास्त्रयः॥ २७९॥ ततो भीमः समुत्पत्य स्वरथाद्वैनतेयवत्। वरासिना कर्णपक्षान् जघान दश पश्च च ॥ २८० ॥ एवमेष महारौद्रः क्षयार्थं सर्वधन्विनाम्। तावकानां परेषां च त्यक्तवा प्राणानभृद्रणः॥ २८१॥

ततो बले भृशलुलिते परस्परं निरीक्षमाणे रुघिरीघसंग्लुते। दिवाकरेऽस्तं गिरिमास्थिते शनै-रुमे प्रयाते शिविराय भारत॥ २८२॥

त्रयोदशिदनयुद्धम् , चक्रव्यृहभेदनम् (अ. ३३) ततः प्रभातसमये द्रोणं दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ २८३ ॥ नूनं वयं वध्यपक्षे भवतो द्विजसत्तमः । तथा हि नाग्रहीः प्राप्तं समीपेऽद्य युधिष्टिरम् ॥ २८४ ॥ इच्छतस्ते न मुच्येत चक्षुःप्राप्तो रणे रिपुः । जिघृक्षतो रक्ष्यमाणः सामरैरिप पाण्डवैः ॥ २८५ ॥

वरं दत्वा मम प्रीतः पश्चाद्विकृतवानसि। आशामङ्गं न कुर्वन्ति भक्तस्यार्थाः कथञ्चन ॥ २८६॥ ततोऽशीतस्तथोकः सन् भारद्वाजोऽबवीवृपम्। नाईसे मां तथा ज्ञातुं घटमानं तव प्रिये॥ २८०॥ ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः। नार्छ लोका रणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना॥ २८८॥ सत्यं तात व्रवीम्यच नैतजात्वन्यथा भवेत्। अद्यैकं प्रवरं कञ्चित् पातियाच्ये महारथम् ॥ २८९॥ तं च व्यृहं विधास्यामि योऽभेचिखिदशैरिप। योगेन केनचिद्राजनर्जुनस्त्वपनीयताम्॥ २९०॥ न द्यज्ञातमसाध्यं वा तस्य संख्येऽस्ति किञ्चन। सेनह्यपातं सकलं सर्वज्ञानमितस्ततः॥ २९१॥ द्रोणेन व्याहते त्वेवं संशासकगणाः पुनः। आह्रयवर्जुनं संख्ये दक्षिणामभितो दिशम्॥ २९२॥ ततोऽर्जुनस्याथ परेः सार्घ समभवद्रणः। तादशो यादशो नान्यः श्रुतो दृष्टोऽपि वा कचित् ॥ २९३ ॥ (अ. १४) चक्रव्यूहो महाराज आचार्यणाभिकल्पितः। तत्र शैकोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः॥ २९४॥ (अ. ३५) तदनीकमनाधृष्यं भारद्वाजेन रक्षितम्। पार्थाः समभ्यवर्तन्त भीमसेनपुरोगमाः॥ २९५॥ समीपे वर्तमानांस्तान् भारद्वाजोऽतिवीर्यवान्। असंभ्रान्तः शरीधेण महता समवारयत्॥ २९६॥ तमायान्तमभिकुदं द्रोणं दृष्ट्वा युधिष्ठिरः। बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्ये प्रतिवारणम्॥ २९७॥ अशक्यं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिरः। अब्रवीत् परवीरघ्नमभिमन्युमिदं वचः॥ २९८॥

णत्य नो नार्जुनो गहेंचथा तात तथा कुरु। चक्रव्यूहस्य न वयं विद्यो भेदं कथञ्चन॥ २९९॥ त्वं वाऽर्जुनो वा कृष्णो वा भिन्द्यात् प्रद्युम्न एव वा। चक्रव्यूहं महाबाहो पञ्चमो नोपपद्यते॥ ३००॥ अक्षिमन्यो वरं तात याचतां दातुमहीसि। सिप्रमस्त्रं समादाय द्रोणानीकं विशातय॥ ३०१॥

- अभि०-द्रोणस्य दृढमत्युप्रमनीकप्रवरं युधि। पितृणां जयमाकांक्षत्रवगाहेऽविलम्बितम्॥ ३०२॥ उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकविशातने। नोत्सहे हि विनिर्गनतुमहं कस्यांचिदापदि॥ ३०३॥
- युघि०-भिन्ध्यनीकं युघां श्रेष्ठ द्वारं सञ्जनयस्व नः । वयं त्वानुगमिष्यामो येन त्वं तात यास्यसि ॥ ३०४ ॥ धनञ्जयसमं युद्धे त्वां वयं तात संयुगे । प्रणिधायानुयास्यामो रक्षन्तः सर्वतोमुखाः ॥ ३०५ ॥
- (अ. ३६) सीमद्रस्तद्वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः।
  अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत॥ २०६॥
  तेन सञ्चोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथिः।
  प्रत्युवाच ततो राजन्निममन्युमिदं वचः॥ २००॥
  अतिभारोऽयमायुष्मज्ञाहितस्त्विय पाण्डवैः।
  संप्रधार्य क्षणं बुद्ध्या ततस्त्वं योद्धुमर्हसि॥ २०८॥
  आचार्यो हि कृती द्रोणः परमाश्चे कृतश्रमः।
  अत्यन्तसुखसंवृद्धस्त्वं चायुद्धविशारदः॥ २०९॥
  ततोऽभिमन्युः प्रहसन् सार्थं वाक्यमव्वीत्।
  सारथे को न्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेव वा॥ २१०॥
  न ममैतद्द्विषत्सैन्यं कलामर्हति षोडशीम्॥ २१९॥

अपि विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य स्तज । पितरं चार्जुनं युद्धे न भीर्मामुपयास्यति ॥ ३१२ ॥ ततः संनोदयामास हयानाशु त्रिहायनान् । नातिहृष्टमनाः स्तो हेमभाण्डपरिच्छदान् ॥ ३१३ ॥ तमुदीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः । अभ्यवर्तन्त कीर्द्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ३१४ ॥

स कर्णिकारप्रवरोच्छितध्वजः सुवर्णवर्मार्जुनिरर्जुनाहरः। युयुत्सया द्रोणमुखान् महारथान् समासदिसहिशाश्रयेथा द्विपान् ॥ ३१५॥ ते विंशतिपदे यत्ताः संप्रहारं प्रचिक्रिरे। आसीद्राङ्गं इवावर्ती मुहूर्तमुद्धाविव ॥ ३१६॥ शूराणां युध्यमानानां निष्नतामितरेतरम्। संग्रामस्तुमुळो राजन् प्रावर्तत सुदारुणः ॥ ३१७ ॥ प्रवर्तमाने संग्रामे तस्मिन्नतिभयंकरे। द्रोणस्य मिषतो व्यहं भिरवा प्राविशदार्जनिः ॥ ३१८॥ तं प्रविधं विनि चन्तं शत्रसंघान्महावलम्। ह्रस्त्यश्वरथपस्योघाः परिवृत्तस्वायुधाः ॥ ३१९ ॥ तेषामापततां वीरः शीव्रयोधी महाबळः। क्षिप्रास्त्रो न्यवधीद्राजन् मर्मज्ञो मर्मभेदिभिः॥ ३२०॥ ततस्तेषां रारीरैश्च रारीरावयवैश्च सः। सन्तस्तार क्षितिं क्षिप्रं क्रशैवेंदिमिवाध्वरे॥ ३२१॥ तथा निर्मिथितं तेन इयङ्गं तव बलं महत्। यथाऽसुरबलं घोरं ज्यम्बकेन महीजसा ॥ ३२२ ॥ कृत्वा कर्म रणेऽसद्यं परैरार्जुनिराहवे। अभिनच पदात्योघांस्त्वदीयानेव सर्वशः ॥ ३२३ ॥

(अ. १९) तद् दृष्ट्या चरितं तस्य सौभद्रस्यामितौजसः। समकम्पेन्त सैन्यानि त्वदीयानि सहस्रशः॥ ३२४॥ अथाववीन्महाप्राज्ञो भारद्वाजः प्रतापवान् । हर्षेणोत्फ्रल्लनयनः क्रपमाभाष्य सत्वरम् ॥ ३२५ ॥ घटयन्निव मर्माणि पुत्रस्य तव भारत । अभिमन्युं रणे दक्ष्वा तदा रणविशारदम् ॥ ३२६ ॥ एष गच्छति सौमद्रः पार्थानां प्रथितो युवा । नंदयन् सुहदः सर्वान् राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ ३२० ॥ नास्य युद्धे समं मन्ये कञ्चिदन्यं धनुर्धरम्। इच्छन् इन्यादिमां सेनां किमर्थमपि नेच्छति ॥ ३२८॥ द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्तं श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः। आर्जुनि प्रति संकुद्धो द्रोणं दृष्ट्वा स्मयन्निव ॥ ३२९ ॥ अथ दुर्योधनः कर्णमववीद्वाहिकं नृपः। द्रःशासनं मद्रराजं तांस्तथान्यान् महारथान् ॥ ३३० ॥ सर्वमूर्घामिविकानामाचार्यो ब्रह्मवित्तमः। अर्जुनस्य सुतं मूढं नायं हन्तुमिहेच्छति ॥ ३३१॥ न ह्यस्य समरे युद्धयेदन्तकोऽप्याततायिनः। किमङ्ग पुनरेवान्यो मर्त्यः सत्यं व्रवीमि वः ॥ ३३२ ॥ अर्जुनस्य सुतं त्वेष शिष्यत्वाद्भिरक्षति । शिष्याः पुत्राश्च द्यितास्तद्पत्यं च धर्मिणास् ॥ ३३३ ॥ संरक्ष्यमाणो द्रोणेन मन्यते वीर्यमात्मनः। आत्मसंभावितो मृहस्तं प्रमश्नीत मा चिरम् ॥ ३३४ ॥ दुःशासनस्तु तच्छूत्वा दुर्योधनवचस्तदा । सीभद्रमभ्ययात् कुद्धः शस्वर्षेरवाकिरन् ॥ ३३५ ॥ तमतिकुद्धमायान्तं तव पुत्रमरिन्दमः। अभिमन्युः शरैस्तीक्ष्णैः षड्विंशत्या समार्पयत् ॥ ३३६ ॥ (अ. ४०) स गाढिविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्।
दुःशासनो महाराज करमछं चाविशनमहत्॥ ३३०॥
सारिथस्वरमाणस्तु दुःशासनमचेतनम्।
रणमध्याद्पोवाह सीभद्रशरपीडितम्॥ ३३८॥
ततः कर्णः शरैस्तीक्ष्णैरभिमन्युं दुरासदम्।
अभ्यवर्षत संकुद्धः पुत्रस्य हितकृत् तव॥ ३३९॥
ततो मुहूर्तात् कर्णस्य वाणेनैकेन वीर्यवान्।
सध्वजं कार्मुकं वीरिच्छत्वा भूमावपातयत्॥ ३४०॥
ततः कृच्छ्गतं कर्णं दृष्ट्वा कर्णादनन्तरः।
सीभद्रमभ्ययात् तूर्णं दृदमुद्यस्य कार्मुकम्॥ ३४१॥

(अ. ४१) तस्याभिमन्युरायम्य स्मयन्नेकेन पत्रिणा। द्वारः प्रच्यावयामास तद्रथात् प्रापतद्भुवि॥ ३४२॥ कार्णिकारमिवाधूतं वातेनापतितं नगात्। भ्रातरं निद्दतं दृष्ट्या राजन् कर्णो व्यथां ययौ॥ ३४३॥

जयद्रथेन पाण्डववारणम्

(अ. ४२) गाहमानमनीकानि सद्श्वैश्च त्रिहायनैः।
धृत०- अपि यौधिष्ठिरात् सैन्यात् कश्चिद्न्वपतद्वली।। ३४४॥
सञ्ज०- युधिष्ठिरो भीमसेनः शिखण्डी सात्यिकर्यमौ।
धृष्टग्रुम्नो विरादश्च द्रुपदश्च सक्कयः।
धृष्टकेतुश्च संरुद्धो मत्स्याश्चाभ्यपतन् रणे॥ ३४५॥
तेनैव तु पथा यान्तः पितरो मातुलैः सह।
अभ्यद्रवन् परीण्सन्तो ब्यूढानीकाः प्रहारिणः॥ ३४६॥
तान् दष्ट्वा द्रवतः शूरांस्त्वदीया विमुखाभवन् ॥ ३४०॥
ततस्तद्विमुखं दष्ट्वा तव स्नोर्भहद्वलम्।
जामाता तव तेजस्वी संस्तंभिष्ठराद्ववत्॥ ३४८॥

सैन्यवस्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथः। स पुत्रगृद्धिनः पार्थान् सहसैन्यानवारयत्॥ ३४९॥

- (ब. ४३) ततस्त्वदीयाः संदृष्टाः साधु साध्विति वादिनः। सिन्धुराजस्य तत् कर्म प्रेक्ष्याश्रद्धेयमद्भुतम् ॥ ३५० ॥ सौभद्रेण हतैः पूर्वं सोत्तरायोधिभिद्धिपैः। पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः॥ ३५१ ॥ यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः। तं तमेव वरं प्राप्य सैन्धवः प्रत्यवारयत् ॥ ३५३ ॥
- (अ. ४४) प्रविश्याथार्जुनिः सेनां सत्यसन्धो दुरासदः। द्यक्षोभयत तेजस्वी मकरः सागरं यथा ॥ ३५३ ॥ तं सिंहमिव संकुद्धं प्रमथ्नन्तं शरैररीन् । आरादायान्तमभ्येत्य वसातीयोऽभ्ययाद्दुतम् ॥ ३५४ ॥ तमयसमयवर्माणमिष्ठुणा दूरपातिना । विव्याध हदि सौभद्रः स प्रपात व्यस्तः क्षितौ ॥ ३५५ ॥
- (अ. ४५) ये केचन गतास्तस्य समीपमपछायिनः।
  न ते प्रतिन्यवर्तन्त समुद्रादिव सिन्यवः॥ ३५६॥
  महाश्राहगृहीतेव वातवेगभयार्दिता।
  समकम्पत सा सेना विश्वष्टा नौरिवाणंवे॥ ३५०॥
  अथ रुक्मरथो नाम मद्रेश्वरस्तो वली।
  त्रस्तामाश्वासयन् सेनामत्रस्तो वाक्यमद्रवीत्॥ ३५८॥
  अलं त्रासेन वः शूरा नैष कश्चिन्मयि स्थिते।
  अहमेनं ग्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशयः॥ ३५९॥
  पवमुक्त्वा तु सौभद्रमभिदुद्राव वीर्यवान्।
  सोऽभिमन्युं त्रिभिर्वाणैविंद्ध्वा वश्वस्यथानव्त्॥ ३६०॥
  स तस्येष्वसनं छित्वा फाल्गुनिः सव्यवक्षिणौ।
  सुजौ शिरश्च स्वक्षित्र क्षितौ क्षित्रमपातयत्॥ ३६१॥
  मन्सा-११

दृष्वा रुक्मरथं रुगं पुत्रं शस्यस्य मानिनम्।
वयस्याः शस्यपुत्रस्य सुवर्णविद्यतध्वजाः।
आर्जुनि शरवर्षेण समन्तात् पर्यवारयन्॥ ३६२॥
धन्ष्यश्वान्त्रियन्तृश्च ध्वजान् बाहृंश्च साङ्गदान्।
शिरांसि च सितैर्वाणस्तेषां चिच्छेद फाल्गुनिः॥ ३६३॥
चृतारामो यथा भग्नः पञ्चवर्षः फलोपगः।
राजपुत्रशतं तद्वत्सीभद्रेण निपातितम्॥ ३६४॥
रिधनः कुञ्जरानश्वान् पदातींश्चापि मज्जतः।
दृष्व्वा दुर्योधनः क्षित्रमुपायात्तममर्षितः॥ ३६५॥
तयोः क्षणमिवापूर्णः संग्रामः समपद्यत।
अथाभवते विमुखः पुत्रः शरशताहृतः॥ ३६६॥

## लक्ष्मणवधः, बृहद्धलवधः

(अ. ४६) दुर्योधने च विमुखे राजपुत्रशते हते ।

धृत० सीभद्रे प्रतिपत्तिं कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३६० ॥

सञ्जय० संग्रुष्कास्याश्चळत्रेत्राः प्रस्वित्रा छोमहर्षणाः ।

पळायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ३६८ ॥

हतान् भ्रातृन् पितृन् पुत्रान् सुहृत्संबन्धिवान्धवान् ।

उत्सृज्योत्सृज्य संजग्मुस्त्वरयन्तो हयद्विपान् ॥ ३६९ ॥

एकस्तु सुखसंबृद्धो वाल्याद्दर्पाच निर्भयः ।

इष्वस्त्रविन्महातेजा छक्ष्मणोऽर्जुनिमभ्ययात् ॥ ३७० ॥

छक्ष्मणेन तु संगम्य सीभद्रः परवीरहा ।

पीत्रस्तव महाराज तव पीत्रमभाषत ॥ ३०१ ॥

सुदृष्टः क्रियतां छोको ह्यमुं छोकं गमिष्यसि ।

पश्यतां वान्धवानां त्यां नयामि यमसादनम् ॥ ३७२ ॥

पवमुक्त्वा ततो भक्षं सीभद्रः परवीरहा ।

उद्ववर्षं महावाहुर्निर्मुकोरगसिक्षभम् ॥ ३०३ ॥

स तस्य भुजनिर्मुक्तो लक्ष्मणस्य सुदर्शनम्। सुनसं सुभुकेशान्तं शिरोऽहार्षीत् सकुण्डलम् ॥ ३७४ ॥ लक्ष्मणं निहतं दृष्ट्वा हाहेत्युच्चुकुशुर्जनाः॥ ३७५॥ ततो दुर्योधनः ऋदः प्रिये पुत्रे निपातिते। हतैनमिति चुक्रोश क्षत्रियान् क्षत्रियर्षभः॥ ३७६॥ ततो द्रोणः कृपः कर्णो द्रोणपुत्रो बृहद्वलः। कृतवर्मा च हार्दिक्यः षड्थाः पर्यवारयन् ॥ ३७७ ॥ (अ.४७) तांस्तु सर्वान् महेष्वासान् सर्वविद्यासु निष्ठितान्। व्यष्टंभयद्रणे वाणैः सीभद्रः परवीरहा ॥ ३०८ ॥ ततो चुन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्। पुत्राणां तव वीराणां पश्यतामवधीद्वली ॥ ३७९ ॥ तं कोसलानामधिपः कर्णिनाऽताडयद्दि। स तस्याभ्वान् ध्वजं चापं सूतं चापातयत् क्षितौ ॥ ३८० ॥ अथ कोसलराजस्तु विरथः खङ्गचर्मभृत्। इयेष फाल्गुनेः कायाच्छिरो हर्तुं सकुण्डलम् ॥ ३८१ ॥ स कोसलानामधिपं राजपुत्रं वृहद्द्लम्। हदि विव्याय बाणेन स भिन्नहृदयोऽपतत्॥ ३८२॥ तथा वृहद्वलं हत्वा सौभद्रो व्यचरद्रणे। व्यष्टंभयनमहेष्वासो योघांस्तव शरांबुभिः॥ ३८३॥

## अभिमन्युवधः

(अ. ४८) अथ कर्णस्य सचिवान् षद् शूरांश्चित्रयोधिनः। साश्वस्ताःवजरथान् सौभद्रो निजधान ह ॥ ३८४ ॥ मागधस्य तथा पुत्रं हत्वा षड्भिरजिह्मगैः। साश्वं सस्तं तरुणमश्वकेतुमपातयत् ॥ ३८५ ॥ मार्तिकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्। श्चरप्रेण समुन्मथ्य ननाद विस्जन् शरान् ॥ ३८६ ॥

शत्रअयं चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवर्चसम्। सूर्यभासं च पश्चेतान् हत्वा विव्याघ सौवलम् ॥ ३८० ॥ तं सौबलिश्विभिविंद्वा दुर्योधनमथात्रवीत्। सर्व एनं विमक्षीमः पुरैकैक हिनस्ति नः ॥ ३८८ ॥ अथाववीत पुनद्रीणं कर्णी वैकर्तनो रणे। पुरा सर्वान् प्रमशाति बृह्यस्य वधमाद्यु नः ॥ ३८९ ॥ ततो द्रोणो महेष्वासः सर्वोस्तान् प्रत्यभाषत । शीव्रतां नरसिंहस्य पाण्डवेयस्य पश्यत ॥ धनुर्मण्डलमेवास्य रथमार्गेषु दश्यते। संद्धानस्य विशिखान् शीव्रं चैव विमुखतः॥ ३९०॥ आरुजन्नपि से प्राणान् मोहयन्नपि सायकैः। प्रहर्षयति मां भूयः सौभद्रः परवीरहा ॥ ३९१ ॥ अस्यतो लघुहस्तस्य दिशः सर्वा महेषुभिः। ज विशेषं प्रपश्यामि रणे गाण्डीवधन्वनः ॥ ३९२ ॥ अथ कर्णः पुनर्द्रोणमाहार्जुनिशराहतः। स्थातव्यमिति तिष्ठामि पीड्यमानोऽभिमन्युना ॥ ३९३॥ तेजस्विनः कुमारस्य शराः परमदारुणाः। क्षिण्वन्ति हृदयं मेऽद्य घोराः पावकतेजसः ॥ ३९४ ॥ तमाचार्योऽब्रवीत् कर्णे शनकैः प्रहसन्निव। अमेद्यमस्य कवचं युवा चाशुपराक्रमः ॥ ३९५॥ सघनुष्को न शक्योऽयमपि जेतुं सुरासुरैः। विरथं विधनुष्कं च करुप्वैनं यदीच्छसि ॥ ३९६ ॥ तदाचार्यवचः श्रत्वा कर्णो वैकर्तनस्त्वरन् । अस्यतो छघुह्रस्तस्य पृषत्कैर्धनुराच्छिनत् ॥ ३९७ ॥ अश्वानस्यावधीद्धोजो गौतमः पार्ष्णिसारथी। रोषास्त चिछन्नधन्वानं राखर्षैरवाकिरन् ॥ ३९८॥

त्वरमाणास्त्वराकाले विरथं पण्महारथाः। द्यारवर्षेरकरुणा बालमेकमवाकिरन् ॥ ३९९॥ स च्छिनधन्वा विरथः स्वधर्ममनुपालयन्। खड्गचर्मधरः श्रीमानुत्पपात विहायसा ॥ ४००॥ तस्य द्रोणोऽच्छिनन्मुष्टी खड्गं मणिमयत्सस्म्। श्लरप्रेण महातेजास्त्वरमाणः सपत्नजित् ॥ ४०१ ॥ राधेयो निशितैर्वाणैर्व्यथमद्यमं चोत्तमम् ॥ ४०२ ॥ व्यसिचर्मेषुपूर्णाङ्गः सोऽन्तरिक्षात् पुनः क्षितिम्। आस्थितश्चक्रमुचम्य द्रोणं कुद्धोऽभ्यधावत ॥ ४०३॥ (अ. ४९) विष्णोः स्वसुर्नन्दकरः स विष्ण्वायुधभूषणः। रराजातिरथः संख्ये जनाईन इवापरः ॥ ४०४ ॥ मास्तोद्धतकेशान्तमुद्यतारिवरायुधम्। वपुः समीक्ष्य पृथ्वीशा दुःसमीक्ष्यं सुरैरपि। तचकं भृशमुद्धिग्नाः सञ्चिच्छिदुरनेकघा ॥ ४०५ ॥ महारथस्ततः काणिः संजग्राह महागदाम्। ततः सुवलदायादं कालिकेयमपोथयत् ॥ ४०६॥ जघान चास्यानुचरान् गान्धारान् सप्तसप्तिम्। पुनश्चेव वसातीयान् जघान रथिनो दश ॥ ४००॥ केकयानां रथान् सप्त हत्वा च दश कुञ्जरान्। दौःशासनिरथं साश्वं गद्या समपोधयत्॥ ४०८॥ ततो दौःशासनिः कुद्धो गदामुद्यस्य मारिष। अभिदुद्राव सौभद्रं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्॥ ४०९॥ ताबुद्यतगदौ वीरावन्योन्यवधकाङ्क्षिणौ। भातःयौ संप्रजहाते पुरेव ज्यम्बकान्धकौ ॥ ४१० ॥ तावन्योन्यं गदाप्राभ्यामाहृत्य पतितौ क्षितौ। इन्द्रध्वजाविवोत्सृष्टी रणमध्ये परन्तपौ ॥ ४११ ॥

दौःशासिन्योत्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धनः।
उत्तिष्ठमानं सौभद्रं गद्या मूर्प्यताडयत्॥ ४१२॥
गदावेगेन महता व्यायामेन च मोहितः।
विचेता न्यपतद्भूमौ सौभद्रः परवीरहा॥ ४१३॥
पवं विनिहतो राजन्नेको बहुमिराहवे॥ ४१४॥
तं तथा पतितं शूरं तावकाः पर्यवारयन्।
दावं दग्ध्वा यथा शान्तं पावकं शिशिरात्यये॥ ४१५॥
विमृद्य नगश्रङ्गाणि सन्निन्तमिवानिल्य्।
अस्तंगतिमवादित्यं तप्त्वा मारतवाहिनीम्॥ ४१६॥
उपप्लुतं यथा सोमं संशुष्किमव सागरम्।
पूर्णचन्द्राभवदनं काकपश्चनुताक्षिकम्॥ ४१०॥
तं भूमौ पतितं दृष्ट्वा तावकास्ते महारथाः।
मुदा परमया युक्ताश्चकुशुः सिंहवन्मुहुः॥ ४१८॥
अन्तिरिन्ने च भूतानि प्राक्तोशन्त विशाम्पते।
द्रोणकर्णमुखैः बङ्भिर्धार्तराष्ट्रैर्महारथैः।
एकोऽयं निहतः शेते नैष धर्मा मतो हि नः॥ ४१९॥

(स. ५०) वयं तु प्रवर्ध हत्वा तेषां तैः शरपीडिताः। निवेशायाभ्युपायामः सायाद्वे रुधिरोक्षिताः॥ ४२०॥ निरीक्षमाणास्तु वयं परे चायोधनं शनैः। अपयाता महाराज ग्लानिं प्राप्ता विचेतसः॥ ४२१॥

युधिष्ठिरविलापः, मृत्युजनमकथा

(भ. ५१) ततो युधिष्ठिरो राजा विल्लाप सुदुःखितः। अभिमन्यौ हते वीरे श्रातुः पुत्रे महारथे॥ ४२२॥ कथं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं सौभद्रे निहतेऽर्जुनम्। सुभद्रां वा महाभागां प्रियं पुत्रमपश्यतीम्॥ ४२३॥ किंस्विद्धयमपेतार्थमिक्किष्टमसमञ्जसम्।
तावुमी प्रतिवक्ष्यामा हृषीकेशधनञ्जयो ॥ ४२४ ॥
अहमेव सुभद्रायाः केशवार्जुनयोरिष ।
प्रियकामा जयाकांक्षी कृतवानिदमप्रियम् ॥ ४२५ ॥
न लुन्धो बुध्यते दोषाँ ह्योभान्मोहात् प्रवर्तते ।
मधुलिप्सुर्हि नापश्यं प्रपातमहमीहशम् ॥ ४२६ ॥
यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शयनेषु च ।
भूषणेषु च सोऽस्माभिर्वालो युधि पुरस्कृतः ॥ ४२० ॥

न में जयः प्रीतिकरों न राज्यं न चामरत्वं न सुरैः सलोकता। इमं समीक्ष्याप्रतिवीर्यपौरुषं निपातितं देववरात्मजात्मजम् ॥ ४२८॥

(म. ५२) अथैनं विलयन्तं तं कुन्तीपुत्रं युघिष्टिरम्।
कृष्णद्वैपायनस्तत्र आजगाम महानृषिः॥ ४२९॥
तं तथा विलयन्तं वै शोकव्याकुलमानसम्।
उवाच भगवान् व्यासो युघिष्टिरमिदं वचः॥ ४३०॥
युघिष्टिर महाप्राञ्च सर्वशास्त्रविशारद।
व्यसनेषु न मुद्यन्ति त्वादशा भरतर्षभ॥ ४३१॥
स्वर्गमेष गतः शूरः शत्रून् हत्वा बहुन् रणे।
अवालसदशं कर्म कृत्वा वै पुरुषोत्तमः॥ ४३२॥
अनितक्रमणीयो वै विधिरेष युधिष्टिर।
देवदानवगन्धर्वान् मृत्युईरित भारत॥ ४३३॥
युधि० कस्य मृत्युः कृतो मृत्युः कथं संहरते प्रजाः।
हरत्यमरसङ्काश तन्मे बूहि पितामह॥ ४३४॥
तं तथा परिपृच्छन्तं कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्।
आश्वासनमिदं वाक्यमुवाच भगवानृषिः॥ ४३५॥।

पुरा क्तयुगे तात आसीद्राजा ह्यकम्पनः।
स शत्रुवशमापन्नो मध्ये संग्राममूर्धनि ॥ ४३६ ॥
तस्य पुत्रो हरिनाम नारायणसमो बले।
शत्रुमिनिहतः संख्ये पृतनायां युधिष्ठिर ॥ ४३० ॥
स राजा मेतक्रलानि तस्य कृत्वा शुचान्वितः।
शोचन्नहनि रात्रौ च नालभत् सुखमातमनः॥ ४३८ ॥
तस्य शोकं विदित्वा तु पुत्रव्यसनसम्भवम्।
आजगामाथ देवर्षिनीरदोऽस्य समीपतः॥ ४३९ ॥
स तु राजा महामागो दृष्ट्वा देवर्षिसत्तमम्।
पूजियत्वा यथान्यायं कथामकथयत् तदा ॥ ४४० ॥
मम पुत्रो महावीर्य इन्द्रविष्णुसमद्यतिः।
शत्रुभिर्वहुमिः संख्ये परात्रम्य हतो बली ॥ ४४१ ॥
क एष मृत्युर्भगवन् किंवीर्यवलपौरुषः।
पतिद्व्छामि तन्वेन श्रोतं मितमतां वर ॥ ४४२ ॥

नारद्० प्रजाः स्ट्वा तदा ब्रह्मा आदिसमें पितामहः।
असंहतं महातेजा दृष्ट्वा जगिददं प्रभुः॥ ४४३॥
तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति पार्थिव।
चिन्तयन्न हृस्मी वेद संहारं वसुघाधिप॥ ४४४॥
तस्य रोषान्महाराज खेभ्योऽग्निस्दितष्ठत।
तेन सर्वा दिशो व्याताः सान्तदेशा दिघक्षता॥ ४४५॥
ततो दिवं भुवं चैव ज्वालामालासमाकुलम्।
चराचरं जगत् सर्व ददाह भगवान् प्रभुः॥ ४४६॥
ततो स्द्रो जटी स्थाणुर्निशाचरपतिर्हरः।
जगाम शरणं देवं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्॥ ४४०॥
(अ. ५३) प्रजासर्गनिमित्तं हि हृतो यत्नस्त्वया विभो।
स्थाणु० त्वया सृष्टाश्च बृद्धाश्च भृतग्रामाः पृथिविधाः॥ ४४८॥

तास्तवेह पुनः क्रोधात् प्रजा दह्यन्ति सर्वद्यः।
ता दृष्ट्या मम कारुण्यं प्रसीद भगवन् प्रमो॥ ४४९॥
नारद०-श्रुत्वा हि वचनं देवः प्रजानां हितकारणे।
तेजः सन्धारयामास पुनरेवान्तरात्मनि॥ ४५०॥
उपसंहरतस्तस्य तमग्नि रोषजं तथा।
प्रादुर्वभूव विश्वभयो गोभ्यो नारी महात्मनः॥ ४५१॥
तामाहृय तदा देवो छोकादिनिधनेश्वरः।
मृत्यो इति महीपाछ जहि चेमाः प्रजा इति॥ ४५२॥
त्वं हि संहारवुद्ध्याथ प्रादुर्भृता रुषो मम।
तस्मात् संहर सर्वास्त्वं प्रजाः सजडपंडिताः।
मम त्वं हि नियोगेन ततः श्रेयो ह्यवाप्स्यस्ति॥ ४५३॥
प्वमुक्ता तु सा तेन मृत्युः कमछछोचना।
दृष्यो चात्पर्थमबछा प्रहरोद च सुस्वरम्॥ ४५४॥
पाणिभ्यां प्रतिजग्राह तान्यश्रूणि पितामहः।
सर्वभूतहितार्थाय तां चाप्यनुनयत् तदा॥ ४५४॥
(अ. ५४) विनीय दुःखमबछा आत्मन्येव प्रजापतिम्।

(अ. ५४) विनीय दुःखमवळा आत्मन्येव प्रजापितम्।
उवाच प्राञ्जिळिभूत्वा ळतेवावर्जिता पुनः॥ ४५६॥
त्वया सृष्टा कथं नारी ईंदशी वदतां वर।
कूरं कर्माहितं कुर्या तदेव किमु जानती॥ ४५०॥
विभेम्यहमधर्माद्धि प्रसीद भगवन् प्रभो॥ ४५८॥
प्रियान् पुत्रान् वयस्यांश्च भ्रातृन् मातृः पितृन् पतीन्।
अपध्यास्यन्ति मे देव मृतेष्वेभ्यो विभेम्यहम्॥ ४५९॥
कृपणानां हि रुदतां ये पतन्त्यश्चविन्दवः।
तेभ्योऽहं भगवन्भीता शरणं त्वाऽहमागता॥ ४६०॥
इच्छेयं त्वत्रसादाद्धि तपस्तप्तुं प्रजेश्वर।
प्रदिशेमं वरं देव त्वं महां भगवन् प्रभो॥ ४६१॥

तूष्णीमासीत्तदा देवः प्रजानामीश्वरेश्वरः। प्रसादं चागमितक्षप्रमात्मनैव प्रजापितः॥ ४६२॥ निवृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते। सा कन्यापि जगामाथ समीपात्तस्य धीमतः॥ ४६३॥ पुष्करेष्वथ गोकर्णे नैमिषे मलये तथा। अपाकर्षत् स्वकं देहं नियमैर्मानसप्रियैः॥ ४६४॥ अनन्यदेवता नित्यं दृढभक्ता पितामहे। तस्थी पितामहं चैव तोषयामास धर्मतः॥ ४६५॥ ततस्तामब्रवीत श्रीतो लोकानां प्रभवोऽव्ययः। सौम्येन मनसा राजन प्रीतः प्रीतमनास्तदा ॥ ४६६॥ मृत्यो किमिदमत्यन्तं तपांसि चरसीति ह ॥ ४६७ ॥ ततोऽब्रवीत् पुनर्मृत्युर्भगवन्तं पितामहम्। नाइं इन्यां प्रजा देव स्वस्थाश्चाकोरातीस्तथा। प्तिविच्छामि सर्वेश त्वत्तो वरमहं प्रभो॥ ४६८॥ तामब्रवीत् ततो देवो भूतभव्यभविष्यवित्। अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संहरन्त्या इमाः प्रजाः ॥ ४६९ ॥ मया चोक्तं मृषा भद्रे भविता न कथञ्चन। तस्मात् संहर कल्याणि प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः॥ ४७०॥ धर्मः सनातनश्च त्वां सर्वधा पावयिष्यति ॥ ४७१ ॥ सैवमुका महाराज कृताञ्जलिरिदं विभुम्। पुनरेवाववीद्वाक्यं प्रसाद्य शिरसा तदा ॥ ४०२ ॥ यद्येवमेतत कर्तव्यं मया न स्याद्विना प्रभो। तवाज्ञा मूर्धिन मे न्यस्ता यत् ते वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ ४७३ ॥ लोभः कोघोऽभ्यस्येर्ष्यां दोहो मोहश्च देहिनाम्। अहीश्चान्योन्यपरुषा देहं भिन्द्यः पृथग्विधाः॥ ४०४॥

ब्रह्मा०- तथा भविष्यते मृत्यो साधु संहर भोः प्रजाः। अधर्मस्ते न भविता नापध्यास्याम्यहं शुभे ॥ ४०५॥

> यान्यश्रुविन्दूनि करे ममासं-स्ते व्याध्यः प्राणिनामात्मजाताः। ते मार्याष्यन्ति नरान् गतास्-न्नाधर्मस्ते भविता मा स्म मैषीः॥ ४०६॥

बारद०- सा वै भीता मृत्युसंज्ञोपदेशाच्छापाद्गीता बाढमित्यव्रवीत् तम्।
सा च प्राणं प्राणिनामन्तकाले
कामकोधी त्यज्य हरत्यसक्ता॥ ४००॥

मृत्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रस्ता व्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः। सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते तस्माच्छोकं मा रुथा निष्फलं त्वम्॥ ४७८॥

सर्वे देवा मर्त्यसंज्ञाविशिष्टा-स्तमात् पुत्रं मा शुचो राजसिंह। स्वर्गे पातो मोदते ते तनूजो नित्यं रम्यान् वीरछोकानवाप्य॥ ४७९॥

आत्मानं वै प्राणिनो घ्नन्ति सर्वे नैतान् मृत्युर्दण्डपाणिहिनस्ति। तस्मान्मृतान्नानुशोचन्ति धीरा मृत्युं ज्ञात्वा निश्चयं ब्रह्मसृम् ॥ ४८०॥

हैपा० - पतच्छुत्वाऽर्थवद्वाक्यं नारदेन प्रकाशितम्। ज्वाचाकम्पनो राजा सखायं नारदं तदा॥ ४८१॥ व्यपेतशोकः प्रीतोऽस्मि भगवतृषिसत्तम। श्रुत्वेतिहासं त्वत्तस्तु कृतार्थोऽस्म्यभिवादये॥ ४८२॥ तथोको नारदस्तेन राज्ञा ऋषिवरोत्तमः। जगाम नन्दनं शीद्यं देवर्षिरमितात्मवान् ॥ ४८३॥

(स. ५१) पर्व ज्ञात्वा स्थिरो भूत्वा जज्ञारीन् धैर्यमाप्नुहि।
जीवन्त पव नः जोच्या न तु स्वर्गगतोऽनघ॥ ४८४॥
जोचतो हि महाराज अघमेवाभिवर्धते।
तस्माच्छोकं परित्यज्य श्रेयसे प्रयतेद्बुधः॥ ४८५॥
पर्व विद्वन्महाराज मा ग्रुचः साधयाम्यहम्।
पतावदुक्त्वा भगवांस्तत्रवान्तरधीयत॥ ४८६॥

अर्जुनकृतः शोकः, जयद्रथवभग्रतिज्ञा

(क. ७२) तस्मिन्नहिन निर्वृत्ते घोरे प्राणभृतां क्षये।
आदित्येऽस्तं गते श्रीमान् संध्याकाल उपस्थिते ॥ ४८७ [॥
व्यपयातेषु वासाय सर्वेषु भरतर्षम ।
हत्वा संशप्तकवातान् दिव्येरस्त्रैः कपिध्वजः॥ ४८८ ॥
प्रायात्स शिविरं जिष्णुर्जेत्रमास्थाय तं रथम् ।
गच्छन्नेव च गोविन्दं साश्चकण्ठोऽभ्यभाषत ॥ ४८९ [॥
किं नु मे हदयं त्रस्तं वाक्च सज्जति केशव ।
अनिष्टं चैव मे स्लिष्टं हदयान्नापसर्पति ।
अपि स्वस्ति भवेद्रान्नः सामात्यस्य गुरोर्मम ॥ ४९० ॥

बासु०- व्यक्तं शिवं तव भ्रातुः सामात्यस्य भविष्यति । मा श्रवः किञ्चिदेवान्यत् तत्रानिष्टं भविष्यति ॥ ४९१ ॥

सञ्जय०-ततः सन्ध्यामुणस्यैव वीरौ वीरावसाद्ने। कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रयातौ रथमास्थितौ ॥ ४९२ ॥ ततः स्विशिविरं प्राप्तौ हतानन्दं हतत्विषम् । दृदशाते सृशास्त्रस्थान् पाण्डवाश्रष्टचेतसः॥ ४९३ ॥ दृष्ट्या भ्रातृश्च पुत्रांश्च विमना वानरध्वजः। अपर्यश्चीव सौभद्रमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ४९४ ॥

मुखवर्णोऽप्रसन्नो वः सर्वेषामेव छक्ष्यते। न चाभिमन्यं पर्यामि न च मां प्रतिनन्द्रथ ॥ ४९५ ॥ मया श्रुतश्च द्रोणेन चक्रव्युहो विनिर्मितः। न च वस्तस्य भेताऽस्ति विना सौभद्रमर्भकम् ॥ ४९६ ॥ न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकाहिनिर्गमः। किञ्चन वालो युष्माभिः परानीकं प्रवेशितः॥ ४९७॥ भित्वाऽनीकं महेष्वासः परेषां बहुशो युधि। किश्व निहतः संख्ये सीमदः परवीरहा ॥ ४९८॥ वार्ष्णेयोद्यितं रह्रं मया सततलालितम्। यदि पुत्रं न पश्यामि यास्यामि यमसादनम् ॥ ४९९ ॥ अभिवादनदक्षं तं पितृणां वचने रतम्। नाद्याहं यदि पश्यामि का शान्तिहृदयस्य मे ॥ ५००॥ एवं विलय बहुधा भिन्नपोतो विणग्यथा। दुःखेन महताऽऽविद्यो युधिष्ठिरमपृच्छत ॥ ५०१ ॥ कचित्स कदनं कृत्वा परेषां कुरुनन्दन। स्वर्गतोऽभिमुखः संख्ये युध्यमानो नर्पभैः॥ ५०२॥ स नूनं बहुभिर्यत्तेर्युध्यमानो नर्षभैः। असहायः सहायार्थी मामनुध्यातवान् ध्रुवम् । इह में स्यात् परित्राणं पितेति स पुनः पुनः ॥ ५०३ ॥ यो मां नित्यमदीनात्मा प्रत्युद्रस्याभिनन्दति। उपायान्तं रिपृन् हत्वा सोऽद्य मां किं न पश्यति ॥ ५०४॥ नुनं स पातितः शेते धरण्यां रुधिरोक्षितः। शोभयन्मेदिनीं गात्रैरादित्य इव पातितः॥ ५०५॥ सुभद्रामनुशोचामि या पुत्रमपलायिनम् । रणे विनिद्दतं श्रुत्वा शोकार्ता वै विनंदयति ॥ ५०६ ॥

स्रभद्रा वक्ष्यते किं मामभिमन्यमपश्यती। द्रोपदी चैव दुःखार्ते ते च वक्ष्यामि किं त्वहम् ॥ ५०० ॥ सञ्जय०-पुत्रशोकार्दितं पार्थं ध्यायन्तं साश्रुलोचनम्। निगृह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिभिरभिप्लुतम्। मैवमित्यव्रवीत् कृष्णस्तीवशोकसमन्वितम्॥ ५०८॥ सर्वेषामेष वै पन्थाः शूराणामनिवर्तिनाम । क्षत्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ५०९ ॥ गतः पुण्यकृतां छोकानभिमन्युर्न संशयः। विदितं वेदितव्यं ते न शोकं कर्तुमर्हसि। पवमाश्वासितः पार्थः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा ॥ ५१० ॥ ततोऽब्रवीत्तदा भ्रातृन् सर्वान्पार्थः सगद्भदान् ॥ ५११ ॥ यद्येवमहमज्ञास्यमञ्कान् रक्षणे मम। पुत्रस्य पाण्डुपञ्चाळान् मया गुप्तो भवेत् ततः॥ ५१२ 🛭 अहो वः पौरुषं नास्ति न च वोऽस्ति पराक्रमः। यत्रामिमन्युः समरे पश्यतां वो निपातितः॥ ५१३॥ आत्मानमेव गहेंयं यदहं वै सुदुर्वलान्। युष्मानाज्ञाय निर्यातो भीरूनकृतनिश्चयान् ॥ ५१४ ॥ ततस्तं पुत्रशोकेन भृशं पीडितमानसम्। राजीवळोचनं कुद्धं राजा वचनमब्रवीत् ॥ ५१५ ॥ (भ. ७३) त्विय याते महाबाह्ये संशासकबळं प्रति। प्रयत्नमकरोत् तीव्रमाचार्यो ग्रहणे मम ॥ ५१६ ॥ व्युडानीका वयं द्रोणं वारयामः स्म सर्वेशः॥ ५१०॥ स वार्यमाणो रथिभिर्मीय चापि सुरक्षिते। अस्मानभिजगामाद्यु पीडयन्निशितैः शरैः॥ ५१८॥ ते पीड्यमाना द्रोणेन द्रोणानीकं न शक्तमः। प्रतिवीक्षितुमप्याजी मेत्तुं तत् कुत एव तु ॥ ५१९ ॥

वयं त्वप्रतिमं वीर्यं सर्वे सौभद्रमात्मजम्। उक्तवन्तः सम तं तात भिनध्यनीकमिति प्रभो ॥ ५२० ॥ स तथा नोदितोऽस्माभिः सद्भ्व इव वीर्यवान् । असह्यमपि तं भारं वोद्धमेवोपचक्रमे ॥ ५२१ ॥ स तवास्त्रोपदेशेन वीर्यंण च समन्वितः। प्राविशत्तद्वलं बालः सुपर्ण इव सागरम् ॥ ५२२ ॥ तेऽनुयाता वयं वीरं सात्वतीपुत्रमाहवे। प्रवेद्यकामास्तेनैव येन स प्राविश्चम्म् ॥ ५२३॥ ततः सैन्धवको राजा क्षुद्रस्तात जयद्रथः। वरदानेन रुद्रस्य सर्वाद्यः समवारयत् ॥ ५२४ ॥ ततो द्रोणः कृपः कर्णो द्रौणिः कौसल्य एव च। कृतवर्मा च सीभद्रं पड्रथाः पर्यवारयन् ॥ ५२५ ॥ परिवार्य तु तैः सर्वेर्युघि बालो महारथैः। यतमानः परं शक्त्या बहुभिर्विरथीकृतः॥ ५२६॥ ततो दौःशासनिः क्षिपं तथा तैर्विरथीकृतम्। संशयं परमं प्राप्य दिद्यान्तेनाभ्ययोजयत् ॥ ५२०॥ ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेन भाषितम्। हा पुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भवि॥ ५२८॥ प्रतिलभ्य ततः संज्ञां वासविः कोधमूर्चिछतः। कम्पमानो ज्वरेणेव निःश्वसंश्च मुहुर्मुहुः॥ ५२९॥ पाणि पाणौ विनिष्पिष्य श्वसमानोऽश्रुनेत्रवान् । उन्मत्त इव विप्रेक्षियं वचनमब्बीत् ॥ ५३०॥ सत्यं वः प्रतिजानामि भ्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् । न चेद्रधमयाङ्गीतो धार्तराष्ट्रान् प्रहास्यति॥ ५३१॥ न चास्मान् रारणं गच्छेत् कृष्णं वा पुरुषोत्तमम्। भवन्तं वा महाराज श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ ५३२ ॥ धार्तराष्ट्रप्रियकरं मिय विस्वृतसौहदम्।
पापं बाळवथे हेतुं श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ॥ ५३३ ॥
इमां चाप्यपरां भूयः प्रतिक्षां मे निवोधत ।
यद्यस्मिन्नहते पापे स्वीऽस्तमुपयास्यति ।
इहैव संप्रवेद्याऽहं ज्विळतं जातवेदसम् ॥ ५३४ ॥
अर्जुनेन प्रतिक्षाते पाञ्चजन्यं जनार्दनः।
प्रद्रभौ तत्र संकुद्धो वैचद्तं च फाल्गुनः॥ ५३५ ॥
ततो वादित्रघोषाध्य पादुरासन् सहस्रशः।
सिंहनादश्य पाण्डूनां प्रतिक्षाते महात्मना ॥ ५३६ ॥

(ब. ७४) श्रुत्वा तु तं महाशब्दं पांण्डूनां जयगृहिनाम्। चारैः प्रवेदिते तत्र समृत्थाय जयद्रथः। जगाम समितिं राज्ञां सैन्धवो विषृशन् बहु ॥ ५३० ॥ स तेषां नरदेवानां सकाशे पर्यदेवयन । अभिमन्योः पितुर्मीतः सत्रीडो वाक्यमत्रवीत् ॥ ५३८ ॥ योऽसी पाण्डोः किल क्षेत्रे जातः शकेण कामिना। स निनीषति दुर्बेहिमी किछैकं यमक्षयम् ॥ ५३९॥ तत् स्वस्ति बोऽस्त यास्यामि स्वगृहं जीवितेण्सया। अथ वास्त्रप्रतिबलास्त्रात मां क्षत्रियर्षभाः। पार्थेन प्रार्थितं वीरास्ते सन्दत्त ममाभयम् ॥ ५४० ॥ प्रहर्षे पाण्डवेयानां श्रत्वा मम महद्भयम् । सीदन्ति मम गात्राणि मुमूर्वोरिव पार्थिवाः॥ ५४१॥ पवं विलपमानं तं भयाद्व्याकुलचेतसम्। आत्मकार्यगरीयस्त्वाद्राजा दुर्योधनोऽब्रदीत् ॥ ५४२ ॥ अक्षोहिण्यो दशैका च मदीयास्तव रक्षणे। यत्ता योत्स्यन्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येतु ते भयम् ॥ ५४३॥ होण०- न त ते युधि संत्रासः कार्यः पार्थात् कथञ्चन। अहं हि रक्षिता तात भयात्वां नात्र संशयः ॥ ५४४ ॥ न हि मद्वाहुगुप्तस्य प्रभवन्त्यमरा अपि। व्युह्यिष्यामि तं व्यूहं यं पार्थी न तरिष्यति॥ ५४५॥ तस्माद्यद्वयस्व मा भैस्त्वं स्वधर्ममनुपाछय। पितृपैतामहं मार्गमन्याहि महारथ ॥ ५४६॥ तपस्तव्त्वा तु याँह्योकान् प्राप्तुवन्ति तपस्विनः। क्षत्रधर्माश्रिता वीराः क्षत्रियाः प्राप्नुवन्ति तान् ॥ ५४० ॥ एवमाश्वासितो राजा भारद्वाजेन सैन्धवः। अपानुदद्भयं पार्थाद्यद्वाय च मनो दघे ॥ ५४८ ॥ (अ. ७५) प्रतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्धुराजवधे तदा। वास्तदेवो महाबाहुर्घनञ्जयमभाषत ॥ ५४९॥ भ्रातृणां मतमशाय त्वया वाचा प्रतिश्रतम्। सैन्धवं चास्मि इन्तेति तत्साइसमिदं कृतम्॥ ५५० ॥ असंमन्त्र्य मया सार्धमतिभारोऽयमुद्यतः। कथं तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवेमहि॥ ५५१॥ धार्तराष्ट्रस्य शिबिरे मया प्रणिहिताश्चराः। त इमे रीव्रिमागम्य प्रवृत्ति वेदयन्ति नः॥ ५५२॥ त्वया वै संप्रतिकाते सिन्धुराजवधे प्रभो। सिंहनादः सवादित्रः सुमहानिह तैः श्रुतः॥ ५५३॥ तैर्वतद्भिरियं सत्या श्रुता सत्यवतस्तव। प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्य वधे राजीवलोचन ॥ ५५४॥ ततो विमनसः सर्वे त्रस्ताः श्चद्रमृगा इव। आसन्सुयोधनामात्याः स च राजा जयद्रथः॥ ५५५ ॥ स मन्त्रकाले संमन्त्र्य सर्वा नैःश्रेयसी क्रियाम्। सुयोधनसिदं वाक्यमब्बीद्राजसंसदि ॥ ५५६ ॥ ः

मामसौ पुत्रहन्तेति श्वोऽभियाता धनञ्जयः। अतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥ ५५७ ॥ ते मां रक्षत संग्रामे मा वो मूर्धिन धन अयः। पदं कृत्वाऽऽजुयाह्रक्ष्यं तस्मादत्र विधीयताम् ॥ ५५८ ॥ अथ रक्षा न मे संख्ये कियते कुरुनन्दन। अनुजानीहि मां राजन् गमिष्यामि गृहान् प्रति ॥ ५५९ ॥ सोऽहमिच्छाम्यनुज्ञातुं रक्षितुं वा महात्मना। द्रोणेन सहपूत्रेण वीरेण यदि मन्यसे ॥ ५६० ॥ स राज्ञा स्वयमाचार्यो भृशमत्रार्थितोऽर्जुन। संविधानं च विहितं रथाश्च किल सिज्जताः॥ ५६१॥ कर्णो भूरिश्रवा द्रौणिर्वृषसेनश्च दुर्जयः। कृपश्च मद्रराजश्च षडेतेऽस्य पुरोगमाः॥ ५६२॥ शकटः पद्मपश्चार्धी व्यूहो द्रोणेन निर्मितः। पद्मकर्णिकमध्यस्थसूचीपार्श्वे जयद्रथः। स्थास्यते रक्षितो वीरैः सिन्धुराट् स सुदुर्मदः॥ ५६३॥ पतानजित्वा षड्थान्नैव प्राप्यो जयद्रथः॥ ५६४॥ तेषामेकैकशो बीर्यं षण्णां त्वमनुचिन्तय। सहिता हि नरव्यात्र न शक्या जेतुमञ्जसा ॥ ५६५ ॥ भूयस्तु मन्त्रयिष्यामि नीतिमात्महिताय वै। मन्त्रक्षैः सचिवैः सार्धे सुदृद्धिः कार्यसिद्धये ॥ ५३६ ॥ (अ. ७६) षड्रथान् धार्तराष्ट्रस्य मन्यसे यान् बलाधिकान्। अर्जुन०- तेषां वीर्य ममाधेन न तुल्यमिति में मतिः॥ ५६७॥ तथा प्रभाते कर्ताऽस्मि यथा कृष्ण सुवोधनः। नान्यं धनुर्धरं लोके मंस्यते मत्समं युधि ॥ ५६८ ॥ गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नर्र्वभ। रवं च यन्ता हषीकेश किं नु स्यादजितं मया॥ ५६९॥

तव प्रसादाद्भगवन् किं नावातं रणे मम।
अविषद्धं हृषीकेश किं जानन्मां विगर्दसे ॥ ५७० ॥
यथा लक्ष्म स्थिरं चन्द्रे समुद्रे च यथा जलम्।
एवमेतां प्रतिश्चां में सत्यां विद्धि जनार्दन् ॥ ५७१ ॥
तथाभियामि संग्रामं न जीयेयं जयामि च।
तेन सत्येन संग्रामे हतं विद्धि जयद्रथम् ॥ ५७२ ॥
ध्रुवं वै ब्राह्मणे सत्यं ध्रुवा साधुषु सञ्चतिः।
श्रीर्भुवाऽपि च यशेषु ध्रुवो नारायणे जयः॥ ५७३ ॥
पवमुक्त्वा ह्षीकेशं स्वयमात्मानमात्मना।
संदिदेशार्जुनो नर्दन् वासविः केशवं प्रभुम् ॥ ५७४ ॥
यथा प्रभातां रजनीं किल्पतः स्याद्रथो मम।
तथा कार्यं त्वया कृष्ण कार्यं हि महदुद्यतम् ॥ ५०५॥

- (अ. ७८) ततोऽभ्यनुज्ञाय नृपान् कृष्णो वन्धूंस्तथार्जुनम् । विवेशान्तःपुरे राजंस्ते च जग्मुर्यथाळयम् ॥ ५०६ ॥
- (अ. ७९) ततोऽर्जुनस्य भवनं प्रविश्याप्रतिमं विभुः।
  स्पृक्वांऽभः पुण्डरीकाक्षः स्थण्डिले ग्रुमलक्षणे।
  संतस्तार ग्रुभां शय्यां दभैंवैंदूर्यसिक्षभैः॥५७०॥
  ततो माल्येन विधिवल्लाजैर्गन्धेः सुमङ्गलैः।
  अलंचकार तां शय्यां परिवार्यायुधोत्तमैः॥५७८॥
  ततः स्पृष्टोदके पार्थे विनीताः परिचारकाः।
  दर्शयन्तोऽन्तिके चकुनैंशं त्रैयम्बकं बलिम्॥५०९॥
  ततः प्रीतमनाः पार्थो गन्धमाल्यैश्च माधवम्।
  अलंक्रत्योपहारं तं नैशं तस्मै न्यवेदयत्॥५८०॥
  समयमानस्तु गोविन्दः फाल्गुनं प्रत्यभाषत।
  सुत्यतां पार्थं भद्रं ते कल्याणाय वजाम्यहम्॥५८१॥

स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान् गोप्तृंश्चात्तायुघान्नरान्। दारुकानुगतः श्रीमान् चिवेश शिविरं स्वकम् । शिष्ये च शयने शस्त्रे बहुकृत्यं विचिन्तयन् ॥ ५८२ ॥ तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धो जनार्दनः। स्मत्वा प्रतिज्ञां पार्थस्य दारुकं प्रत्यभाषतः॥ ५८३॥ अर्जनेन प्रतिज्ञातमार्तेन हतवन्धना। जयद्रथं वधिष्यामि श्वोभृत इति दारुक ॥ ५८४ ॥ तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा मन्त्रिभर्मन्त्रयिष्यति। यथा जयद्रथं पार्थो न हन्यादिति संयुगे॥ ५८५॥ अक्षोहिण्यो हि ताः सर्वा रक्षिष्यन्ति जयद्रथम । सोऽपि तं नोत्सहेताजी हन्तं द्रोणेन रक्षितम् ॥ ५८६ ॥ सोऽहं श्वस्तत् करिष्यामि यथा कुन्तीसुतोऽर्जुनः। अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम्॥ ५८७॥ न हि दारा न मित्राणि ज्ञातयो न च बान्धवाः। कश्चिदन्यः प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममार्जुनात् ॥ ५८८ ॥ अनर्जुनमिमं लोकं मुहुर्तमिप दारुक। उदीक्षितं न राक्तोऽहं भविता न च तत् तथा ॥ ५८९ ॥ अहं विजित्य तान् सर्वान् सहसा सहयद्विपान्। अर्जुनार्थे हिनष्यामि सकर्णान् ससुयोधनान् ॥ ५९०॥ श्यः सदेवाः सगन्धर्वाः पिद्याचोरगराक्षसाः। ब्रास्यन्ति छोकाः सर्वे मां सहदं सव्यसाचिनः॥ ५९१॥ यस्तं द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चातु स मामनु। इति संकल्यतां बुद्ध्या दारीरार्धं ममार्जुनः॥ ५९२॥ यथा त्वं मे प्रभातायामस्यां निश्चि रथोत्तमम्। कल्पयित्वा यथाशास्त्रमादाय वज सैयतः॥ ५९३॥

पाञ्जनयस्य निर्घोषमार्षभेणैव पूरितम्। श्रुत्वा च भैरवं नादमुपेयास्त्वं जवेन माम्॥ ५९४॥ एकाहाऽहमम्पं च सर्वदुःखानि चैव ह। भ्रातः पैतृष्वसेयस्य व्यपनेष्यामि दारुकः ॥ ५९५ ॥ 🕟 🕠 🥞 सर्वोपायैर्यतिष्यामि यथा बीभत्सुराहवे। पश्यतां धार्तराष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्॥ ५९६॥

चतुर्दशदिनयुद्धम् , अर्जुनस्य व्युहप्रवेशः

(अ. ६७) तस्यां निशायां ब्युष्टायां द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। स्वान्यनीकानि सर्वाणि प्राक्रामद्ब्यूहितुं ततः॥ ५९०॥ तेष्वनीकेषु सर्वेषु स्थितेष्वाहवनन्दिषु। भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथाव्रवीत् ॥ ५९८ ॥ त्वं चैव सोमदत्तिश्च कर्णश्चैव महारथः। अश्वत्थामा च शाल्यश्च वृषसेनः कृपस्तथा ॥ ५९९ ॥ रातं चाश्वसहस्राणां रथानामयुतानि षट्। द्विरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चतुर्दश ॥ ६००॥ पदातीनां सहस्राणि दंशितान्येकविंशतिः। गव्यतिषु त्रिमात्रासु मामनासाद्य तिष्ठत ॥ ६०१ ॥ तत्रस्थं त्वां न संसोढुं राका देवाः सवासवाः। किं पुनः पाण्डवाः सर्वे समाश्वसिहि सैन्धव॥ ६०२॥ एवमुकः समाश्वस्तः सिन्धुराजो जयद्रथः। संप्रायात् सह गान्धारैर्वृतस्तैश्च महारथैः॥ ६०३॥ ततो दुःशासनश्चेव विकर्णश्च तवात्मजौ। सिन्धुराजार्थसिद्ध्यर्थमग्रानीके व्यवस्थितौ ॥ ६०४॥ दीर्घो द्वादश गब्यूतिः पश्चार्घे पश्च विस्तृतः। व्यृहस्तु चक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः॥ ६०५॥

पश्चार्घे तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः सुदुर्भिदः।
सूची पद्मस्य गर्भस्थो गृढो व्यूहः कृतः पुनः॥ ६०६॥
जयद्रथस्ततो राजा सूचीपार्थ्वे व्यवस्थितः॥ ६०७॥
शकटस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो मुखे स्थितः।
अनु तस्याभवद्भोजो जुगोपैनं ततः स्वयम्॥ ६०८॥

- (अ. ८८) ततो व्यूढेष्वनीकेषु समुत्कुष्टेषु मारिष । ताड्यमानासु भेरीषु मृदंगेषु नदत्सु च ॥ ६०९ ॥ रथप्रवरमास्थाय नरो नारायणानुगः। विधुन्वन् गाण्डिवं संख्ये वभी सूर्य इवोदितः॥ ६१० ॥
- (अ. ८९) ततः सायकवर्षेण पर्जन्य इव वृष्टिमान् ।
  परानवाकिरत् पार्थः पर्वतानिव नीरदः ॥ ६११ ॥
  अयं पार्थः कुतः पार्थ एव पार्थ इति प्रमो ।
  तव सैन्येषु योधानां पार्थभूतिमवाभवत् ॥ ६१२ ॥
  यो यः स्म समरे पार्थं प्रतिसंचरते नरः ।
  तस्य तस्यान्तको बाणः शरीरमुपसर्पति ॥ ६१३ ॥
  तत्तथा तव पुत्रस्य सैन्यं युधि परंतप ।
  प्रभग्नं द्वतमाविग्नमतीव शरपीडितम् ॥ ६१४ ॥
- (भ. ९०) तथाऽर्जुनेन संभग्ने तिस्मस्तव बलेऽनध ।
  हतवीरे हतोत्साहे प्रलायनकृतक्षणे ॥ ६१५ ॥
  नागानीकेन महता ग्रसन्निव महीमिमाम् ।
  दुःशासनो महाराज सव्यसाचिनमावृणोत् ॥ ६१६ ॥
  सिंहनादेन महता नरिसंहो धनक्षयः ।
  गंजानीकमित्राणामभीतो व्यधमच्छरैः ॥ ६१७ ॥
  ते गजा विशिखेस्तीक्णेर्युधि गाण्डीवचोदितैः ।
  अनेकशतसाहस्रैः सर्वाङ्गेषु समर्पिताः ।
  निपेतुरनिशं भूमो छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ ६१८ ॥

ततो दुःशासनस्रस्तः सहानीकः शरार्दितः। द्रोणं त्रातारमाकांक्षन् राकटच्यूहमभ्यगात्॥ ६१९॥ (अ. ९१) दुःशासनवळं हत्वा सव्यसाची महारथः। सिन्धुराजं परीप्सन् वै द्रोणानीकमुपाद्रवत् ॥ ६२० ॥ स तु द्रोणं समासाद्य व्यृहस्य प्रमुखे स्थितम्। कृताञ्जलिरिदं वाक्यं कृष्णस्यानुमतेऽब्रवीत् ॥ ६२१।। शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन् स्वस्ति चैव वदस्व मे। भवत्प्रसादादिच्छामि प्रवेष्टुं दुर्भिदां चमूम् ॥ ६२२ ॥ भवान पितृसमो महां धर्मराजसमोऽपि च। तथा कृष्णसमञ्जेव सत्यमेतद्ववीमि ते॥ ६२३॥ अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीयस्त्वयाऽनघ। तथाहमपि ते रक्ष्यः सदैव द्विजसत्तम ॥ ६२४॥ तव प्रसादादिच्छेयं सिन्धुराजानमाहवे। निहन्तुं द्विपदां श्रेष्ठ प्रतिज्ञां रक्ष मे प्रभो ॥ ६२५ ॥ एवमुक्तस्तदाचार्यः प्रत्युवाच समयन्निव। मामजित्वा न बीभत्सो शक्यो जेतुं जयद्रथः ॥ ६२६:॥ पताबदुक्त्वा तं द्रोणः शरवातैरवाकिरत्। सर्थाश्यध्यजं तीक्ष्णैः प्रहसन्ये ससार्थिम् ॥ ६२०॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवो धनश्चयमिदं वचः। पार्थ पार्थ महाबाहो न नः कालात्ययो भवेत् ॥ ६२८ ी द्रोणमृत्युज्य गच्छामः कृत्यमेतन्महत्तरम्। पार्थश्चाप्यव्रवीत् कृष्णं यथेष्टमिति केशवम् ॥ ६२९ ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा द्रोणं प्रायान्महाभुजम्। परिवृत्तश्च बीभत्सुरगच्छद्विस्जञ्हारान् ॥ ६३० ॥ ततोऽब्रवीत् स्वयं द्रोणः केदं पाण्डव गम्यते। नतु नाम रणे दात्रुमजित्वा न निवर्तसे ॥ ६३१ ॥

अर्जुन०- गुरुर्भवात्र मे राजुः शिष्यः पुत्रसमोऽस्मि ते। न चास्ति स पुमाँ होने यस्त्वां युधि पराजयेत् ॥ ६३२ ॥ एवं हवाणो बीभत्सुर्जयद्रथवधोत्सुकः। त्वरायुक्तो महाबाहुस्त्वत्सैन्यं समुपाद्रवत् ॥ ६३३ ॥ तं चक्ररक्षौ पाश्चाल्यौ युधामन्यूक्तमौजसौ। अन्वयातां महात्मानौ विशन्तं तावकं बलम् ॥ ६३४ ॥ ततो जयो महाराज कृतवर्मा च सात्वतः। काम्बोजश्च श्रुतायुश्च धनक्षयमवारयन् ॥ ६३५ ॥

(अ. ९२) सन्निरुद्धस्तु तैः पार्थी महाबलपराक्रमः। द्वतं समनुयातश्च द्रोणेन रथिनां वरः ॥ ६३६ ॥ किरन्निष्रगणांस्तीक्ष्णान् स रक्ष्मीनिव भास्करः। तापयामास तत् सैन्यं देहं व्याधिगणो यथा ॥ ६३० ॥ द्रोणस्तु पञ्चविंशत्या श्वेतवाहनमार्देयत्। वासुदेवं च सप्तत्या बाह्वोहरसि चारागैः॥ ६३८॥ अथ तो वध्यमानी तु द्रोणेन रथसत्तमी। े आवर्जयेतां दुर्घेषे युगान्ताग्निमिवोत्थितम् ॥ ६३९ ॥ ततो भोजो नरव्याची दुर्धर्ष कुरुसत्तमम्। अविध्यत् तूर्णमन्ययो दशभिः कंकपत्रिभिः॥ ६४०॥ ततः स कृतवर्माणं मोहयित्वाऽजुनः शरैः। अभ्यगाज्जवनैरश्वैः काम्बोजानामनीकिनीम् ॥ ६४१ ॥ चकरक्षी त पाञ्चाल्यावर्जनस्य पदानगी। पर्यवारयदायान्ती कृतवर्मा रथेषुभिः॥ ६४२॥ तेनान्तरेण बीभत्सुर्विवेशामित्रवाहिनीम्। नं लेभाते तु तौ द्वारं वारितौ कृतवर्मणा ॥ ६४३ ॥ तं दृष्ट्वा तु तथा यान्तं शूरो राजा भूतायुधः अभ्यद्वद्रणे पार्थ गदामुद्यस्य वीर्यवान् ॥ ६४४ ॥

चरुणस्यात्मजो वीरः स तु राजा श्रुतायुधः। पर्णाशा जननी यस्य शीततोया महानदी ॥ ६४५ ॥ तस्य माताऽब्रवीद्राजन् वरुणं पुत्रकारणात्। अवध्योऽयं भवेह्नोके रात्रूणां तनयो मम ॥ ६४६॥ चुरुणस्त्वब्रवीत् प्रीतो ददाम्यस्मै वरं हितम्। दिव्यमस्रं सुतस्तेऽयं येनावध्यो भविष्यति ॥ ६४० ॥ नास्ति चाप्यमरत्वं वै मनुष्यस्य कथ्रञ्जन। सर्वेणावश्यमतैन्यं जातेन सरितां वरे॥ ६४८॥ दुर्धर्षस्त्वेष रात्रूणां रणेषु भविता सदा। अस्त्रस्यास्य प्रमावाहै ब्येतु ते मानसो ज्वरः॥ ६४९॥ इत्यक्तवा वरुणः प्रादाद्वदां मन्त्रपुरस्कृताम्। यामासाद्य दुराधर्षः सर्वलोके श्रुतायुधः॥ ६५०॥ उवाच चैनं भगवान् पुनरेव जलेश्वरः। अयुध्यति न मोक्तब्या सा त्वय्येव पतेदिति ॥ ६५१ ॥ इन्यादेवा प्रतीपं हि प्रयोक्तारमपि प्रभो। न चाकरोत् स तद्वाक्यं प्राप्ते काले श्रुतायुघः ॥ ६५२ ॥ स तया वीरघातिन्या जनाईनमताडयत् ॥ ६५३॥ प्रत्यचान्ती तमैवैशा कृत्येव दुर्घिष्ठिता। ज्ञघान चास्थितं वीरं श्रुतायुधममर्षणम् ॥ ६५४ ॥ ततः काम्बोजराजस्य पुत्रः शूरः सुदक्षिणः। अभ्ययाज्जवनैरश्वैः फाल्गुनं राञ्जसद्दनम् ॥ ६५५ ॥ तस्य पार्थः शरान् सप्त प्रेषयामास भारत। ते तं शूरं विनिर्भिद्य प्राविशन् धरणीतलम् ॥ ६५६ ॥ स भिन्नवर्मा सस्ताङ्गः प्रभ्रष्टमुकुटाङ्गदः। पपाताभिमुखः शूरो यंत्रमुक्त इव ध्वजः॥ ६५०॥

(अ. ९३) हते सुदक्षिणे राजन् वीरे चैव श्रुतायुधे। जवेनाभ्यद्रवन् पार्थं कुपिताः सैनिकास्तव॥ ६५८॥ तेषामापततां तूर्णं गाण्डीवप्रेषितैः दारैः। शिरांसि पातवामास बाह्रंश्चापि धनक्षयः॥ ६५९॥ तेषु तृत्साद्यमानेषु क्रोधामर्षसमन्वितौ।: श्रुतायुश्चाच्युतायुश्च धनञ्जयमयुध्यताम् ॥ ६६० ॥ तौ च फाल्गुनवाणीघेविंवाहुशिरसौ कृतौ। वसुधामन्वपद्येतां वातनुन्नाविव दुमौ ॥ ६६१ ॥ श्रुतायुषं च निहतं प्रेक्ष्य चैवाच्युतायुषम्। नियतायुश्च संकुद्धो दीर्घायुश्चैव भारत ॥ ६६२ ॥ पत्रौ तयोर्नरश्रेष्ठौ कौन्तेयं प्रतिजग्मतुः। किरन्तौ विविधान्वाणान्पितृव्यसनकारीतौ ॥ ६६३॥ तावर्जुनो मुहूर्तेन दारैः सन्नतपर्वभिः। प्रैषयत् परमकुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ ६६४ ॥ छोडयन्तमनीकानि द्विपं पद्मसरो यथा। नाराक्तुवन्वारयितुं पार्थं क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ६६५ ॥ अम्बष्टस्त गदां गृह्य कोपपर्याक्रलेक्षणः। आससाद रणे पार्थ केशवं च महारथम् ॥ ६६६ ॥ तस्यार्जुनः क्षुरप्राभ्यां सगदाबुद्यतौ भुजौ। चिच्छेदेन्द्रध्वजाकारौ शिरश्चान्येन पत्रिणा ॥ ६६०॥

द्रोणकृतं दुर्योधनकवचबन्धनम्

(भ. ९४) ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिघांसया। प्रभग्नं स्ववलं दृष्ट्वा पुत्रस्ते द्रोणमभ्यगात् ॥ ६६८ ॥ त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य द्रोणमद्रवीत्। गतः स पुरुषव्याद्यः प्रमथ्यतां महाचमूम् ॥ ६६९ ॥

अथ बुद्धया समीक्षस्य किन्नु कार्यमनन्तरम्। अर्जुनस्य विद्याताय दारुणेऽस्मिन् जनक्षये॥ ६००॥ यथा स पुरुषव्याची न हन्येत जयद्रथः। तथा विधत्स्व भद्रं ते त्वं हि नः परमा गतिः॥ ६७१॥ अतिकान्ते हि कौन्तेये भित्वा सैन्यं परंतप। जयद्रथस्य गोप्तारः संशयं परमं गताः॥ ६७२॥ स्थिरा बुद्धिर्नरेन्द्राणामासीहृह्मविदां वर। नातिक्रमिष्यति द्रोणं जातु जीवन्धनक्षयः॥ ६७३॥ जानामि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम् । तथा मुद्यामि च ब्रह्मन् कार्यवत्तां विचिन्तयन् ॥ ६०४॥ अस्मान्न त्वं सदा भक्तानिच्छरामितविक्रम। पाण्डवान् सततं प्रीणास्यस्माकं विषिये रतान् ॥ ६७५ ॥ अस्मानेबोपजीवंस्त्वमस्माकं विप्रिये रतः। न हाहं त्वां विजानामि मधुदिग्धमिव क्षुरम् ॥ ६७६॥ नादास्यच्चेद्वरं महां भवान् पाण्डवनित्रहे। नावारियध्यं गच्छन्तमहं सिन्धुपति गृहान् ॥ ६००॥ 🚎 🧦 मया त्वारांसमानेन त्वत्तस्त्राणमबुद्धिना। आश्वासितः सिन्धुपतिर्मोह्यहत्तश्च मृत्यवे ॥ ६७८ ॥ यमदंष्टान्तरं प्राप्तो मुच्येतापि हि मानवः। नार्जुनस्य वदा प्राप्तो मुच्येताजौ जयद्रथः॥ ६७९॥ स तथा कुरु शोणाश्व यथा मुच्येत सैन्धवः। मम चार्तप्रलापानां मा कुधः पाहि सैन्धवम् ॥ ६८० ॥ द्रोण०- नाभ्यस्यामि ते वाक्यमध्वत्थासाऽसि मे समः। सत्यं तु ते प्रवक्ष्यामि तज्जुषस्य विद्यापते ॥ ६८१ ॥ सारथिः प्रवरः कृष्णः शीवाश्चास्य हयोत्तमाः। अल्पं च विवरं कृत्वा तूर्णं याति धनञ्जयः॥ ६८२॥

किं न पश्यिस बाणोघान् कोशमात्रे किरीटिनः।
पश्चाद्रथस्य पतितान् क्षिताञ्शीव्रं हि गच्छतः।। ६८३॥
न चाहं शीव्रयानेऽद्य समर्थो वयसाऽन्वितः।
सेनामुखे च पार्थानामेतद्वलमुपस्थितम्॥६८४॥
युधिष्ठिरश्च मे त्राह्यो मिषतां सर्वधन्विनाम्।
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महाभुज॥६८५॥
धनञ्जयेन चोत्सृष्टो वर्तते प्रमुखे नृप।
तस्माद्व्यूहमुखं हित्वा नाहं योत्स्यामि फाल्गुनम्॥६८६॥
तुल्याभिजनकर्माणं शत्रुमेकं सहायवान्।
गत्वा योध्य मा मैस्त्वं त्वं हास्य जगतः पतिः॥६८०॥

चुर्यो० नथं त्वामप्यतिक्रान्तः सर्वशस्त्रभ्तां वरम्।
धनञ्जयो मया शक्य आचार्य प्रतिवाधितुम्॥६८८॥
येन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिद्शोपमः।
अस्त्रप्रतापेन जितौ श्रुतायुश्च निवहिंतः॥६८९॥
सुदक्षिणश्च निहतः स च राजा श्रुतायुधः।
तं कथं पाण्डवं युद्धे दहन्तमित्र पावकम्।
प्रतियोतस्यामि दुर्वेषे तमहं शस्त्रकोविदम्॥६९०॥
क्षमं च मन्यसे युद्धं मम तेनाद्य संयुगे।
परवानस्म भवति प्रेष्यवद्गक्ष मद्यशः॥६९१॥

द्रोण०- सत्यं वद्सि कौरव्य दुराधर्षो धनञ्जयः। अहं तु तत्करिष्यामि यथैनं प्रसिद्धप्यसि ॥ ६९२ ॥ एवमुक्त्वा त्वरन्द्रोणः स्पृष्ट्वांभो वर्म भास्वरम् । आवबन्धाद्भुततमं जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ६९३ ॥ बद्ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम् । प्रेषयामास राजानं युद्धाय महते द्विजः॥ ६९४ ॥ स सन्नद्धो महाबाहुराचार्येण महात्मना।
रथानां च सहस्रेण त्रिगर्तानां प्रहारिणाम् ॥ ६९५ ॥
तथा दन्तिसहस्रेण मत्तानां वीर्यशालिनाम्।
अश्वानां नियुतेनैव तथाऽन्येश्च महारथैः।
वृतः प्रायान्महाबाहुरर्जुनस्य रथं प्रति ॥ ६९६॥

- (अ. ९५) प्रविष्टयोर्महाराज पार्थवार्णोययो रणे । दुर्योधने प्रयाते च पृष्ठतः पुरुषर्पमे ॥ ६९० ॥
- (अ. ९६) भारद्वाजं समासाद्य व्यूहस्य प्रमुखे स्थितम्। अयोधयन् रणे पार्था द्रोणानीकं विभित्सवः॥ ६९८॥ रक्षमाणः स्वकं व्यूहं द्रोणोऽपि सह सैनिकैः।
- (अ. ९८) रुक्मपुंखाञ्छरानस्यन्युयुधानसुपाद्रवत् ॥ ६९९ ॥
  ततस्ती द्रोणशैनेयी युयुधाते परंतपी ।
  शरेरनेकसाइसेस्ताइयन्ती परस्परम् ॥ ७०० ॥
  उभयोः पतिते छत्रे तथैव पतिती ध्वजी ।
  उभी रुधिरसिक्ताङ्गावुभी च विजयैषिणी ॥ ७०१ ॥
  स्रवद्भिः शोणितं गात्रैः प्रस्नुताविव वारणी ।
  अन्योन्यमभ्यविध्येतां जीवितान्तकरैः शरैः ॥ ७०२ ॥
  अपश्यत्रसमदीयाश्च ते च यौधिष्ठिराः स्थिताः।
  तद्युद्धं युयुधानस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ७०३ ॥
  ततो द्रोणस्य दाशार्द्धः शराश्चिच्छेद संयुगे ।
  पत्रिभिः सुद्ददैराशु धनुश्चैव महाद्युतेः ॥ ७०४ ॥
  सिमेषान्तरमात्रेण भारद्वाजोऽपरं धनुः ।
  सन्यं चकार तद्पि चिच्छेदास्य च सात्यिकः ॥ ७०५ ॥
  सन्यं सन्यं धनुश्चास्य चिच्छेद निश्चितैः शरैः ।
  एवमेकशतं छिन्नं धनुषां दृद्धभिवना ॥ ७०६ ॥

ततः कृद्धो महाराज घनुर्वेदस्य पारगः।
वधाय युयुधानस्य दिव्यमस्त्रमुदैरयत्॥ ७००॥
तदाग्नेयं महाघोरं रिपुष्नमुपलक्ष्य सः।
दिव्यमस्त्रं महेष्वासो वारुणं समुदैरयत्॥ ७०८॥
अस्त्रे ते वारुणाग्नेये ताभ्यां वाणसमाहिते।
न यावदभ्यपद्येतां व्यावर्तद्य भास्करः॥ ७०९॥
ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः।
मस्त्याः शाब्वेयसेनाश्च द्रोणमाजग्मुरञ्जसा॥ ७१०॥
दुःशासनं पुरस्कृत्य राजपुत्राः सहस्रशः।
द्रोणमभ्युपपद्यन्त सपत्नैः परिवारितम्॥ ७११॥
ततो युद्धमभूद्राजंस्तेषां तव च घन्विनाम्।
रजसा संवृते लोके शरजालसमावृते॥ ७१९॥
सर्वमाविग्रमभवन्न प्राज्ञायत किञ्चन।
सैन्येन रजसा ध्वस्ते निर्मर्याद्मवर्तत्॥ ७१३॥

युद्धभूमौ सरोनिर्माणम्

(अ. ९९) विवर्तमाने त्वादित्ये तत्रास्तिशिखरं प्रति ।
अर्जुनो वासुदेवश्च सैन्धवायैव जग्मतुः ॥ ०१४ ॥
प्रविश्य तु रणे राजन् केशवः परवीरहा ।
सेनामध्ये ह्यांस्तूर्णं चोदयामास भारत ॥ ०१५ ॥
ततस्तस्य रथीघस्य मध्यं प्राप्य ह्योत्तमाः ।
कृष्णेण रथमूहुस्तं श्चुत्पिपासासमन्विताः ॥ ०१६ ॥
पतस्मिन्नतरे वीरावावन्त्यौ भ्रातरौ नृप ।
सहसेनौ समार्च्छेतां पाण्डवं क्रान्तवाहनम् ॥ ०१० ॥
तयोस्तु धनुषी चित्रे मळ्ळाभ्यां श्वेतवाहनः ।
विष्छेद समरे तूर्णं ध्वजौ च कनकोज्वळौ ॥ ०१८ ॥
ज्येष्ठस्य च शिरः कायात् श्चरप्रेण न्यकृत्तत ॥ ०१९ ॥

विन्दं तू निहतं दृष्ट्वा ह्युतविन्दः प्रतापवान् । अभ्यवर्तत संग्रामे भ्रातुर्वधमनुसारन् ॥ ७२० ॥ अनुविन्दस्तु गद्या ललाटे मधुस्दनम्। स्पृष्ट्वा नाकस्पयत् कुद्धो मैनाकमिव पर्वतम् ॥ ७२१॥ तस्यार्जुनः रारैः षड्भिर्यावां पादी भुजी शिरः। निचकर्त स संछिन्नः पपाताद्विचयो यथा॥ ७२२॥ ततस्तौ निहतौ दृष्या तयो राजन् पदानुगाः। अभ्यद्भवन्त संकुद्धाः किरन्तः शतशः शरान् ॥ ७२३॥ तानर्जुनः दारैस्तूर्णं निहत्य भरतर्वभ। व्यरोचत यथा चिह्नर्श्वं दुग्व्वा हिमात्यये ॥ ७२४ ॥ तं दद्या कुरवस्त्रस्ताः प्रहृष्टाश्चाभवन् पुनः॥ ७२५॥ श्रान्तं चैनं समालक्ष्य ज्ञात्वा दूरे च सैन्धवम्। सिंहनादेन महता सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ७२६ ॥ तांस्तु दृष्ट्वा सुसंरन्धानुत्स्मयन् पुरुषवैभः। शानकैरिव दाशार्द्धमर्जुनो वाक्यमञ्जवीत् ॥ ७२७ ॥ इयान्विमुच्य हि सुखं वि्राल्यान्कुरु माधव। अहमावारियध्यामि सर्वेतैन्यानि केशव ॥ ७२८ ॥ सोऽवतीर्य रथोपस्थादसंभ्रान्तो धनञ्जयः। गाण्डीवं घतुरादाय तस्थौ गिरिरिवाचलः॥ ७२९॥ तमभ्यधावन्त्रोशन्तः क्षत्रिया जयकांक्षिणः। इदं छिद्रमिति ज्ञात्वा घरणीस्थं घन अयम् ॥ ७३० ॥ स पार्थः पार्थिवान् सर्वान् भूमिस्थोऽपि रथस्थितान्। एको निवारयामास लोभः सर्वगुणानिव ॥ ७३१ ॥ ततो जनार्दनः संख्ये प्रियं पुरुषसत्तमम्। असंभ्रान्तो महाबाहुरर्जुनं वाक्यमब्रवीत् ॥ ७३२ ॥

उदपानमिहाभ्वानां नालमस्ति रणेऽर्जुन। परीप्सन्ते जलं चेमे पेयं न त्ववगाहनम् ॥ ७३३ ॥ इदमस्तीत्यसंभ्रान्तो ब्रुवन्नस्रेण मेदिनीम्। अभिहत्यार्जुनश्चके वाजिपानं सरः शुभम् ॥ ७३४ ॥ हंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम। सुविस्तीर्णे प्रसन्नांभः प्रफुल्लवरपङ्कजम् ॥ ७३५॥ कूर्समत्स्यगणाकीर्णमगाधमृषिसेवितम्। आगच्छन्नारदमुनिर्दर्शनार्थं इतं क्षणात्।। ७३६।। शरवंशं शरस्थूणं शराच्छादनमद्भुतम्। शरवेदमाकरोत् पार्थस्त्वष्टेवाद्भुतकर्मकृत् ॥ ७३० ॥ ततः प्रहस्य गोविन्दः साधु साध्वत्यथाव्रवीत्। शरवेश्मनि पार्थेन कृते तस्मिन् महात्मना ॥ ७३८ ॥ (भ.१००) सिछले जिनते तस्मिन् कौन्तेयेन महात्मना। निस्तारिते द्विषत्सैन्ये कृते च शरवेश्मनि ॥ ७३९ ॥ वासुदेवो रथात् तृर्णमवतीर्यं महाद्यतिः। मोचयामास तुरगान् वितुन्नान् कङ्कपत्रिभिः॥ ७४०॥ शाल्यानुद्धत्य पाणिभ्यां परिमृज्य च तान् ह्यान्। उपावर्त्य यथान्यायं पाययामास वारि सः॥ ७४१॥ स ताँहन्धोदकान् स्नातान् जग्धान्नान् विगतक्रमान्। योजयामास संहष्टः पुनरेव रथोत्तमे ॥ ०४२ ॥ स तं रथवरं शोरिः सर्वशस्त्रभृतां वरः। समास्थाय महातेजाः सार्जुनः प्रययौ द्वुतम् ॥ ५४३ ॥ रथं रथवरस्याजी युक्तं लब्धोदकैईयैः। दृष्ट्वा कुरुवलश्रेष्ठाः पुनर्विमनसोऽभवन् ॥ ७४४ ॥ विनिःश्वसन्तस्ते राजन् भग्नदंष्टा इवोरगाः। धिगहो धिग्गतः पार्थः कृष्णश्चेत्यहुवन् पृथक् ॥ ७४५ ॥ ततः शीव्रतरं प्रायात् पाण्डवः सैन्धवं प्रति। विवर्तमाने तिग्मांशी हृद्धैः पीतोदकैर्दयैः॥ ७४६॥ तं प्रयान्तं महाबाहुं सर्वशस्त्रभृतां वरम्। नाशक्तुवन् वारियतुं योधाः कुद्धमिवान्तकम्॥ ७४०॥

(अ.१०१)ती तु सैन्धवमालोक्य वर्तमानमिवान्तिके।
सहसा पेततुः कुद्धी क्षिप्रं रथेनाविवामिषम्॥ ७४८॥
द्रोणेनावद्धकवची राजा दुर्योधनस्ततः।
ययात्रेकरथेनाजी हयसंस्कारवित् प्रमो॥ ७४९॥
कृष्णपार्थौ महेष्वासी व्यतिक्रम्याथ ते सुतः।
अत्रतः पुण्डरीकाक्षं प्रतीयाय नराधिप॥ ७५०॥
ततः सर्वेषु सैन्येषु वादित्राणि प्रहृष्टवत्।
प्रावाद्यन्त व्यतिक्रान्ते तव पुत्रे धनञ्जयम्॥ ७५१॥
दृष्ट्वा दुर्योधनं कृष्णो व्यतिक्रान्तं सहानुगम्।
अववीदर्जुनं राजन् प्राप्तकालिमदं वचः॥ ७५२॥

(ब.१०२)हुर्योधनमतिकान्तमेतं पश्य धनक्षय ।
अत्यद्भुतिममं मन्ये नास्त्यस्य सहशो रथः॥ ७५३ ॥
अत्र कोधविषं पार्थ विमुञ्ज चिरसंभृतम्।
एष मूलमनर्थानां पाण्डवानां महारथः॥ ७५४ ॥
दिष्ट्रधा त्विदानीं संप्राप्त एष ते बाणगोचरम्।
यथाऽयं जीवितं ज्ञह्यात् तथा कुरु धनक्षय ॥ ७५५ ॥
अस्मिन् हते त्वया सैन्यमनाथं भिद्यतामिदम्।
वैरस्यास्यास्त्ववभृथो मूलं छिन्धि दुरात्मनाम्॥ ७५६ ॥
तं तथेत्यव्रवीत् पार्थः छत्यरूपिमदं मम ॥ ७५७ ॥
येनैतदीर्घकालं नो भुक्तं राज्यमकण्टकम्।
अध्यस्य युधि विकस्य विछन्द्यां मूर्धानमाहवे ॥ ७५८ ॥

अपि तस्य ह्यनहाँयाः परिक्रेशस्य माधव। कृष्णायाः शक्तयां गन्तुं पदं केशप्रधर्षणे ॥ ७५९ ॥ इत्येवंवादिनौ कृष्णौ हृष्टौ श्वेतान्हयोत्तमान् । प्रेषयामासतुः संख्ये प्रेव्सन्तौ तं नराधिपम् ॥ ७६० ॥ दृष्ट्या तु पार्थ संरब्धं वासुदेवं च मारिष। प्रहसन्नेच पुत्रस्ते योद्धकामः समाह्रयत्॥ ७६१॥ ततः प्रहृष्टो दाशार्द्धः पाण्डवश्च धनञ्जयः। व्यक्रोशेतां महानादं द्ध्मतुश्चांबुजोत्तमौ ॥ ७६२ ॥ तथा तु दृष्ट्वा योधास्ते प्रदृष्टी कृष्णपाण्डवी। हतो राजा हतो राजेत्यूचिरे च भयार्दिताः॥ ७६३॥ जनस्य सन्निनादं तु श्रुत्वा दुर्योधनोऽब्रवीत्। ब्येतु वो भीरहं कृष्णी प्रेषयिष्यामि मृत्यवे॥ ७६४॥ इत्युक्तवा सैनिकान्सर्वान् जयापेक्षी नराधिपः। पार्धमाभाष्य संरम्भादिदं वचनमब्रवीत ॥ ७६५ ॥ पार्थ यच्छिक्षितं तेऽस्त्रं विवयं पार्थिवमेव च। तहरीय मिय क्षिप्रं यदि जातोऽसि पाण्डुना ॥ ७६६ ॥ अस्मत्परोक्षं कर्माणि कृतानि प्रवदन्ति ते। स्वामिसत्कार्यकानि यानि तानीह दर्शय॥ ७६७॥ (ब.१०३) एवस्कत्वाऽर्जुनं राजा त्रिभिर्मर्मातिगैः शरैः। अभ्यविध्यन्महावेगैश्चतुर्भिश्चतुरो ह्यान् ॥ ७६८ ॥ वास्रदेवं च दशभिः प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे। प्रतोदं चास्य भह्नेन च्छित्वा भूमावपातयत्॥ ७६९॥ तं चतुर्दश्मिः पार्थश्चित्रपुङ्खैः शिलाशितैः। अविध्यत्तूर्णमञ्यग्रस्ते चाभ्रश्यन्त वर्मणि ॥ ७७० ॥ तेषां नैष्फल्यमालोक्य पुनर्नव च पञ्च च। प्राहिणोन्निशितान्वाणांस्ते चाश्रश्यन्त वर्मणः॥ ७०१ 🕷

अष्टाविंशांस्तु तान् बाणानस्तान् विप्रेक्ष्य निष्फलान्। अब्रवीत् परवीरद्नः कृष्णोऽर्जुनमिदं वचः॥ ७७२॥ कचिद्राण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ। मुष्टिश्च ते यथापूर्व भुजयोश्च बढं तव ॥ ७०३ ॥ विस्मयो मे महान्पार्थ तव दृष्ट्वा दारानिमान्। व्यर्थात्रिपतितान्संस्ये दुर्योधनेरथं प्रति ॥ ००४ ॥ वज्राद्यानिसमा घोराः परकायावभेदिनः। शराः कुर्वन्ति ते नार्थे पार्थ काऽद्य विडम्बना ॥ ००५ ॥ अर्जुन०-एष दुर्योधनः रुष्ण द्रोणेन विहितामिमाम्। तिष्ठत्यभीतवत्संख्ये विभ्रत्कवचधारणाम् ॥ ७७६ ॥ यस्वत्र विहितं कार्यं नैष तहेत्ति माधव। स्त्रीवदेष विभत्येतां युक्तां कवचधारणाम्॥ ७७७॥ पश्य बाह्रोश्च मे बीर्य धनुषश्च जनाईन । पराजयिष्ये कौरव्यं कवचेनापि रक्षितम्॥ ७७८॥ एवमुक्त्वाऽर्जुनो बाणानभिमन्त्रय व्यक्षयत्। मानवास्त्रेण मानाईस्तीक्ष्णावरणभेदिना ॥ ७७९ ॥ विकृष्यमाणांस्तेनैव धनुर्मध्यगताञ्छरान् । तानस्यास्त्रेण चिच्छेद द्रौणिः सर्वास्त्रघातिना ॥ ७८० ॥ तानिकृत्तानिषून् दृष्ट्वा दूरतो ब्रह्मवादिना। न्यवेदयत् केशवाय विस्मितः श्वेतवाहनः॥ ७८१ ॥ नैतदस्त्रं मया शक्यं द्विः प्रयोक्तं जनार्दन । अस्त्रं मामेव हुन्याद्धि हुन्याचापि वलं मम ॥ ७८२ ॥ ततो दुर्योधनः कृष्णो नवभिनवभिः हारैः। अविध्यत रणे राजञ्छरैराज्ञीवियोपमैः॥ ७८३॥ भय एवाभ्यवर्षच समरे कृष्णपाण्डवी। शरवर्षेण महता ततोऽहृष्यन्त तावकाः॥ ७८४॥

चक्रवीदित्रनिनदान् सिंहनादरवांस्तथा॥ ७८५॥ ततः कृद्धो रणे पार्थः सृक्षिणी परिसंलिहन्। नापश्यच ततोऽस्याङ्गं यन्न स्याद्वर्मरक्षितम् ॥ ७८६ ॥ ततोऽस्य निशितैर्बाणैः सुमुक्तैरन्तकोपमैः। ह्यांश्चकार निर्देहानुभी च पार्ष्णिसारथी॥ ७८७॥ धन्रस्याच्छिनत्तुर्णे हस्तावापं च वीर्यवान् । रथं च शकलीकर्त सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ ७८८ ॥ दुर्योघनं च वाणाभ्यां तीक्ष्णाभ्यां विरथीकृतम्। आविद्धयद्धस्ततलयोरुभयोर्ज्जनस्तदा। प्रयत्नज्ञो हि कौन्तेयो नखमांसान्तरेषुभिः॥ ७८९ ॥ स वेदनाभिरावियः पळायनपरायणः॥ ७९०॥ तं कुच्छामापदं प्राप्तं दृष्ट्वा परमधन्विनः। समापेतः परीप्सन्तो धने अयशरादितम् ॥ ७९१॥ ततोऽर्जुनोऽस्त्रवीर्येण निजच्ने तां वरूथिनीम् ॥ ७९२ ॥ पाञ्चजन्यं च बळवान् दध्मौ तारेण केशवः। रजसा ध्वस्तपक्षमान्तः प्रस्विश्ववदनो भृहाम् ॥ ७९३ ॥ तस्य शंखस्य नादेन धनुषो निःस्वनेन च। निःसत्त्वाश्च ससत्त्वाश्च क्षितौ पेतस्तदा जनाः॥ ७९४॥

(ब.१०४)तावका हि समीक्ष्यैवं वृष्यन्धककुरूत्तमौ ।
प्रागत्वरज् जिघांसन्तस्तथैव विजयः पराज् ॥ ७९५ ॥
भूरिश्रवाः शलः कर्णो वृषसेनो जयद्रथः ।
कृपश्च मद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां वरः ॥ ७९६ ॥
ते पिवन्त इवाकाशमश्वैरष्टी महारथाः ।
व्यराजयज्ञ दश दिशो वैयावैर्हेमचन्द्रकैः ॥ ७९७ ॥
ततो दुर्योघनोऽष्टी च राजानस्ते महारथाः ।
जयद्रथस्य रक्षार्थ पाण्डवं पर्यवारयज् ॥ ७९८ ॥

ततः रारशतैस्तीक्ष्णैस्तानरीन् श्वेतवाहनः। प्रत्यषेधद्दुतं कुद्धो महावातो घनानिव ॥ ७९९ ॥

युधिष्ठिरपलायनम् , अलम्बुपबधः

(अ.१०६)अर्जुने सैन्धवं प्राप्ते भारद्वाजेन संवृताः। चृत०- पञ्चालाः कुरुभिः सार्घे किमकुर्वत सञ्जय ॥ ८०० ॥ सञ्जय०-अपराह्ने महाराज संग्रामे लोमहर्षणे। पाञ्चालानां कुरूणां च द्रोणचूतमवर्तत ॥ ८०१ ॥ ततो युधिष्ठिरो द्रोणं नवत्या नतपर्वणाम्। आजच्ने भरतथ्रेष्ठः सर्वमर्मसु भारत॥ ८०२॥ ततो द्रोणो भृशं कुद्धो धर्मराजस्य मारिष। चतुर्भिर्निशितेस्तीक्ष्णैर्द्धयान् जच्ने शरोत्तमैः॥ ८०३॥ चिच्छेदैकेन भहेन धनुश्चेन्द्रध्वजोपमम्। केतुमेकेन चिच्छेद पाण्डचं चार्दयत् त्रिभिः॥ ८०४॥ हताश्वातु रथातूर्णमवप्कुत्य युधिष्ठिरः। तस्थावृध्वभुजो राजा ब्यायुघो भरतर्षम ॥ ८०५॥ विरथं तं समालोक्य ब्यायुधं च विशेषतः। द्रोणो व्यमोहयच्छत्रून्सर्वसैन्यानि वा विभो ॥ ८०६ ॥ मुञ्जंश्चेषुगणांस्तीक्ष्णान् छघुह्स्तो दढवतः। अभिदुद्दाव राजानं सिंहो मृगमिवोल्वणः॥ ८०७॥ तमभिद्रतमालोक्य द्रोणेनामित्रघातिना। हतो राजा हतो राजा भारद्वाजेन मारिष। इत्यासीत्सुमहाञ्छन्दः पाण्डुसैन्यस्य भारत ॥ ८०८ ॥ ततस्त्वरितमारुह्य सहदेवरथं नृपः। अपायाज्ञवनैरश्वैः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ ८०९॥ (थ.१००)बृहत्क्षत्रमथायान्तं केकेयं दढविक्रमम्। क्षेमधूर्तिर्महाराज विष्याघोरसि मार्गणैः॥ ८१०॥

बृहत्क्षत्रस्तु तं राजा नवत्या नतपर्वणाम्। आजच्ने त्वरितो राजन् द्रोणानीकविभित्सया ॥ ८११ ॥ क्षेमधूर्तिस्तु संकुद्धः कैकेयस्य महात्मनः। धनुश्चिच्छेद भक्षेन पीतेन निशितेन ह ॥ ८१२ ॥ अथान्यद्भनुरादाय वृह्दक्षत्रो हसन्निव। जहार नृपतेः कायाच्छिरो ज्वलितकुण्डलम् ॥ ८१३॥ धृष्टकेतं तथाऽऽयान्तं द्रोणहेतोः पराक्रमी। वीरघन्वा महेष्वासो वारयामास भारत॥ ८१४॥ ताबुभौ नरशार्दूलौ युयुघाते परस्परम्। महावने तीवमदौ वारणाविव यूथपौ ॥ ८१५ ॥ वीरधन्वा ततः कुद्धो धृष्टकेतोः शरासनम्। द्विघा चिच्छेद महोन प्रहसन्निव भारत ॥ ८१६ ॥ तदुत्रहुज्य धनुश्छिन्नं चेदिराजो महारथः। राक्तिं जत्राह विपुलां हेमदण्डामयस्मयीम् ॥ ८१७॥ तया तु वीरघातिन्या शक्त्या त्वभिहतो भृशम्। निर्भिन्नहृद्यस्तूर्णं निपपात रथान्महीम् ॥ ८१८ ॥ सात्यिकं ब्याव्रदत्तस्तु शरैः सन्नतपर्वभिः। चकेऽदृश्यं साध्यसूतं सध्यजं पृतनान्तरे ॥ ८१९॥ तानिवार्य शरान् शूरः शैनेयः कृतहस्तवत्। साश्वसृतध्वजं बाणैर्ब्याघ्रदत्तमपातयत् ॥ ८२० ॥ क्रमारे निहते तस्मिन् मागधस्य स्रुते प्रभो। मागघाः सर्वतो यत्ता युयुधानमुपादवन् ॥ ८२१ ॥ तांस्तु सर्वान् स वलवान् सात्यिकर्युद्धदुर्मदः। नातिकुच्छाद्धसन्नेव विजिग्ये पुरुषर्भभः॥ ८२२॥ ततो द्रोणो भृदां कुद्धः सहसोद्धत्य चक्षुषी। सात्यिक सत्यकर्माणं स्वयमेवाभिदुद्ववे ॥ ८२३ ॥

(स.१०८) अलंबुषस्तु संमरे भीमसेनं महाबलम्।
योधयामास संकुद्धो लक्ष्मणं रावणिर्यथा॥ ८२४॥
आर्ध्यश्र्ङ्गिं ततो भीमो नवभिनिंशितैः शरैः।
विव्याध प्रहसन् राजन् राक्षसेन्द्रममर्पणम्॥ ८२५॥
स वध्यमानः समरे भीमचापच्युतैः शरैः।
घोरं रूपमथो इत्वा भीमसेनमभाषत॥ ८२६॥
तिष्ठेदानीं रणे पार्थ पश्य मेऽच पराक्रमम्॥ ८२०॥
बको नाम सुदुर्बुद्धे राक्षसप्रवरो बली।
परोक्षं मम तद्वृत्तं यद्भाता मे हतस्वया॥ ८२८॥
एवमुक्त्वा ततो भीममन्तर्धानं गतस्तदा।
महता शरवर्षेण भृद्धां तं समवाकिरत्॥ ८२९॥

(ब.१०९)अलंबुषं तथा युद्धे विचरन्तमभीतवत् ।
हैडिम्बिः प्रयमौ तूणं विव्याध निशितैः शरैः ॥ ८३० ॥
तयोः प्रतिभयं युद्धमासीद्राक्षससिंहयोः ।
कुर्वतोविविधा मायाः शकशम्बरयोरिव ॥ ८३१ ॥
यां यां घटोत्कचो युद्धे मायां दर्शयते नृप ।
तां तामलम्बुषो राजन्माययैव निजव्निवान् ॥ ८३२ ॥
तं तथा युध्यमानं तु मायायुद्धविशास्त्रम् ।
अलंबुषं राक्षसेन्द्रं दृष्ट्वाऽकुध्यन्त पाण्डवाः ॥ ८३३ ॥
ततस्ते पाण्डवा राजन् समंतािकशिताञ्शरान् ।
प्रथयामासुरुद्धिशा हैडिम्बश्च घटोत्कचः ॥ ८३४ ॥
स विध्यमानः समरे पाण्डवीर्जितकािशिमः ।
मर्त्यधर्ममनुप्राप्तः कर्तव्यं नान्वपद्यत ॥ ८३५ ॥
ततः समरशौण्डो वै भैमसेनिर्महावलः ।
समीक्ष्य तदवस्यं तं वघायाऽस्य मनो द्ये ॥ ८३६ ॥

वेगं चक्रे महान्तं च राक्षसेन्द्ररथं प्रति। दग्घाद्रिक्टशृङ्गाभं भिन्नाजनचयोपमम्। रथाद्रथमभिद्रुत्य कुद्धो हैडिम्बिराक्षिपत्॥ ८३७॥ उद्वबर्ह रथाचापि पन्नगं गरुडो यथा ॥ ८३८॥ समुरिक्षिय च बाहुभ्यामाविद्धव च पुनः पुनः। निष्पिपेष क्षितौ क्षिप्रं पूर्णकुरमिवाइमनि ॥ ८३९॥ स विस्फारितसर्वाङ्गरचूर्णितास्थिर्विमीषणः। घटोत्कचेन वीरेण हतः शालकरङ्करः ॥ ८४० ॥ ततः सुमनसः पार्था हते तस्मिश्रिशाचरे। चुकुशुः सिंहनादांश्च वासांस्यादुधुबुश्च ह ॥ ८४१ ॥ (अ.११०)भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानो न्यवारयत्। **भृत०**- सञ्जयाचक्ष्व तस्त्रेन परं कौतृहरूं हि मे ॥ ८४२ ॥ सञ्जय०-वध्यमानं बलं दृष्ट्वा युगुधानेन मारिष। अभ्यद्भवत्स्वयं द्रोणः सात्यिकं सत्यविक्रमम्॥ ८४३॥ तमापतन्तं सहसा भारद्वाजं महारथम्। सात्यकिः पञ्जविंशत्या शुद्रकाणां समार्पयत्॥ ८४४॥ भारद्वाजो रणे विद्धो युयुघानेन् सत्वरम्। , सात्यर्कि बहुभिर्बाणैर्यतमानमविध्यत ॥ ८४५ ॥ स वध्यमानः समरे भारद्वाजेन सात्यिकः। नान्वपद्यत कर्तव्यं किञ्चिदेव विशापते ॥ ८४६ ॥ तं तु संप्रेक्ष्य ते पुत्राः सैनिकाश्च विशांपते। प्रहष्टमनसो भूत्वा सिंहवद्रधनदन् मुहुः॥ ८४०॥ तं श्रुत्वा निनदं घोरं पीड्यमानं च माघवम्। युधिष्टिरोऽब्रवीद्राजा सर्वसैन्यानि भारत ॥ ८४८ ॥ एव वृष्णिवरो वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः। **ग्रस्यते युधि वीरेण भानुमानिव राहुणा।** अभिद्रवत गच्छध्वं सात्यकिर्यत्र युध्यते ॥ ८४९ ॥

असौ द्रोणो महेष्वासो युगुघानेन संयुगे। कीडते सूत्रबद्धेन पक्षिणा बालको यथा। तत्रैव सर्वे गच्छन्तु भीमसेनपुरोगमाः॥ ८५०॥ एवमुक्ता ततो राजा सर्वसैन्येन भारत। अभ्यद्भवद्गणे द्रोणं युयुधानस्य कारणात्॥ ८५१॥ तांस्तु सर्वान्महेष्वासान् द्रोणः रास्त्रभृतां वरः। अतापयच्छरवातैर्गभस्तिभिरिवांशमान् ॥ ८५२॥ तस्मिन्द्रोणेन निह्ताः पञ्चालाः पञ्चविंशतिः। केकयानां शतं हत्वा विद्राव्य च समंततः। द्रोणोऽजयन्महाबाहुः शतशोऽथ सहस्रशः॥ ८५३॥ तं तथा समरे द्रोणं निचनतं सोमकान् रणे। न चाप्यभिषयुः केचिदपरे नैव विव्यधः॥ ८५४॥ चर्तमाने तथा रौद्रे तस्मिन् वीरवरक्षये। अभ्रुणोत् सहसा पार्थः पाञ्चजन्यस्य निःस्वनम् ॥ ८५५॥ नदत्सु धार्तराद्देषु विजयस्य रथं प्रति। गाण्डीवस्य च निर्घोषे विप्रनष्टे समंततः। अजातशत्रः कौन्तेयः सात्वतं प्रत्यभाषत् ॥ ८५६॥ यः स धर्मः पुरा दृष्टः सद्भिः शैनेय शाश्वतः। सांपराये सहत्कृत्ये तस्य कालोऽयमागतः॥ ८५७॥ सर्वेष्वपि च योधेषु चिन्तयन् शितिपुङ्गव। त्वतः सुहत्तमं कञ्चिवाभिजानामि सात्यके ॥ ८५८ ॥ यथा च केशवो नित्यं पाण्डवानां परायणम। तथा त्वमपि वार्ष्णेय कृष्णतुस्यपराक्रमः॥ ८५९॥ स त्वं भ्रातुर्वयस्यस्य गुरोरपि च संयुगे। कुरु कुन्छ्रे सहायार्थमर्जुनस्य नरर्षम् ॥ ८६० ॥

सुयोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः। पूर्वमेवानुयातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ८६१ ॥ सुमहान्निनदश्चैव श्रूयते विजयं प्रति। स शैनेय जवेनाद्यु गन्तुमर्हसि मानद्॥ ८६२॥ भीमसेनो वयं चैव संयत्ताः सहसैनिकाः। द्रोणमाचारिययामो यदि त्वां प्रति यास्यति ॥ ८६३॥। संवृतः सिन्धुसौवीरैर्नखरप्रासयोधिभः। अत्यन्तोपचितैः शूरैः फाल्गुनः परवीरहा। अपर्यन्ते बले मन्नो जह्याद्पि च जीवितम्॥ ८६४॥ तिसम्ब निहते युद्धे कथं जीवेत मादशः। सर्वथाऽहमनुप्राप्तः सुकुच्छूं त्विय जीवति ॥ ८६५॥ श्यामो युवा गुडाकेशो दर्शनीयश्च पाण्डवः। लच्चस्त्रश्चित्रयोधी च प्रविष्टस्तात भारतीम् ॥ ८६६ ॥ सूर्योदये महाबाहुर्दिवसश्चातिवर्तते। तन्न जानामि वाष्णेय यदि जीवति वा न वा ॥ ८६७ ॥ तस्य मे सर्वकार्येषु कार्यमेतन्मतं महत्। अर्जुनस्य परित्राणं कर्तव्यमिति संयुगे ॥ ८६८ ॥ तवार्जुनो गुरुस्तात धर्मात्मा शिनिपुङ्गव। वासुदेवो गुरुश्चापि तव पार्थस्य धीमतः॥ ८६९॥ कारणद्वयमेतद्धि जानंस्त्वामहमह्रवम्। मावमंस्था वचो महां गुरुस्तव गुरोहाहम्॥ ८७०॥ वासुदेवमतं चैव मम चैवार्जुनस्य च। सत्यमेतन्मयोक्तं ते याहि यत्र धनञ्जयः॥ ८०१ ॥ पतद्वनमाज्ञाय मम सत्यपराक्रम। प्रविद्यैतद्वलं तात धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः॥ ८७२ ॥

प्रविच्य च यथान्यायं संगम्य च महारथैः। यथाईमात्मनः कर्म रणे सात्वत दर्शय॥ ८७३॥ (अ १११)धर्मराजस्य तद्वावयं निद्यास्य दिानिपुङ्गवः। सात्यिकर्भरतश्रेष्ठ प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्॥ ८५४॥ दृढं त्वभिपरीतोऽहमर्जुनेन पुनः पुनः। अद्य माधव राजानमप्रमत्तोऽनुपालय ॥ ८७५ ॥ ग्रहणे धर्मराजस्य भारद्वाजोऽपि गृध्यति। शक्तश्चापि रणे द्रोणो नियहीतुं युधिष्ठिरम्॥ ८७६॥ एवं त्वयि समाधाय धर्मराजं नरोत्तमम्। अहमद्य गमिष्यामि सैन्धवस्य वधाय हि॥ ८७०॥ जयद्रथं च हत्वाऽहं दुतमेष्यामि माधव॥ ८७८॥ निगृहीते नरश्रेष्ठे भारद्वाजेन माधव। सैन्धवस्य वधो न स्थानममाप्रीतिस्तथा भवेत्।। ८७९।। स त्वमद्य महाबाह्ये प्रियार्थ मम माधव। जयार्थं च यशोऽर्थं च रक्ष राजानमाहवे॥ ८८०॥ स भवानमधि निक्षेपो निक्षिप्तः सव्यसाचिना। भारद्वाजाद्धयं नित्यं मन्यमानेन वै प्रभो॥ ८८१॥ सोऽहं संभावनां चैतामाचार्यवचनं च तत्। पृष्ठतो नोत्सहे कर्तुं त्वां वा त्यकुं महीपते॥ ८८२॥ कुरु त्वमात्मनो गुप्तिं कस्ते गोप्ता गते मयि। यः प्रतीयाद्रणे द्रोणं यावहच्छामि पाण्डवम् ॥ ८८३ ॥ मा च ते भयमद्यास्तु राजन्नर्जुनसंभवम्। न स जातु महाबाहुर्भारमुद्यम्य सीद्ति॥ ८८४॥ ये च कर्णमुखा राजन् रथोदाराः प्रकीर्तिताः। एते ऽर्जुनस्य क़द्धस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ८८५ ॥ यत्र वीरो महेष्वासी कृष्णी सत्यपराक्रमी।
न तत्र कर्मणो व्यापत् कथिञ्चिदपि विद्यते॥ ८८६॥
न ह्यहं त्वां महाराज अनिक्षिप्य महाहवे।
किच्चास्यामि कौरव्य सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ ८८७॥
पतिद्विचार्य बहुशो बुद्धया बुद्धिमतां वर।
हृद्वा श्रेयः परं बुद्धया ततो राजन् प्रशाधि माम्॥ ८८८॥

खुवि० एवमेतन्महावाहो यथा वदिस माधव।

न तु मे शुद्ध्यते भावः श्वेताश्वं प्रति मारिष ॥ ८८९ ॥
आत्मसंरक्षणं संख्ये गमनं चार्जुनं प्रति ।
विचार्येतत्स्वयं वुद्ध्या गमनं तत्र रोचये ॥ ८९० ॥
ममापि रक्षणं भीमः करिष्यति महावलः ॥ ८९१ ॥
धृष्टद्यस्रश्च समरे द्रोणं कुद्धं परंतपः।
वारियष्यति विक्रम्य वेलेव मकरालयम् ॥ ८९२ ॥

विश्रब्धं गच्छ शैनेय मा कार्वामीय संभ्रमम्॥ ८९३॥
(अ.१९२)धर्मराजस्य तद्वाक्यं निशम्य शिनिपुक्तवः।
धर्मराजमिदं वाक्यमव्योत् पुरुषर्वभः॥ ८९४॥
कृतां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति तेऽस्तु विशापते।
अनुयास्यामि बीभत्सुं करिष्ये वचनं तव॥ ८९५॥
यथा हि मे गुरोर्वाक्यं विशिष्टं द्विपदां वर।
तथा तवापि वचनं विशिष्टत्रमेव मे॥ ८९६॥
प्रिये हि तव वर्तेते भ्रातरी कृष्णपण्डवौ।
तयोः प्रिये स्थितं चैव विद्धि मां राजपुक्तव॥ ८९०॥
तवाक्षां शिरसा गृद्ध पाण्डवार्थमद्धं प्रभो।
भिरवेदं दुर्भिदं सैन्यं प्रयास्ये नरपुक्तव॥ ८९८॥
ततः प्रयातः सहसा तव सैन्यं स सात्यिकः।
दिद्दश्चर्युनं राजन् धर्मराजस्य शासनात॥ ८९९॥

(अ.११३)ततस्तेनैव मार्गेण येन यातो घनञ्जयः।
इयेष सात्यिकर्गन्तुं ततो द्रोणेन वारितः॥ ९००॥
तं द्रोणः साध्ययन्तारं सरधध्वजमाशुगैः।
त्वरम् प्राच्छादयद्वाणेः शस्त्रभानामिव वजैः॥ ९०१॥
तथैव युगुधानोऽपि द्रोणं बहुभिराशुगैः।
आच्छादयदसंभ्रान्तस्ततो द्रोण ख्वाच ह॥ ९०२॥
तवाचार्यो रणं हित्वा गतः कापुरुषो यथा।
युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्षिणमवर्तत॥ ९०३॥
त्वं हि मे युध्यतो नाद्य जीवन् यास्यस्ति माधव।
यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचार्यवद्दुतम्॥ ९०४॥

सात्य०-धनञ्जयस्य पदवीं धर्मराजस्य शासनात्।
गच्छामि स्वस्ति ते ब्रह्मन्न मे कालात्ययो भवेत्॥ ९०५ 🌇
आचार्यानुगतो मार्गः शिष्यैरन्वास्यते सदा।
तस्मादेव वजाग्यागु यथा मे स गुरुर्गतः॥ ९०६॥
पतावदुक्त्वा शैनेय आचार्यं परिवर्जयम्।
प्राविशद्धारतीं सेनामपर्यन्तां च सात्यिकः॥ ९०७॥
संधाय च चर्मू द्रोणो भोजे भारं निवेश्य च।
अभ्यधावद्रणे यत्तो युयुधानं युयुत्सया॥ ९०८॥

(अ.११४) प्रविष्टे तब सैन्यं तु शैनेये सत्यविक्रमे ।
(अ.११५) अक्रुद्धवत रणे राजन् जलसंघो महावलः ॥ ९०६ ॥
ततः कुद्धो महाराज मार्गणैर्भारसाधनैः ।
अविध्यत शिनः पौत्रं जलसंघो महोरसि ॥ ९१० ॥
ततः साभरणौ बाह् श्रुराभ्यां माधवोत्तमः ।
सात्यिकर्जलसंघस्य चिच्छेद प्रहस्तिव ॥ ९११ ॥
ततः सुदंष्ट्रं सुमहन्त्रारुकुण्डलमण्डितम् ।
श्रूरेणास्य तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यिकः ॥ ९१२ ॥

जलसंधं हतं हष्ट्वा वृष्णीनामृषमेण तु। विमुखाश्चाभ्यधावन्त तव योघाः समन्ततः॥ ९१३॥ एतस्मिन्नन्तरे राजन् द्रोणः शस्त्रभृतां वरः। अभ्ययाज्जवनैरश्वैर्युयुधानं महारथम्॥ ९१४॥

(अ.११७) ततो द्रोणः शिनेः पौत्रं चित्रैः सर्वायसैः शरैः। त्रिभिराज्ञीविषाकारैर्छछाटे समविध्यत ॥ ९१५॥ ततः शरशतेनैव युयुधानो महारथः। अविध्यद्वाह्मणं संख्ये हृष्ट्ररूपो विशापते ॥ ९१६ ॥ ततो द्रोणस्य यन्तारं निपात्येकेषुणा भुवि। अश्वान् व्यद्रावयद्वाणैईतस्तुतांस्ततस्ततः ॥ ९१७ ॥ स रथः प्रदुतः संख्ये मण्डलानि सहस्रदाः। चकार राजतो राजन् भ्राजमान इवांशुमान् ॥ ९१८॥ अभिद्रवत गृह्णीत ह्यान् द्रोणस्य धावत। इति स्म चुकुशुः सर्वे राजपुत्राः सराजकाः॥ ९१९॥ ते सात्यिकमपास्याशु राजन् युधि महारथाः। यतो द्रोणस्ततः सर्वे सहसा समुपाद्रवन् ॥ ९२०॥ व्यृहस्यैव पुनर्हारं गत्वा द्रोणो व्यवस्थितः। वातायमानैस्तैरश्वैर्नातो वृष्णिशरादिंतैः॥ ९२१॥ पाण्डुपाञ्चालसंभिन्नं व्यूहमालोक्य वीर्यवान्। शैनेये नाकरोद्यतं व्यूहमेवाभ्यरक्षत ॥ ९२२ ॥

(अ.११८)तं यान्तमश्वैः शशिशङ्खवर्णे-विंगाद्य सैन्यं पुरुषप्रवीरम् शरैः स्रुतीक्ष्णेः शतशोऽभ्यविष्यत् सुदर्शनः सात्वतमुख्यमाजी ॥ ९२३॥ तथा तु तेनाभिद्दतस्तरस्वी नप्ता शिनेरिन्द्रसमानवीर्यः सुदर्शनस्येषुगणैः सुतीक्ष्णै-ईयाञ्चिहत्याद्य ननाद नादम्॥ ९२४॥

अथास्य स्तस्य शिरो निकृत्य भहेन शकाशनिसक्रिभेन

सुदर्शनस्यापि शिनिप्रवीरः श्चरेण काळानळसन्निमेन

क्षुरण काळानळलाञ्चमन सकुण्डळं पूर्णशशिप्रकाशं

भ्राजिष्णु वक्त्रं विचकर्त देहात् ॥ ९२५ ॥

यथा पुरा वज्रधरः प्रसद्य बलस्य संख्येऽतिवलस्य राजन्॥ ९२६॥

अ.११९)ततः स पुरुषव्यात्रः सात्यिकः सत्यविक्रमः। प्रविष्टस्तावकान् जित्वा सूतं याहीत्यचोदयत्॥ ९२०॥

( अ.१२०) परिवतः सुसंकुद्धास्त्वदीयाः सात्यकि रथाः ॥ ९२८ ॥

दुर्योधनश्चित्रसेनो दुःशासनविविंशती। शक्किनिर्दुःसदृश्चैव युवा दुर्घर्षणः क्रथः॥ ९२९॥

अन्ये च बहवः शूराः शस्त्रवन्तो दुरासदाः। पृष्ठतः सात्यकि यान्तमन्वधावन्नमर्षिणः॥ ९३०॥

मेघजालनिमं सैन्यं तव पुत्रस्य मारिष । अत्यगृह्णाच्छिनेः पौत्रः द्वारराज्ञीविषोपमैः ॥ ९३१ ॥

भाश्चर्यं तत्र राजेन्द्र सुमहद्दृद्यवानहम्। न मोघः सायकः कश्चित्सात्यकेरभवत्त्रभो॥ ९३२॥

ततो दुर्योधनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः शरैः। विद्याध सूतं निशतैश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्॥ ९३३॥

ततः स रथिनां श्रेष्टस्तव पुत्रस्य सारथिम्। आजधानाशु भक्षेन स इतो न्यपतद् भुवि ॥ ९३४ ॥ पतिते सार्थौ तस्मिस्तव पुत्ररथः प्रभो। वातायमानैस्तरश्वैरपानीयत संगरात्॥ ९३५॥

(अ.१२१) ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावकाः। युयुधानरथं त्यक्त्वा द्रोणानीकाय दुदुद्यः॥ ९३६॥

(अ.१२२) दुःशासनरथं दृष्ट्वा समीपे पर्यवस्थितम्। भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमथात्रवीत्॥ ९३०॥ दुःशासन रथाः सर्वे कस्माचैते प्रविद्वताः। कच्चित्क्षेमं तु नृपतेः कच्चिज्जीवति सैन्धवः॥ ९३८ 🔃 राजपुत्रो भवानत्र राजभाता महारथः। किमर्थे द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य हि ॥ ९३९ ॥ दासी जितासि चूते त्वं यथाकामचरी भव। वाससां वाहिका राज्ञो भ्रातुज्येष्टस्य मे भव॥ ९४०॥ न सन्ति पतयः सर्वे तेऽद्य पण्ढतिलैः समाः। दुःशासनैवं कस्मात्वं पूर्वमुक्त्वा पलायसे ॥ ९४१ ॥ स्वयं वैरं महत्कृत्वा पञ्चालैः पाण्डवैः सह। एकं सात्यिकमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे॥ ९४२॥ क ते मानश्च दर्पश्च क ते वीर्य क गर्जितम्। आशीविषसमान् पार्थान् कोपयित्वा क यास्यसि ॥ ९४३ ॥ युधि फाल्गुनबाणानां सूर्याग्निसमवर्चसाम्। न तुर्याः सात्यिकशरा येषां भीतः पछायसे ॥ ९४४ ॥ स युद्धे धृतिमास्थाय यत्तो युध्यस्व पाण्डवैः। गच्छ तूर्ण रथेनैव यत्र तिष्ठति सात्यकिः॥ ९४५॥ पवमुक्तस्तव सुतो नाववीत्किञ्चिदप्यसौ। श्रृतं चाश्रुतवत्कृत्वा प्रायाचेन स सात्यकिः॥ ९४६॥ (भ.१२३)ततो दुःशासनो राजन् शैनेयं समुपाद्रवत्।

किरञ्ज्ञातसहस्राणि पर्जन्य इव वृष्टिमान् ॥ ९४७ ॥

सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे।
त्रिभिरेव महाभागः शरैः सन्नतपर्वभिः॥ ९४८॥
ततोऽस्य वाहान्निशितैः शरैर्जन्ने महारथः।
सारथिं च सुलंकुद्धः शरैः सन्नतपर्वभिः॥ ९४९॥
धनुरेकेन महोन हस्तावापं च पश्चभिः।
चिच्छेद विशिष्टस्तीक्ष्णैस्तथोभौ पार्ष्णिसारथी॥ ९५०॥
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्यो हतसारथिः।
त्रिगर्तसेनापतिना स्वरथेनापवाहितः॥ ९५१॥
तमभिद्वत्य शैनेयो मुहुर्तमिव भारत।
न जघान महावाहुर्भामसेनवचः स्मरन्॥ ९५२॥
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यिकः संयुगे प्रभो।
जगाम त्वरितो राजन् येन यातो धनञ्जयः॥ ९५३॥

भीमस्य व्युहे प्रवेशः, भीम-कर्ण-युद्धस्
(अ.१२५)अपराक्के महाराज संप्रामः सुमहानभूत्।
पर्जन्यसमनिर्घोषः पुनद्रोणस्य सोमकैः॥ ९५४॥
शोणाश्वं रथमास्थाय नरवीरः समाहितः।
समरेऽभ्यद्रवत्पाण्ड्रश्रवमास्थाय मध्यमम्॥ ९५५॥
तमभ्ययाद्वृहत्क्षत्रः केकयानां महारथः।
विमुश्चन्विशिखांस्तीक्षणानाचार्य मृशमाद्यत्॥ ९५६॥
ततः साधुविस्ट्रेन नाराचेन द्विजर्पभः।
हृद्यविध्यद्वृहत्क्षत्रं स च्छिन्नहृदयोऽपतत्॥ ९५७॥
धृष्टकेतुश्च चेदीनामृषभोऽतिबळोदितः।
वधायाभ्यद्वदद्रोणं पतङ्ग द्व पावकम्॥ ९५८॥
ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं वधाय वधकांक्षिणः।
प्रेषयामास समरे भारद्वाजः प्रतापवान्॥ ९५९॥
मन्द्यान्।

पतकं हि ग्रसेच्चाषो यथा क्षद्रं बुभक्षितः। तथा द्रोणोऽत्रसच्छरो घटकेतं महाहवे॥ ९६०॥ निहते चेदिराजे त तत् खण्डं पित्र्यमाविशत्। अमर्षवरामापन्नः पुत्रोऽस्य परमास्त्रवित् ॥ ९६१ ॥ तमपि प्रहुसन् द्रोणः शरैनिन्ये यमक्षयम्। महाव्याच्रो महारण्ये मुगशावं यथा बली ॥ ९६२ ॥ तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेयेषु भारत। जरासन्धसतो वीरः स्वयं द्रोणमुपाद्ववत् ॥ ९६३ ॥ छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरम्। जारासन्धि जघानाश्च मिषतां सर्वधन्विनाम् ॥ ९६४ ॥ ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुरो। शरैरनेकसाहस्रैः पाण्डवेयान् समावृणोत् ॥ ९६५ ॥ आकर्णपिलतः स्यामो वयसाऽशीतिपञ्चकः। रणे पर्यचरदृद्रोणो बृद्धः वोडशवर्षवत् ॥ ९६६ ॥ अथ द्रोणं महाराज विचरन्तमभीतवत्। वज्रहस्तममन्यन्त शत्रवः शत्रसूदनम् ॥ ९६७ ॥ (अ.१२६) द्रोणे युधि पराकान्ते नर्दमाने मुहर्मुहः। पञ्चालेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ९६८ ॥ नापस्यच्छरणं किञ्चिद्धर्मराजो युघिष्ठिरः। चिन्तयामास राजेन्द्र कथमेतद्भविष्यति ॥ ९६९ ॥ ततो वीक्ष्य दिशः सर्वाः सन्यसाचिदिदक्षया। युघिष्ठिरो ददर्शाथ नैव पार्थ न माधवम् ॥ ९७० ॥ अपश्यन सात्यिक चापि बृष्णीनां प्रवरं रथम्। चिन्तयाऽभिपरीताङ्गो धर्मराजो युधिष्ठिरः। नाध्यगच्छत्तदा शान्ति तावपश्यन्नरोत्तमौ ॥ ९७१ ॥

लोकोपकोशभीस्त्वाद्धर्मराजो महामनाः। अचिन्तयनमहाबाहुः शैनेयस्य रथं प्रति॥ ९७२॥ पदवीं प्रेषितश्चैव फाल्गुनस्य मया रणे। जैनेयः सात्यकिः सत्यो मित्राणामभयंकरः॥ ९७३॥ तदिदं होकमेवासीद्दिधा जातं ममाद्य वै। सात्यकिश्च हि विशेषः पाण्डवश्च धनञ्जयः॥ ९७४॥। सात्यिकं प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्। सात्वतस्यापि कं युद्धे प्रेषयिष्ये पदानुगम् ॥ ९७५ ॥ करिष्यामि प्रयत्नेन आतुरन्वेषणं यदि। युय्धानमनन्विष्य लोको मां गईविष्यति॥ ९७६॥ लोकापवादभीरुत्वात्सोऽहं पार्थं वृकोदरम्। पदवीं प्रेषयिष्यामि माधवस्य महात्मनः॥ ९७७॥ एवं निश्चित्य मनसा भीममाह्य पार्थिवः। अववीद्यचनं राजन् कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः॥ ९०८॥ यथा शंखस्य निर्घोषः पाञ्चजन्यस्य श्रूयते। पूरितो वासुदेवेन संरब्धेन यशस्विना ॥ ९७९ ॥ नुनमद्य हतः शेते तव भ्राता धनक्षयः। तस्मिन् विनिहते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः॥ ९८०॥ न हि मे गुध्यते भावस्तयोरेव परंतप। स तत्र गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनञ्जयः॥ ९८१॥ सात्यिकश्च महावीर्यः कर्तव्यं यदि मन्यसे। वचनं मम धर्मन्न स्नाता ज्येष्ट्रो भवामि ते ॥ ९८२ ॥ न तेऽर्जुनस्तथा इयो ज्ञातव्यः सात्यिकर्यथा॥ ९८३॥ चिकीर्षुर्मेत्प्रयं पार्थ स यातः सव्यसाचिनः। पद्वीं दुर्गमां घोरामगम्यामकृतात्मभिः॥ ९८४॥

दृष्ट्वा कुशिलनौ कृष्णौ सात्वतं चैव सात्यिकम्। संविदं चैव कुर्यास्त्वं सिंहनादेन पाण्डव ॥ ९८५ ॥ (अ.१२७)ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणानवहद्यः पुरा रथः। भीम०- तमास्थाय गतौ कृष्णौ न तयोविंद्यते भयम्॥ ९८६॥ आज्ञां तु शिरसा विभ्रदेष गच्छामि मा शुचः। समेत्य तान्नरव्याघांस्तव दास्यामि संविदम्॥ ९८७॥ भृष्टद्यक्षं चेदमाह भीमसेनो महावलः। म च मे गमने कृत्यं ताहक पार्षत विद्यते ॥ ९८८ ॥ धर्मराजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया। यास्यामि पदवीं भ्रातुः सात्वतस्य च धीमतः॥ ९८९॥ सोऽद्य यत्तो रणे पार्थ परिरक्ष युधिष्ठिरम्। एति सर्वकार्याणां परमं क्रत्यमाहवे॥ ९९०॥ तमब्रवीनमहाराज धृष्टद्यस्रो वृकोदरम्। ईप्सितं ते करिष्यामि गच्छ पार्थाविचारयन् ॥ ९९१ ॥ ततो निक्षिप्य राजानं धृष्टग्रुक्षे च पाण्डवम्। अभिवाद्य गुरुं ज्येष्टं प्रययौ येन फाल्गुनः॥ ९९२॥ तं समेत्य महाराज तावकाः पर्यवारयन्। शोभन्तो रथिनां श्रेष्ठाः सहसैन्यपदानुगाः॥ ९९३॥ स तानतीत्य वेगेन द्रोणानीकमुपादवत्। तमवारयदाचार्यो वेलोद्वृत्तमिवार्णवम् ॥ ९९४ ॥ स मन्यमानस्वाचार्यो ममायं फाल्युनो यथा। भीमः करिष्यते पूजामित्युवाच चुकोदरम् ॥ ९९५॥ भीमसेन न ते राक्या प्रवेष्ट्रमरिवाहिनी। मामनिर्जित्य समरे शत्रुमच महावल ॥ ९९६॥ यदि ते सोऽनुजः कृष्णः प्रविद्योऽनुमते मम। अनीकं न तु शक्यं मे प्रवेष्ट्रमिह वै त्वया ॥ ९९७ ॥

अथ भीमस्तु तच्छृत्वा गुरोर्घाक्यमपेतभीः। कुद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताम्रेक्षणस्वरम् ॥ ९९८ ॥ पिता नस्त्वं गुरुर्वन्धुस्तथा पुत्रास्तु ते वयम्। इति मन्यामहे सर्वे भवन्तं प्रणताः स्थिताः॥ ९९९ ॥ यदि त्वं रात्रुमात्मानं मन्यसे तत्त्रथास्त्विह। एव ते सहर्ग शत्रोः कर्म भीमः करोग्यहम् ॥ १००० ॥ अथोद्भ्राम्य गदां भीमः काळदण्डमिवान्तकः। द्रोणाय व्यस्जद्राजन् स रथादवपुष्टुवे ॥ १ ॥ साभ्वसृतध्वजं यानं द्रोणस्यापोथयत्तदा। प्रामृद्नाच वहून्योधान् वायुर्वृक्षानिवौजसा ॥ २ ॥ तं पुनः परिववुस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्॥३॥ अन्यं तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वरः। न्यूहद्वारं समासाद्य युद्धाय समुपस्थितः ॥ ४ ॥ ततः कृद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी। अग्रतः स्यन्दनानीकं शस्वर्षेखाकिरत्॥ ५॥ अथान्यैविंशिखेस्तीक्ष्णैः संक्रुद्धः कुण्डभेदिनम्। सुषेणं दीर्घनेत्रं च त्रिभिस्त्रीनवधीद्वली ॥ ६॥ ततो चुन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्। अभयं रोद्रकर्माणं दुर्विमोचनमेव च॥०॥ विन्दानुविन्दी सहितौ सुवर्माणं च ते सुतम्। प्रहुत्तन्नेव कौन्तेयः शरैनिनये यमक्षयम् ॥ ८॥ ततः सुदर्शनं वीरं पुत्रं ते भरतर्षभ। विब्याध समरे तूर्ण स पपात ममार च ॥९॥ सोऽचिरेणैव कालेन तद्रथानीकमाशुगैः। दिशः सर्वाः समालोक्य व्यथमत् पाण्डुनन्दनः॥ १०१० 🗈 भीषियत्वा रथानीकं हत्वा योधान् वरान् वरान्। व्यतीत्य रथिनश्चापि द्रोणानीकमुणाद्रवत्॥ ११॥

(अ.१२८)समुत्तीर्ण रथानीकं पाण्डवं विद्वसन् रणे। विवारियषुराचार्यः शरवर्षेरवाकिरत् ॥ १२ ॥ ततो रथाद्वव्छत्य वेगमास्थाय पाण्डवः। निमील्य नयने राजन् पदातिङ्गीणमभ्ययात् ॥ १३ ॥ असे शिरो भीमसेनः करी कृत्वोरिस स्थिरी। वेगमास्थाय बळवान मनोनिळगरुत्मताम् ॥ १४॥ यथा हि गोवृषो वर्षे प्रतिगृह्णाति छीछया। तथा भीमो नरव्यावः शरवर्षं समग्रहीत् ॥ १५ ॥ स वध्यमानः समरे रथं द्वोणस्य मारिष। ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महाबळः॥ १६॥ द्रोणस्तु सत्वरो राजन् क्षिप्तो भीमेन संयुगे। रथमन्यं समारुह्य व्यृहद्वारं ययौ पुनः॥ १०॥ तमायान्तं तथा दृष्ट्वा भग्नोत्साहं गुरुं तदा। गत्वा वेगात् पुनर्भोमो घुरं गृह्य रथस्य तु। तमव्यतिरथं भीमश्चिक्षेप भृशरोषितः॥ १८॥ पवमहो रथाः क्षिता भीमसेनेन ळीळया ॥ १९ ॥ ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महावलः। अभ्यद्भवत वेगेन तव पुत्रस्य वाहिनीम् ॥ १०२० ॥ भोजानीकं समासाद्य हार्दिक्येनाभिरक्षितम्। प्रमध्य तरसा वीरस्तद्वयितबलोऽभ्ययात्॥ २१॥ भोजानीकमतिकस्य दरदानां च वाहिनीम्। तथा म्लेच्छगणानन्यान्बह्नन्युद्धविशारदान्॥ २२॥ सात्यकि चैव संप्रेक्ष्य युध्यमानं महारथम्। रथेन यत्तः कौन्तेयो वेगेन प्रययौ तदा ॥ २३ ॥

सोऽपश्यदर्जुनं तत्र युध्यमानं महारथम्। सैन्धवस्य वधार्थं हि पराकान्तं पराक्रमी॥ २४॥ तं दृष्ट्वा पुरुषव्याव्रद्युक्तोश महतो रवान्। प्रावृट्काले महाराज नर्दिश्वव बलाहकः॥ २५॥ तं तस्य निनदं घोरं पार्थः शुश्राच नर्दतः। वासुदेवश्च कौरव्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ २६ ॥ तौ श्रुत्वा युगपद्वीरौ निनदं तस्य शुष्मिणः। पुनः पुनः प्राणद्तां दिदृक्षन्तौ चुकोद्रम् ॥ २७ ॥ भीमसेनरवं श्रुत्वा फाल्गुनस्य च धन्विनः। अप्रीयत महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥ २८॥ तथा तु नर्दमाने वै भीमसेने मदोत्कटे। हृद्रतं मनसा प्राह् ध्यात्वा धर्मभृतां वरः॥ २९॥ दत्ता भीम त्वया संवित्कृतं गुरुवचस्तथा। न हि तेषां जयो युद्धे येषां द्वेष्टासि पाण्डव ॥ १०३० ॥ दिष्ट्या जीवति संग्रामे सव्यसाची धनञ्जयः॥३१॥ किचर्तीर्णप्रतिशं हि वासुदेवेन रिक्षतम्। अनस्तमित आदित्ये समेध्याम्यहमर्जुनम् ॥ ३२ ॥ कच्चिद्दुर्योधनो राजा फाल्गुनेन निपातितम्। दृष्ट्वा सैन्धवकं संख्ये शममस्मासु धास्यति ॥ ३३ ॥ दृष्या विनिह्तान् भातृन् भीमसेनेन संयुगे। किच्चद्दुर्योधनो मन्द्रः राममस्मासु धास्यति ॥ ३४॥ एवं बहुविधं तस्य राज्ञश्चिन्तयतस्तदा। क्रपयाऽभिपरीतस्य घोरं युद्धमवर्तत् ॥ ३५॥ (अ. १२९) तथा तु नर्दमानं तं भीमसेनं महाबलम्। तुमुलेनैव शब्देन कर्णोऽप्यभ्यद्ववद्वली॥ ३६॥

ततः कर्णस्तु विंशत्या शराणां भीममार्दयत्। विव्याध चास्य त्वरितः स्तं पञ्चभिराशुगैः॥ ३७॥ स शरैरिदितस्तेन कर्णेन दृढधिन्वना। धतुर्ज्यमिन्छिनत्तूर्णं भीमस्तस्य क्षुरेण हृ॥ ३८॥ सार्र्धि चास्य भहेन रथनीडाद्पातयत्। वाहांश्च चतुरस्तस्य व्यस्श्चेत्रे महारथः॥ ३९॥ हताश्वातु रथात्कर्णः समाप्छुत्य विशापते। स्यन्दनं वृषसेनस्य तूर्णमापुष्छुवे भयात्॥ १०४०॥ निर्जित्य तु रणे कर्णं भीमसेनः प्रतापवान्। ननाद वळवाशादं पर्जन्यनिनदोपमम्॥ ४१॥ तस्य तं निनदं श्चत्वा प्रदृष्टोऽभूद्यिष्ठिरः। कर्णं पराजितं मत्वा भीमसेनेन संयुगे॥ ४२॥

(स.१३०) तस्मिन्वलुलिते सैन्ये सैन्घवायार्जुने गते।
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्॥ ४३॥
तूर्णमभ्यद्रवद्द्रोणं मनो माहतवेगवान्।
उवाच चैनं पुत्रस्ते संरम्भाद्रकलोचनः॥ ४४॥
अर्जुनो भीमसेनश्च सात्यिकश्चापराजितः।
संप्राताः सिन्धुराजस्य समीपमनिवारिताः॥ ४५॥
आश्चर्यभूतं लोकेऽस्मिन् समुद्रस्येव शोषणम्।
निर्जयस्तव विष्राय्य सात्वतेनार्जुनेन च॥ ४६॥
तथैव भीमसेनेन लोकः संवद्ते भृशम्।
कथं द्रोणो जितः सङ्ख्ये घनुर्वेदस्य पारगः।
इत्येवं बुवते योधा अश्चद्रेयमिदं तव॥ ४०॥
नाश एव तु मे नृनं मन्द्रभाग्यस्य संयुगे।
यत्र त्वां पुरुषव्यावं व्यतिकान्तास्त्रयो रथाः॥ ४८॥

पवंगते तु कृत्येऽसिन् बृहि यत्ते विवक्षितम्। यद्गतं गतमेवेदं रोषं चिन्तय मानद्॥ ४९॥ यत्कृत्यं सिन्धुराजस्य प्राप्तकालमनन्तरम्। तत्संविधीयतां क्षिप्रं साधु सञ्चिन्त्य नो द्विज॥ १०५०॥

द्रोण०- चिन्त्यं बहुविधं तात यत्कृत्यं तच्छणुष्व मे। त्रयो हि समितिकान्ताः पाण्डवानां महारथाः॥ ५१॥। यावत्तेषां भयं पश्चात्तावदेषां पुरःसरम्। तहरीयस्तरं मन्ये यत्र कृष्णधनञ्जयौ ॥ ५२ ॥ सा पुरस्ताच्च पश्चाच्च गृहीता भारती चमूः। तत्र कृत्यमहं मन्ये सैन्धवस्यामिरक्षणम्॥ ५३॥ संप्राप्तं तदिदं चूतं यत्तच्छकुनिबुद्धिजम्॥ ५४॥ न सभायां जयो वृत्तो नापि तत्र पराजयः। इह नो ग्लहमानामद्य तावज्जयाजयौ ॥ ५५ ॥ यान्स्म तान्ग्लहते घोराञ्चकुनिः कुरुसंसदि। अक्षान् स मन्यमानः प्राक् शरास्ते हि दुरासदाः॥ ५६॥ सैन्धवस्य रणे रक्षां विधिवत्कर्तुमर्द्धथ्। तत्र नो ग्छहमानानां भुवी जयपराजयी ॥ ५७ ॥ यत्र ते परमेष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्। तत्र गच्छ स्वयं शीवं तांश्च रक्षस्व रक्षिणः॥ ५८॥ इहैव त्वहमासिष्ये प्रेषिष्यामि चापरान्। निरोत्स्यामि च पञ्चालान् सहितान् पाण्डुस्ञ्जयैः॥ ५९ 🕸 ततो दुर्योधनोऽगच्छत्तृर्णमाचार्यशासनात्। उद्यम्यात्मानम् य्राय कर्मणे सपदानुगः॥ १०६०॥ चकरक्षो तु पाञ्चाल्यो युधामन्यूत्तमोजूसी। बाह्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सन्यसाचिनम् ॥ ६१ ॥

यौ तु पूर्व महाराज वारितौ कृतवर्मणा। प्रविष्टे त्वर्जने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया। पार्श्वे भित्वा चमूं वीरौ प्रविद्यो तव वाहिनीम्॥ ६२॥ (ख.१३१)वर्तमाने महाराज सङ्ग्रामे लोमहर्षणे। व्याकुलेषु च सर्वेषु पीड्यमानेषु सर्वशः॥ ६३॥ राधेयो भीममानच्छी युद्धाय भरतर्षभ। यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमभिद्रवन् ॥ ६४॥ भीमसेनस्तु राधयमुत्सुज्य रथिनां वरम्। इयेष गन्तुं यत्रास्तां वीरी कृष्णधनअयौ ॥ ६५॥ तं प्रयान्तमभिद्वत्य राघेयः कङ्कपत्रिभिः। अभ्यवर्षन्महाराज मेघो वृष्ट्येव पर्वतम् ॥ ६६॥ फुछता पङ्कजेनेव वक्त्रेण विहसन् बली। आजुहाव रणे यान्तं भीममाधिरथिस्तदा ॥ ६०॥ कर्ण०- भीमाहितैस्तव रणः स्वप्नेऽपि न विभावितः। तद्दर्शयसि कस्मान्मे पृष्ठं पार्थदिदक्षया ॥ ६८॥ कुन्त्याः पुत्रस्य सहशं नेदं पाण्डवनन्दन । तेन मामभितः स्थित्वा शरववैरवाकिर ॥ ६९॥ भीमसेनस्तदाह्यानं कर्णाञ्चामर्थयद्युधि। अर्धमण्डलमावृत्य स्तपुत्रमयोधयत् ॥ १०७० ॥ ततो बाणमयं जालं भीमसेनरथं प्रति।

कर्णेन विहितं राजिन्निमेषार्घाद्दइयत ॥ ७१ ॥
तत्तु भीमो महाबाहोः कर्णस्य चरितं रणे ।
नामृष्यत महाबाहुः कोधादुद्वृत्तलोचनः ॥ ७२ ॥
स कर्णे पश्चविंदात्या नाराचानां समार्पयत् ॥ ७३ ॥
पुनरन्येन बाणेन भीमसेनः प्रतापवान् ।
चिच्छेद कार्मुकं तूर्णं कर्णस्य प्रहस्तिव ॥ ७४ ॥

जघान चतुरश्चाभ्वान् सूतं च त्वरितः हारैः। नाराचैरर्करक्म्याभैः कर्णे विव्याध चोरस्ति॥७५॥ स वैक्रव्यं महत्प्राप्य च्छिन्नधन्वा हाराहृतः। तथा पुरुषमानी स प्रत्यपायाद्रथान्तरम्॥७६॥

(अ.१३३)अत्यद्भुतमहं मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम्।

धृत० यत्कर्णे योधयामास समरे लघुविक्रमम्॥ ७०॥

कृतवान्यानि युद्धानि कर्णः पाण्डुसुतैः सह।

सर्वत्र पाण्डवाः कर्णमजयन्त रणाजिरे॥ ७८॥

अजेयाः पाण्डवास्तात देवैरपि सवासवैः।

न स तद्बुध्यते मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम॥ ७९॥

पुत्रस्नेहाभिभूतेन मया चाप्यकृतात्मना।

धर्मे स्थिता महात्मानो निकृताः पाण्डुनन्दनाः॥ १०८०॥

शमकामः ससोद्यों दीर्घप्रेक्षी युधिष्ठिरः।

शमकामः ससोद्यों दीर्घप्रेक्षी युधिष्ठिरः।

श्राक इति मत्वा तु मम पुत्रैर्निराकृतः॥ ८१॥

तानि दुःखान्यनेकानि विषकारांश्च सर्वशः।

हदि कृत्वा महावाहुर्भीमोऽयुध्यत स्तजम्॥ ८२॥

तस्मान्मे सञ्जय बृहि कर्णभीमौ यथा रणे।

अयुध्येतां युधि श्रेष्ठी परस्परवधैविणी ॥ ८३ ॥
सञ्जय०-राजन्वैकर्तनो भीमं कुद्धः कुद्धमरिंदमम् ।
पराक्रान्तं पराक्रम्य विद्याध त्रिंशता शरैः ॥ ८४ ॥
तस्यास्यतो धनुर्भीमश्चकर्त निशितैस्त्रिभिः ।
रथनीडाच्च यन्तारं महोनापातयिक्षतौ ॥ ८५ ॥
तथा कुच्छ्रगतं दृष्ट्वा कर्णं दुर्योधनो नृपः ।
वेपमान इव क्रोधाद्व्यादिदेशाथ दुर्जयम् ॥ ८६ ॥
गच्छ दुर्जय राधेयं पुरो ग्रसति पाण्डवः ।
जिद्ध तृबरकं क्षिप्रं कर्णस्य बलमाद्धत् ॥ ८७ ॥

पवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा तव पुत्रं तवातमजः।
अभ्यद्भवद्गीमसेनं व्यासक्तं विकिर्व्छरैः॥ ८८॥
भीमसेनोऽपि संकुद्धः साश्वयन्तारमाशुगैः।
दुर्जयं भिन्नमर्भाणमनयद्यमसादनम्॥ ८९॥
स्वलङ्कृतं क्षितौ क्षुण्णं चेष्टमानं यथोरगम्।
स्दन्नार्तस्तव सुतं कर्णश्चके प्रदक्षिणम्॥ १०९०॥

(अ.१३४) दुर्योधनस्ततो राजन्नभ्यभाषत दुर्मुखम् ॥ ९१ ॥

एष दुर्मुख राधेयो भीमेन विरथीकृतः। तं रथेन नरश्रेष्ठं संपादय महारथम्॥ ९२॥ ततो दुर्योधनवचः श्रुत्वा भारत दुर्मुखः। त्वरमाणोऽभ्ययात्कर्णे भीमं चावारयच्छरैः॥ ९३॥ तस्मिन्क्षणे महाराज नवभिनेतपर्वभिः। सुमुखेर्दुर्मुखं भीमः शरैनिंन्ये यमक्षयम्॥ ९४॥ ततस्तमेवाधिर्थिः स्यन्दनं दुर्मुखे हते। आस्थितः प्रवभी राजन् दीप्यमान इवांशुमान् ॥ ९५ ॥ शयानं भिन्नमर्माणं दुर्मुखं शोणितोक्षितम्। दृष्ट्वा कर्णोऽश्रुपूर्णाक्षो मुहूर्त नाभ्यवर्तत ॥ ९६ ॥ तं गतासुमतिकस्य सत्वा कर्णः प्रदक्षिणम्। दीर्घमुण्णं श्वसन्वीरो न किञ्चित्रत्यपद्यत ॥ ९७ ॥ तस्मिस्तु विवरे राजन् नाराचानगार्थवाससः। प्राहिणोत्सृतपुत्राय भीमसेनश्चतुर्दश ॥ ९८॥ ते तस्य कवचं भित्वा स्वर्णचित्रं महौजसः। अपिबन्सृतपुत्रस्य शोणितं रक्तभोजनाः ॥ ९९ ॥ स विद्वलो महाराज कर्णो भीमशराहतः। प्राद्रवज्जवनैरश्वै रणं हित्वा महाभयात् ॥ ११०० 🕪

(अ.१३५)दैवमेव परं मन्ये धिक्पीरुपमनर्थकम् । घृत० यत्राधिरथिरायत्तो नातरत्पाण्डवं रणे ॥१॥

कर्णो हि बलवाच्छ्ररो दृढधन्या जित्रह्मः। इति मामव्यीत्स्त मन्दो दुर्योधनः पुरा ॥ २ ॥ तत्र तं निर्जितं दृष्ट्या भुजङ्गिम्य निर्विषम्। युद्धात्कर्णमपकान्तं किंस्विद्दुर्योधनोऽव्यति ॥ ३ ॥ दृष्ट्या भ्रातृन्हतान्तंख्ये भीमसेनेन दंशितान्। आत्मापराध सुमहन्न्नं तथ्यति पुत्रकः॥ ४ ॥ अहो मम सुतानां हि विषयं स्त जीवितम्॥ ५ ॥

सञ्जय०-यस्त्वं शोचिस कीरव्य वर्तमाने महाभये।
त्वमस्य जगतो मूळं विनाशस्य न संशयः॥६॥
स्वयं पीत्वा महाराज काळकूटं सुदुर्जरम्।
तस्येदानीं फळं कृत्स्नमवाष्त्रिहे नरोत्तम॥०॥
तत्र ते वर्तियिष्यामि यथा युद्धमवर्तत॥८॥
इष्ट्वा कर्णं तु पुत्रास्ते भीमसेनपराजितम्।
नामृष्यन्त महेष्वासाः सोदर्याः पश्च भारत॥९॥
दुर्मर्वणो दुःसहश्च दुर्मदो दुर्धरो जयः।
पाण्डवं चित्रसन्नाहास्तं प्रतीपमुपाद्रवन् ॥१११०॥
तान् वाणेः पश्चविंशत्या साश्वान् राजन्नर्षभान्।
सस्तान् भीमधनुषो भीमो निन्ये यमश्चयम्॥११॥

(अ.१३६)तवात्मजांस्तु पतितान् दृष्ट्या कर्णः प्रतापवान् । क्रोधेन महताऽऽविष्टो निर्विण्णोऽभृत्स जीवितात् ॥ **१२ ॥** आगस्कृतिमवात्मानं मेने चाधिरिथस्तदा । यत्प्रत्यक्षं तव सुता भीमेन निहता रणे ॥ १३ ॥ भीमसेनस्ततः कुद्धः कर्णस्य निशिताञ्शरान् । निचलान स संभ्रान्तः पूर्ववैरमतुस्मरन् ॥ १४ ॥

स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा राधेयः प्रहसन्निव। पुनर्विन्याघ सप्तत्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः ॥ १५॥ तस्य भीमो हयान् हत्वा विनिहत्य च सार्थिम्। प्रजहास महाहासं कृते प्रतिकृते पुनः ॥ १६॥ स च्छाद्यमानो वाणौधैर्भामसेनधनुश्च्युतैः। पुनरेवाभवत्कर्णो भीमसेनात्पराङ्मुखः ॥ १७ ॥ तं पराङ्मुखमालोक्य पदाति स्तनन्दनम्। कौन्तेयरारसंछन्नं राजा दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ १८॥ त्वरध्वं सर्वतो यत्ता राधेयस्य रथं प्रति ॥ १९॥ ततस्तव सुता राजञ्जूत्वा भ्रातुर्वचो द्रुतम्। अभ्ययुः पाण्डवं युद्धे विस्जन्तः शिलीमुखान् ॥ ११२०॥ चित्रोपचित्रश्चित्राक्षश्चारुचित्रः रारासनः। चित्रायुधश्चित्रवर्मा समरे चित्रयोधिनः ॥ २१ ॥ तानापतत पवाशु भीमसेनो महारथः। एकैकेन शरेणाजी पातयामास ते सुतान् ॥ २२ ॥ ते हता न्यपतन्भूमी वातरुग्णा ६व द्रुमाः ॥ २३ ॥ दृष्ट्वा विनिद्दतान्पुत्रांस्तव राजन्महारथान् । अश्चेपूर्णमुखः कर्णः श्रत्तुः सस्मार तद्वचः ॥ २४ ॥ (अ.१३७) दृष्वा तु भीमसेनस्य विक्रमं युधि भारत। अभ्यतन्दंस्त्वदीयाश्च संप्रहृष्टाश्च चारणाः। साधु साध्विति वेगेन सिंहनादमथानदन् ॥ २५ ॥ तस्मिन्समुत्थिते शब्दे तुमुले लोमहर्षणे। अभ्यभाषत पुत्रस्ते राजन् दुर्योधनस्त्वरन् ॥ २६॥ कर्ण गच्छत भद्रं वः परीप्सन्तो वृकोद्रात्॥ २०॥

दुर्योघनसमादिष्टाः सोदर्याः सप्त भारत । भीमसेनमभिद्रुत्य संरब्धाः पर्यवारयन् ॥ २८॥

ततो वेगेन कौन्तेयः पीडियत्वा शरासनम्। मनुष्यसमतां ज्ञात्वा सप्त सन्धाय सायकान् । तेभ्यो व्यस्जदायस्तः सूर्यरिहमनिभान्त्रभुः॥ २९॥ ते शरैर्भिन्नमर्माणो रथेभ्यः प्रापतन् क्षितौ । गिरिसानुरुहा भग्ना द्विपेनेव महाद्रमाः ॥ ११३० ॥ रात्रुञ्जयः रात्रुसहश्चित्रश्चित्रायुघो दढः । चित्रसेनो विकर्णश्च सप्तेते विनिपातिताः॥ ३१॥ पुत्राणां तव सर्वेषां निहतानां वृकोदरः। शोचत्यतिभृशं दुःखाद्विकर्णे पाण्डवः प्रियम् ॥ ३२ ॥ प्रतिज्ञेयं मया चृत्ता निहन्तव्यास्तु संयुगे। विकर्ण तेनासि हतः प्रतिज्ञा रक्षिता मया॥ ३३॥ त्वमागाः समरं वीर क्षात्रधर्ममनुस्मरन्। ततो विनिद्दतः सङ्ख्ये युद्धधर्मो हि निष्टुरः ॥ ३४ ॥ ताश्चिहत्य महाबाह राधेयस्यैव पश्यतः। सिंहनादरवं घोरमसृजत्पाण्डुनन्दनः॥ ३५॥ एकत्रिंशन्महाराज पुत्रांस्तव निपातितान्। हतान् दुर्योधनो दृष्ट्वा क्षत्तुः सस्मार तद्वचः॥ ३६॥ यद्यूतकाले दुर्बुद्धिरव्रवीत्तनयस्तव। सभामानाय्य पाञ्चालीं कर्णेन सहितोऽल्पघीः॥ ३०॥ विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः। पतिमन्यं बुणीष्वेति तस्येदं फलमागतम् ॥ ३८॥ विल्पंश्च बहु क्षत्ता शमं नालभत त्वयि। सपुत्रो भरतश्रेष्ठ तस्य भुङ्क्ष्व फलोदयम् ॥ ३९ ॥ (अ.१३८)यथा होष क्षयो वृत्तो ममापनयसम्भवः। भृत०- वीराणां तन्ममाचक्ष्व स्थिरीभूतोऽस्मि सञ्जय ॥ ११४० ।» सञ्जय०-कर्णभीमी महाराज पराकान्ती महावली।
बाणवर्षाण्यस्जतां वृष्टिमन्ताविवाम्बुदी॥ ४१॥
ततो ब्युदस्तं तत्सैन्यं सिन्धुसीवीरकौरवम्।
प्रोत्सारितं महावेगैः कर्णपाण्डवयोः शरैः॥ ४२॥
ते शूरा हतभूयिष्ठा हताश्व-रथ-वारणाः।
दारपातं समृतसुज्य स्थिता युद्धदिदक्षवः॥ ४३॥

(अ.१३९)ततो भीमो महाबाहुः स्तपुत्रस्य भारत। क्षुरप्रेण धनुश्चित्वा ननाद परवीरहा ॥ ४४ ॥ तदपास्य धनुश्चिकं सृतपुत्रो महारथः। अन्यत्कार्मुकमाद्त्त भारव्नं वेगवत्तरम् ॥ ४५ ॥ तदप्यथ निमेषार्घाचिच्छेदास्य वकोदरः। तृतीयं च चतुर्थं च पश्चमं पष्टमेव हि ॥ ४६ ॥ सप्तमं चाष्टमं चैव नवमं दशमं तथा। एकादशं द्वादशं च त्रयोदशमथापि च ॥ ४०॥ चतुर्दशं पश्चदशं पोडशं च वृकोदरः। तथा सप्तदशं वेगादष्टादशमथापि वा॥ ४८॥ बहुनि भीमश्चिच्छेद कर्णस्यैवं धनंषि हि॥ ४९॥ निमेषार्थात्ततः कर्णो धनुईस्तो व्यतिष्ठत । दृष्ट्वा स कुरु-सीवीर-सिन्ध्वीरबलक्षयम् ॥ ११५०॥ सवर्भध्वजशस्त्रश्च पतितैः संवृतां महीम्। हस्त्यश्वरथदेहांश्च गतासून प्रेक्ष्य सर्वज्ञः। स्तपुत्रस्य संरम्भादीतं वपुरजायत ॥ ५१ ॥ पुनश्चास्जदुग्राणि शरवर्षाणि पाण्डवः॥ ५२॥ त्तस्य तान्याददे कर्णः सर्वाण्यस्त्राण्यभीतवत् । युध्यमानस्य भीमस्य सूत्रपुत्रोऽस्त्रमायया ॥ ५३ ॥

तस्येषुधी धनुज्यीं च वाणैः सन्नतपर्वभिः। रइमीन्योक्राणि चाश्वानां कुद्धः कर्णोऽच्छिनन्मुघे ॥ ५४ ॥ तस्याश्वांश्च पुनर्हत्वा सूतं विद्याघ पञ्चभिः। सोऽपस्त्य दुतं सूतो युघामन्यो रथं ययौ॥ ५५॥ क्षीणशस्त्रस्तु कौन्तेयः कर्णेन समभिद्रतः। दृश्वाऽर्ञुनहतात्रागान् पतितान् पर्वतोपमान्। रथमार्गविद्यातार्थं व्यायुघः प्रविवेश ह ॥ ५६॥ हस्तिनां वजमासाद्य रथदुर्गं प्रविद्य च। पाण्डवो जीविताकाङ्क्षी राधेयं नाभ्यहारयत्॥ ५०॥ व्यवस्थानमथाकाङ्क्षन्धनञ्जयशरैर्हतम्। उद्यग्य कुञ्जरं पार्थस्तस्थौ परपुरञ्जयः। महौषधिसमायुक्तं हनूमानिव पर्वतम् ॥ ५८ ॥ तमस्य चिशिक्तैः कर्णो व्यथमत्कु अरं पुनः॥ ५९॥ हस्त्यङ्गान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्पाण्डुनन्दनः॥ ११६०॥ चकाण्यश्वांस्तथा चान्यद्यद्यत्पश्यति भूतले। तत्तदादाय चिक्षेप कुद्धः कर्णाय पाण्डवेः॥ ६१॥ तदस्य सर्वे चिच्छेद क्षिप्तं क्षिप्तं शितैः शरैः ॥ ६२ ॥ भीमोऽपि मुष्टिमुद्यस्य वज्जगर्भा सुदारुणाम्। इन्तुमैच्छत्स्तपुत्रं संस्मरन्नर्जुनं क्षणात्॥६३॥ शक्तोऽपि नावधीत्कर्णं समर्थः पाण्डुनन्दनः। रक्षमाणः प्रतिज्ञां तां या कृता सव्यसाचिना॥ ६४॥ तमेवं व्याकुळं भीमं भूयो भूयः शितैः शरैः। मूर्च्छयाऽभिपरीताङ्गमकरोत् स्तनन्दनः॥ ६५॥ व्यायुधं नावधीबैनं कर्णः कुन्त्या वचः समरम्। धनुषोऽग्रेण तं कर्णः सोऽभिद्वत्य परामुशत्॥ ६६॥ म.सा.१५

धनुषा स्पृष्टमात्रेण कुद्धः सर्प इव श्वसन् । आविछ्य स धनुस्तस्य कर्ण मूर्धन्यताडयत्॥ ६०॥ ताडितो भीमसेनेन कोघादारक्तलोचनः। विहसन्निव राधेयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६८ ॥ पुनः पुनस्तूबरक मृढ औदरिकेति च। अक्टतास्त्रक मा योत्सीर्वाल सङ्ग्रामकातर ॥ ६९ ॥ यत्र भोज्यं बहुविधं भक्ष्यं पेयं च पाण्डव। तत्र त्वं दुर्मते योग्यो न युद्धेषु कदाचन ॥ ११७० ॥ मूळ-पुष्प-फलाहारो वतेषु नियमेषु च। उचितस्त्वं वने भीम न त्वं युद्धविशारदः॥ ७१॥ स्दान् भृत्यजनान् दासांस्त्वं गृहे त्वरयन्भृशम्। योग्यस्ताडयितुं क्रोधाद्भोजनार्थं वृकोदर ॥ ७२ ॥ योद्धव्यं मारिषान्यत्र न योद्धव्यं च माहरौः। मादशैर्युध्यमानानामेतचान्यच विद्यते ॥ ७३ ॥ गच्छ वा यत्र तो कृष्णो तो त्वां रक्षिष्यतो रणे। गृहं वा गच्छ कौन्तेय कि ते युद्धेन बालक।। ७४।॥ कर्णस्य वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽतिदारुणम्। उवाच कर्ण प्रहसन् सर्वेषां श्रुण्वतां वचः ॥ ७५ ॥ जितस्त्व्मस्कृद्दुष्ट कत्थसे कि वृथाऽऽत्मना। जयाजयौ महेन्द्रस्य लोके दृष्टौ पुरातनैः॥ ७६॥ पवं तं विरथं कृत्वा कर्णो राजन् व्यकत्थयत्। प्रमुखे वृष्णिसिंहस्य पार्थस्य च महात्मनः॥ ७५ ॥ ततो राजञ्ज्ञिलाधौताञ्जारान् ज्ञाखामृगध्यजः। प्राहिणोत्स्तपुत्राय केशवेन प्रचोदितः॥ ७८॥ स भुजङ्गेरिवाविष्टैर्गाण्डीवप्रेषितैः शरैः। भीमसेनाद्पासेधत्सृतपुत्रं धनञ्जयः॥ ७९॥

ar in a

स च्छित्रधन्वा भीमेन घनक्षयशराहतः। कर्णो भीमादपायासीद्रथेन महता द्रुतम्॥ ११८०॥ भीमोऽपि सात्यकेर्वाहं समारुद्य नर्षभः। अन्वयाद्श्रातरं संख्ये पाण्डवं सव्यसाचिनम्॥ ८१॥ अलम्बुषस्य राज्ञो वधः, भूरिश्रवोवधः

(अ.१४०) धनअयः सुसंकुद्धः प्रविद्यो मामकं बलम् ।

श्वत० तदाप्रभृति मां शोको दह्व्यग्निरिवाशयम् ॥ ८२ ॥

अनुमानाच पश्यामि नास्ति सञ्जय सैन्धवः ।

युद्धं तु तद्यथावृत्तं तन्ममाचक्ष्व तस्वतः ॥ ८३ ॥

यच्च विक्षोभ्य महतीं सेनामालोड्य चासकृत् ।

एकः प्रविद्यः सङ्कुद्धो नलिनीमिव कुञ्जरः ।

तस्य मे वृष्णिवीरस्य वृह्वि युद्धं यथातथम् ॥ ८४ ॥

सञ्जय० तं यान्तमश्वै रजतप्रकाशैरायोधने वीरतरं नदन्तम्।
अलम्बुषः सात्यिकं माधवाष्टयमवारयद्राजवरोऽभिपत्य॥ ८५॥
आविध्यदेनं दशभिः पृषत्कैरलम्बुषो राजवरः प्रसह्य॥ ८६॥
तथा तु तेनाभिहतस्तरस्वी
नप्ता शिनेश्चक्रधरप्रभावः।
अलम्बुषस्योत्तमवेगवद्भिरश्वांश्चतुर्भिर्निज्ञधान वाणैः।
सकुण्डलं पूर्णशिशिषकाशं
भ्राजिण्णु वक्रं निचकर्त देहात्॥ ८०॥
अथात्मजास्ते सहिताभिषेतु-

रन्ये च योधास्त्वरितास्त्वदीयाः।

कृत्वा मुखं भारत योधमुख्यं दुःशासनं त्वत्सुतमाजमीदः ॥ ८८ ॥ निवार्यं तांस्तूर्णमित्रघाती नप्ता शिनेः पत्रिभिरश्निकस्पैः । दुःशासनस्याभिजघान वाहा-नुद्यम्य वाणासनमाजमीदः ॥ ८९ ॥

(अ.१४१) तमुद्यतं महावाहुं दुःशासनर्थं प्रति त्वरितं त्वरणीयेषु धनञ्जयज्ञयैषिणम् ॥ ११९० ॥ त्रिगर्तानां महेष्यासाः सुवर्णविरुतध्वजाः । सेनासमुद्रमाविष्टमनन्तं पर्यवारयन् ॥ ९१ ॥ अजयद्राजपुत्रांस्तान् भ्राजमानान्महारणे । एकः पञ्चारातं रात्रून् सात्यकिः सत्यविक्रमः॥ ९२॥ तमन्ये शूरसेनानां शूराः संख्ये न्यवारयन् । तैर्व्यवाहरदार्यात्मा मुहूर्तादेव सात्यकिः॥ ९३॥ ततः कलिङ्गैर्युयुधे सोऽचिन्त्यबलविक्रमः॥ ९४॥ तां च सेनामतिकस्य किञ्जानां दुरत्ययाम्। अथ पार्थं महाबाहुर्धनञ्जयमुपासदत्। तर्राक्षव जले श्रान्तो यथा स्थलमुपेयिवान्॥ ९५॥ तं दृष्ट्वा पुरुषव्यात्रं युयुधानः समाश्वसत् ॥ ९६ ॥ तमायान्तमभिष्रेक्ष्य केशवः पार्थमब्रचीत्। असावायाति शैनेयस्तव पार्थ पदानुगः॥ ९७॥ एष शिष्यः सखा चैव तव सत्यपराक्रमः। सर्वान् योधांस्तृणीकृत्य विजिग्ये पुरुषर्वभः॥ ९८॥ स्वबाहुबलमाश्रित्य विदार्थे च वरूथिनीम्। श्रेषितो धर्मराजेन पार्थैषोऽभ्येति सात्यिकः॥ ९९॥ ततः प्रहृष्टः कौन्तेयः केशवं वाक्यमब्रवीत् । न में प्रियं महाबाही यन्मामभ्येति सात्यकिः॥ १२००॥

एतेन हि महाबाहो रिक्षतव्यः स पार्थिवः। तमेष कथमुत्स्ज्य मम कृष्ण पदानुगः॥ १॥ राजा द्रोणाय चोत्छष्टः सैन्धवश्चानिपातितः। प्रत्युद्याति च दौनेयमेष भूरिश्रवा रणे॥२॥ सोऽयं गुरुतरो भारः सैन्धवार्थे समाहितः। ज्ञातव्यश्च हि मे राजा रक्षितव्यश्च सात्यिकः॥ ३ 🛭 जयद्रथश्च हुन्तव्यो लम्बते च दिवाकरः। श्रान्तश्चेष महाबाहरस्पप्राणश्च सांप्रतम् ॥ ४॥ न च भूरिश्रवाः श्रान्तः ससहायश्च केराव ॥ ५॥ कचिन्न सागरं तीर्त्वा सात्यिकः सत्यविक्रमः। गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः शिनिपुङ्गवः॥ ६ 🕪 व्यतिक्रमिमं मन्ये धर्मराजस्य केशव। आचार्याद्भयमुत्स्ट्रज्य यः प्रैषयत सात्यिकम्॥ ७॥ ग्रहणं धर्मराजस्य खगः श्येन इवामिषम्। नित्यमाशंसते द्रोणः कच्चित्सात् कुशळी मृपः॥ ८ 🛭 (स.१४२) तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वतं युद्धदुर्भद्म्। सञ्जय०-क्रोधाद्भूरिश्रवा राजन् सहसा समुपाद्रवत्॥ ९॥ तमब्रवीन्महाराज कौरव्यः शिनिपुङ्गवम्। अद्य त्वां समरे हत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्। नन्दियामि दाशार्ह कुरुराजं सुयोधनम् ॥ १२१०॥ अद्य संयमनीं याता मया त्वं निहतो रणे। यथा रामानुजेनाजी रावणिर्छक्ष्मणेन हु॥ ११॥ युयुधानस्तु तं राजन् प्रत्युवाच इसन्निव। नाहं भीषियतुं शक्यो वाङ्मात्रेण तु केवलम् ॥ १२ 🖚 किं चुथोकेन बहुना कर्मणा तत् समाचर। शारदस्येव मेघस्य गर्जितं निष्फलं हि ते॥ १३॥

नाहत्वाऽहं निवर्तिष्ये त्वामच पुरुषाधम ॥ १४ ॥ अन्योन्यं ती तथा वाग्भिस्तक्षन्ती नरपुङ्गवी। जिघांस् परमकुद्धावभिजघ्नतुराहवे ॥ १५॥ ती नखैरिव शार्दुली दन्तैरिव महाद्विपी। रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिखैश्चाप्यकृतताम् ॥ १६ ॥ अन्योन्यस्य ह्यान्हत्वा धनुषी चिनिकृत्य च। विरथावसियुद्धाय समेयातां महारणे ॥ १०॥ आर्षेमे चर्मणी चित्रे प्रगृह्य विपुले शुभे । विकोशो चाप्यसी कृत्वा समरे तो विचेरतः॥ १८॥ असिभ्यां चर्मणी चित्रे शतचन्द्रे नराधिए। निकृत्य पुरुषव्याची बाहुयुद्धं प्रचऋतुः॥ १९॥ ततो भूरिश्रवाः कुद्धः सात्यिकं युद्धदुर्भदः। उद्यम्याभ्याहनद्राजन् मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ १२२०॥ अथ कृष्णो महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत। पश्य वृष्ण्यन्धकव्यावं सौमदत्तिवशं गतम ॥ २१ ॥ परिश्रान्तं गतं भूमौ कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। तवान्तेवासिनं वीरं पाळयार्जुन सात्यिकम् ॥ २२ ॥ अथ कोशाहिनिष्कृष्य खड्गं भूरिश्रवा रणे। मूर्घजेषु निजग्राह पदा चोरस्यताडयत् ॥ २३ ॥ ततोऽस्य च्छेत्तुमारच्धः शिरः कायात्सकुण्डलम्। तावत्क्षणात्सात्वतोऽपि शिरः संभ्रमयंस्त्वरन् ॥ २४॥ यथा चकं तु कौलालो दण्डविदं तु भारत। सहैव भूरिश्रवसो बाहुना केदाधारिणा ॥ २५ ॥ तं तथा परिकृष्यन्तं दक्ष्या सात्वतमाहवे। वासुदेवस्ततो राजन् भूयोऽर्जुनमभाषत ॥ २६ ॥

पद्य वृष्ण्यन्यकव्याव्रं सीमदत्तिवदां गतम्। तव शिष्यं महावाहो धनुष्यनवरं त्वया ॥ २७॥ वासुदेवं महाबाहुरर्जुनः प्रत्यभाषत । सैन्धवे सक्तदृष्टित्वाञ्चेनं पश्यामि माधवम् ॥ २८॥ एतत्त्वसुकरं कर्म यादवार्थं करोम्यहम्॥ २९॥ इत्युक्त्वा वचनं कुर्वन्वासुदेवस्य पाण्डवः। ततः श्लुरप्रं निशितं गाण्डीवे समयोजयत् ॥ १२३०॥ पार्थवाहुविसृष्टः स महोहकेव नभश्च्युता। सखद्गं यज्ञशीलस्य साङ्गदं बाहुमच्छिनत्॥ ३१॥ (अ.१४३)स मोघं कृतमात्मानं दृष्ट्वा पार्थेन कीरवः। उत्सृज्य सात्यिक कोधाद्वर्द्धयामास पाण्डवम् ॥ ३२ ॥ भूरिश्र०-नृशंसं बत कौन्तेय कमेंदं कृतवानसि। अपस्यतो विषक्तस्य यन्मे बाहुमचिच्छिदः॥ ३३॥ किं नु वक्ष्यसि राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। किं कुर्वाणो मया संख्ये हतो भूरिश्रवा रणे॥ ३४॥ इदमिन्द्रेण ते साक्षादुपदिष्टं महात्मना । अस्त्रं रुद्रेण वा पार्थ द्रोणेनाथ रुपेण वा ॥ ३५ ॥ इदं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेवितम्। कथमाचरितं पार्थ पापकर्म सुदुष्करम् ॥ ३६॥ येषु येषु नरव्याघ्र यत्र यत्र च वर्तते। आशु तच्छीलतामेति तदिदं त्विय दृश्यते ॥ ३०॥ इदं तु यदतिश्चदं वार्णीयार्थे कृतं त्वया। वासुदेवमतं नूनं नैतत्त्वय्युपपद्यते ॥ ३८॥ वात्याः संक्षिष्टकर्माणः प्रकृत्यैव च गर्हिताः। बुष्ण्यन्धकाः कथं पार्थ प्रमाणं भवता कृताः॥ ३९॥

एवमुक्तो रणे पार्थी भूरिश्रवसमत्रवीत्। व्यक्त हि जीर्यमाणोऽपि बुद्धि जरयते नरः॥ १२४०॥ अनर्थकमिदं सर्व यखया व्याहृतं प्रभो जाननेव हृषीकेशं गर्हसे मां च पाण्डवम् ॥ ४१ ॥ युद्धयन्ति क्षत्रियाः शत्रून् स्वैः स्वैः परिवृता नराः। वयस्यैरथ मित्रेश्च ते च बाहुं समाश्रिताः॥ ४२॥ न चात्मा रक्षितव्यो वै राजन रणगतेन हि। यो यस्य युज्यतेऽर्थेषु स वै रक्ष्यो नराधिप ॥ ४३॥ तै रक्ष्यमाणैः स नृपो रक्षितच्यो महामृघे ॥ ४४ ॥ यद्यहं सात्यिकं पश्ये वध्यमानं महार्णे। ततस्तस्य वियोगेन पापं मेऽनर्थतो भवेत। रक्षितश्च मया यस्मात्तस्मात्कृष्यसि कि मवि॥ ४५॥ एवं रथगजाकीणें ह्यपत्तिसमाक्रले। एकस्पैकेन हि कथं संग्रामः संभविष्यति ॥ ४६॥ यदिच्छिस शिरश्चास्य असिना हन्त्रमाहवै। तथा कुच्छुगतं चैव सात्यकिं कः श्रमिष्यति ॥ ४७ ॥ त्वं वै विगर्ध्यात्मानमात्मानं यो न रक्षसि। कथं करिष्यसे वीर यो वा त्वां संश्रयेज्ञनः॥ ४८॥ एवमुक्तो महाबाहुर्यूपकेतुर्महायशाः। युपुधानं समुत्सुज्य रणे प्रायमुपाविद्यात् ॥ ४९ ॥ शरानास्तीर्यं सन्येन पाणिना पुण्यळक्षणः। यियासुर्बह्मलोकाय प्राणान्त्राणेष्वथाजुहोत् ॥ १२५० ॥ ततः स सर्वसेनायां जनः कृष्णधनञ्जयौ। गर्हवामास तं चापि दादांस पुरुषर्वभम्।। ५१।। तांस्तथा वादिनो राजन् पुत्रांस्तव धनञ्जयः। उवाच पाण्डतनयः साक्षेपमिव फालानः॥ ५२॥

मम सर्वेऽपि राजानो जानन्त्येव महावतम्। न शक्यो मामको हन्तुं यो में स्याद्वाणगोचरे॥ ५३॥ आत्तरास्त्रस्य हि रणे वृष्णिवीरं जिद्यांसतः। यद हं बाहमच्छित्सं न स धर्मी विगहितः॥ ५४॥ न्यस्तरास्त्रस्य वालस्य विरथस्य विवर्मणः। अभिमन्योर्वधं तात धार्मिकः को चु पूजयेत्॥ ५५॥ एचमुक्तः स पार्थेन शिरसा भूमिमस्पृशत्। पाणिना चैव सब्येन प्राहिणोदस्य दक्षिणम्। यूपकेतुर्महाराज तृष्णीमासीदवाङ्मुखः॥ ५६॥ उत्थितः स तु शैनेयो विमुक्तः सौमदत्तिना । खङ्गमादाय चिच्छित्सुः शिरस्तस्य महात्मनः॥ ५०॥ निकृत्तभुजमासीनं छिन्नहस्तमिव द्विपम्। क्रोद्यातां सर्वसैन्यानां निन्द्यमानः सुदुर्मनाः ॥ ५८ ॥ वार्यमाणः स कृष्णेन पार्थेन च महात्मना। विकोशतां च सैन्यानामवधीत्तं धृतवतम् ॥ ५९ ॥ प्रायोपविद्याय रणे पार्थेन चिछन्नबाहवे। सात्यकिः कौरवेयाय खड्जेनापाहरच्छिरः ॥ १२६० ॥ नाभ्यनन्दन्त सैन्यानि सात्यिक तेन कर्मणा। अर्जुनेन हतं पूर्व यज्ज्ञ्यान कुरूद्रहम्॥ ६१ ॥ पक्षवादांश्च सुबहून्प्रावदंस्तव सैनिकाः। न वार्ष्णेयस्यापराधो भवितव्यं हि तत्तथा। विहितो ह्यस्य घात्रैव मृत्युः सात्यकिराहवे ॥ ६२ ॥ सात्य०- न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यनमां प्रभाषत । धर्मवादैरधर्मिष्ठा धर्मकञ्चकमास्थिताः॥ ६३॥ यदा बालः सुभद्रायाः सुतः रास्रविनाकृतः। युष्माभिर्निहतो युद्धे तदा धर्मः क वो गतः॥ ६४॥

भया त्वेतत्प्रतिज्ञातं क्षेपे कस्मिश्चिदेव हि। यो मां निष्पिष्य संग्रामे जीवन्हन्यात्पदा रुषा। स मे वध्यो भवेच्छत्रुर्यद्यपि स्यान्मुनिवतः॥ ६५॥ यत्तु पार्थेन मां दृष्ट्वा प्रतिज्ञामभिरक्षता। संखड़ोऽस्य हतो बाहुरतेनैवास्मि वश्चितः॥ ६६॥ अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाब्मीकिना भुवि॥ ६७॥ न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्भवीषि प्रवङ्गम। सर्वकाळं मनुष्येण व्यवसायवता सदा। पीडाकरमित्राणां यत्स्यात्कर्तव्यमेव तत् ॥ ६८॥ पवमुक्ते महाराज सर्वे कौरवपुङ्गवाः। न स किञ्चिद्भावन्त मनसा समपूजयन् ॥ ६९॥ (अ.१४४) अजितो द्रोणराधेयविकर्णकृतवर्मभिः। भृत०- तीर्णः सैन्यार्णवं वीरः प्रतिश्रुत्य युघिष्ठिरे ॥ १२७० ॥ स कथं कौरवेयेण समरेष्वनिवारितः। निगृद्य भूरिश्रवसा बळाद्भुवि निपातितः॥ ७१ ॥ -सञ्जय०-यदोरभूदन्ववाये वसुदेवो महायशाः। ्धनुष्यनवरः शूरः कार्तवीर्यसमो युधि ॥ ७२ ॥ तद्वीर्यश्चापि तत्रैव कुले शिनिरभूकृप॥ ७३॥ पतस्मिन्नेव काले तु देवकस्य महात्मनः। दुहितः स्वयंवरे राजन् सर्वक्षत्रसमागमे ॥ ७४ ॥ तत्र वै देवकीं देवीं वसुदेवार्थमाशु वै। निर्जित्य पार्थिवान्सर्वान् रथमारोपयच्छिनिः॥ ७५॥ तां दृष्ट्वा देवकी शूरो रथस्थां पुरुवर्षभ। नामृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेर्नृप ॥ ७६॥ तयोर्युद्धमभूद्राजन्दिनार्धं चित्रमद्भुतम्। बाहुयुद्धं सुबछिनोः प्रसक्तं पुरुषर्वेश ॥ ७० ॥

शिनिना सोमद्त्तस्तु प्रसद्य भुवि पातितः। असिमुचम्य केरोषु प्रगृह्य च पदा हतः॥ ७८॥ मध्ये राजसहस्राणां प्रेक्षकाणां समन्ततः। कृपया च पुनस्तेन स जीवेति विसर्जितः॥ ७९॥ तदवस्थः कृतस्तेन सोमदत्तोऽथ मारिष। श्रासादयन्महादेवममर्षवशमास्थितः॥ १२८०॥ तस्य तुष्टो महादेवो वराणां वरदः प्रभः। चरेण च्छन्दयामास स तु वने वरं नृपः ॥ ८१ ॥ पुत्रमिच्छामि भगवन् यो निपात्य शिनेः सुतम्। मध्ये राजसहस्राणां पदा हत्याच संयुगे॥ ८२॥ तस्य तद्वचनं श्रत्वा सोमदत्तस्य पार्थिव। प्वमस्त्वित तत्रोक्त्वा स देवोऽन्तरधीयत॥ ८३॥ स तेन वरदानेन लब्धवान्भूरिद्क्षिणम्। अपातयच समरे सीमदत्तिः शिनेः सुतम्॥ ८४॥ पश्यतां सर्वसैन्यानां पदा चैनमताडयत्॥ ८५॥ । पतत्ते कथितं,राजन् यन्मां त्वं परिपृच्छिस ॥ ८६॥

## जयद्रथवधः

(भ.१४५) तदवस्थे हते तस्मिन् भृरिश्रविस कौरवे।

धृत० यथा भृयोऽभवद्युद्धं तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ८० ॥

सञ्जय० ततः कृष्णो महावाह् रजतप्रतिमान् हयान्।

हयज्ञश्चोदयामास जयद्रथवधं प्रति ॥ ८८ ॥

ततो दुर्योधनो राजा राधेयं त्वरितोऽप्रवीत् ॥ ८९ ॥

सैन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूर्यस्यास्तमनं प्रति।

मिथ्याप्रतिज्ञः कौन्तेयः प्रवेक्ष्यति हुताशनम् ॥ १२९० ॥

अनर्जुनायां च भुवि मुहुर्तमिष मानद।

जीवितुं नोत्सहेरन् वै भ्रातरोऽस्य सहानुगाः॥ ९१ ॥

विनद्येः पाण्डवेयैश्च सरौळवनकाननाम्। वसन्धरामिमां कर्ण भोक्ष्यामो हतकण्टकाम् ॥ ९२ ॥ नूनमात्मविनाशाय पाण्डवेन किरीटिना। प्रतिश्चेयं कृता कर्ण जयद्रथवधं प्रति॥ ९३॥ कथं जीवति दुर्घवें त्वयि राधेय फाल्गुनः। अनस्तंगत आदित्ये हन्यात् सैन्धवकं नृपम्॥ ९४॥ स त्वं कर्ण मया सार्ध शुरैश्चान्यैर्महारथैः। युध्यस्व यत्नमास्थाय परं पार्थेन संयुगे ॥ ९५ ॥ एवमुक्तस्तु राधेयस्तव पुत्रेण मारिष । दुर्योधनमिदं वाक्यं प्रत्युवाच कुरूत्तमम् ॥ ९६ ॥ दृढळक्ष्येण वीरेण भीमसेनेन धन्विना। भृशं भिन्नतनुः सङ्ख्ये शरजालैरनेकशः। स्थातव्यमिति तिष्ठामि रणे संप्रति मानद् ॥ ९७॥ नाङ्गमिङ्गति किञ्चिन्मे सन्तप्तस्य महेषुभिः। योत्स्यामि त यथाशक्त्या त्वदर्थं जीवितं मम ॥ ९८ ॥ यत्तु भक्तिमता कार्ये सततं हितकाङ्क्षिणा। तत करिष्यामि कौरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठितः॥ ९९९॥ कर्णकौरवयोरेवं रणे सम्भाषमाणयोः। अर्जुनो निशितवर्गणैर्जघान तव वाहिनीम् ॥ १३००॥ हतभृयिष्ठयोघं तत्कृत्वा तव बलं बली। आससाद दुराधर्षः सैन्धवं सत्यविक्रमः॥१॥ तं कर्णः संयुगे राजन् प्रत्यवारयदाशुगैः॥२॥ ततो दुर्योधनो राजंस्तावकानभ्यभाषत। यत्नाद्रक्षत राधेयं नाहत्वा समरेऽर्जुनम्। निवर्तिष्यति राघेय इति मामुक्तवान् वृषः॥ ३॥

प्तस्मिन्नन्तरे राजन्द्ष्या कर्णस्य विक्रमम्। आकर्णमुक्तैरिषुभिः कर्णस्य चतुरो हयान्। अनयत्प्रेतलोकाय चतुर्भिः श्वेतवाहनः॥ ४॥ सार्थि चास्य भहेन रथनीडाद्पातयत्। छादयामास स शरैस्तव पुत्रस्य पश्यतः॥ ५॥ संछाद्यमानः समरे हताश्वो हतसारिथः। मोहितः शरजालेन कर्तव्यं नाभ्यपद्यत्॥ ६॥ (अ.१४६) एवं तत्तव राजेन्द्र चतुरङ्गवलं तदा। ब्याकु लीकृत्य कीन्तेयो जयद्रथमुपाद्रवत्॥ ७॥ प्तिसम्बेव काले तु दुतं गच्छित भास्करे। अब्रवीत्पाण्डवं राजस्त्वरमाणो जनार्दनः॥ ८॥ एष मध्ये कृतः षड्भिः पार्थ वीरैर्महारथैः। जीवितेप्सुर्महाबाहो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः॥९॥ पताननिर्जित्य रणे षड्थान् पुरुषर्वम । न राक्यः सैन्धवो हन्तुं यतो निर्व्याजमर्जुन। योगमत्र विधास्यामि सूर्यस्यावरणं प्रति ॥ १३१०॥ एवमस्त्वित बीभत्सुः केशवं प्रत्यभाषत ॥ ११ ॥ ततोऽस्जन्तमः कृष्णः सूर्यस्यावरणं प्रति। योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो हरिः॥ १२॥ सृष्टे तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः। त्वदीया जहपुर्योधाः पार्थनाशान्नराधिप ॥ १३ ॥

त्वदेशि जहषुयधिः पार्थनाशान्नराधिप ॥ १३ ॥
ते प्रहष्टा रणे राजन्नापश्यन्सैनिका रिवस् ।
जन्नास्य वक्त्राणि तदा स च राजा जयद्रथः ॥ १४ ॥
वीक्षमाणे ततस्तिस्मन् सिन्धुराजे दिवाकरम् ।
पुनरेवाववीत्कृष्णो धनक्षयिमदं वचः ॥ १५ ॥

पश्य सिन्धुपतिं वीरं प्रेक्षमाणं दिवाकरम्। छिन्धि मूर्धानमस्याशु कुरु साफल्यमात्मनः॥ १६ 🕪 श्रृणुष्वैतच वाक्यं मे जयद्रथवधं प्रति । वृद्धक्षत्रः सैन्धवस्य पिता जगति विश्रुतः ॥ १७ ॥ स कालेनेह महता सैन्धवं प्राप्तवान् सुतम्। जयद्रथममित्रघ्नं वागुवाचारारीरिणी। नृपमन्तर्हिता वाणी मेघडुन्डुभिनिःस्वना॥ १८॥ तवात्मजो मनुष्येन्द्र कुलशीलदमादिभिः। गुणैर्भविष्यति विभो सहशो वंशयोईयोः॥ १९॥ किं त्वस्य युध्यमानस्य सङ्ग्रामे क्षत्रियर्षभः। शिर×छेत्स्यति संकुद्धः शत्रुश्चालक्षितो भुवि ॥ १३२० 🕸 पतच्छूत्वा सिन्धुराजो ध्यात्वा चिरमरिंदमः। बातीन्सर्वावुवाचेदं पुत्रस्नेहाभिचोदितः ॥ २१ ॥ संग्रामे युध्यमानस्य वहतो महतीं धुरम्। धरण्यां मम पुत्रस्य पातियष्यति यः शिरः ॥ २२ ॥ तस्यापि रातधा मूर्धा फलिप्यति न संरायः॥ २३॥ एवमुक्त्वा ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्। बृद्धक्षत्रो वनं यातस्तपश्चोयं समास्थितः॥ २४॥ सोऽयं तव्यति तेजस्वी तपो घोरं दुरासदम्। समन्तपञ्चकादस्माद्वहिर्वानरकेतन् ॥ २५॥ तस्माजयद्रथस्य त्वं शिरिष्ठस्वा महामुधे। उत्सङ्गे पातयस्वास्य बुद्धक्षत्रस्य भारत ॥ २६ ॥ अथ त्वमस्य मूर्घानं पातियय्यसि भूतले। तवापि रातथा मूर्घा फलिष्यति न संरायः॥ २० ॥ प्तच्छृत्वा तु वचनं सुक्किणी परिसंछिहन्। इन्द्राशानिसमस्पर्शे दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितम्॥ २८॥

सर्वभारसहं शश्वद्गन्धमाल्याचितं शरम्। विससर्जार्जुनस्तृर्ण सैन्धवस्य वधे घृतम् ॥ २९ ॥ . स तु गाण्डीवनिर्मुक्तः शरः श्येन इवाश्रगः। छित्वा शिरः सिन्धुपतेष्टत्पपात विहायसम् ॥ १३३०॥ ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकाद्वाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः। सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धी तव मारिष ॥ ३२ ॥ उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सक्कण्डलम्। सिन्धुराजस्य मूर्धानमुत्सङ्गे समपातयत् ॥ ३३ ॥ कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सह्सा शिरोऽगच्छद्धरातलम् ॥ ३४ ॥ ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्धनि भूतले। गते तस्यापि शतधा मूर्धाऽगच्छदरिन्दम ॥ ३५ ॥ ततो विनिहते राजन् सिन्धुराजे किरीटिना। तमस्तद्वासुदेवेन संहतं भरतर्षभ॥ ३६॥ पश्चाज्ञातं महीपाल तव पुत्रैः सहानुगैः। वासुदेवप्रयुक्तेयं मायेति नृपसत्तम ॥ ३०॥ एवं स निहतो राजन पार्थेनामिततेजसा। अक्षोहिणीरष्ट हत्वा जामाता तव सैन्धवः॥ ३८॥ ततो जयद्रथे राजन् हते पार्थेन केशवः। दध्मी राङ्खं महाबाहुरर्जुनश्च परंतपः॥ ३९॥ भीमश्च वृष्णिसिंहश्च युघामन्युश्च भारत। उत्तमीजाश्च विकांतः शंखान्द्धमुः पृथकपृथक् ॥ १३४० ॥ श्रत्वा महान्तं तं शब्दं धर्मराजो युघिष्ठिरः। सैन्धवं निहतं मेने फाल्गुनेन महात्मना ॥ ४१ ॥

ततो वादित्रघोषेण स्वान्योधान्पर्यहर्षयत् ॥ ४२ ॥ (ब.१४७) सैन्यवं निहतं दृष्ट्वा रणे पार्थेन भारत। अमर्पवशामापन्नः कृपः शारद्वतस्ततः। महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत्।। ४३॥ द्रौणिश्चाभ्यद्रवद्राजन् रथमास्थाय फाल्गुनम् ॥ ४४ ॥ तावेती रथिनां श्रेष्टी रथाभ्यां रथसत्तमी। उभावभयतस्तीक्णैविंशिखैरभ्यवर्षताम् ॥ ४५॥ सोऽजिघांसर्ग्हं संख्ये गुरोस्तनयमेव च। चकाराचार्यकं तत्र कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः॥ ४६॥ अस्त्रेरस्त्राणि संवार्य द्रौणेः शारद्वतस्य च। मन्दवेगानिषुंस्ताभ्यामाजिघांसुरवास्जत् ॥ ४०॥ ते चापि भृशमभ्यव्नन्विशिखाः पार्थचोदिताः। बहुत्वात्त परामार्ति शराणां तावगच्छताम् ॥ ४८ ॥ अथ शारवतो राजन कौन्तेयशरपीडितः। अवासीदद्वथोपस्थे मूर्च्छामभिजगाम ह ॥ ४९॥ विद्वलं तमभिज्ञाय भर्तारं शरपीडितम्। हतोऽयमिति च ज्ञात्वा सारथिस्तमपावहत्॥ १३५०॥ तस्मिन भन्ने महाराज कृपे शारद्वते युधि। अभ्वत्थामाप्यपायासीत्पाण्डवेयाद्र्थान्तरम् ॥ ५१ ॥ दृष्ट्वा शारद्वतं पार्थो मूर्चिछतं शरपीडितम्। रथ एव महेष्वासः सकृपं पर्यदेवयत्॥ ५२॥ ऋषिपुत्रो ममाचार्यो द्रोणस्य परमः सखा। एष रोते रथोपस्थे कृपो मद्वाणपीडितः॥ ५३॥ उपाक्तय तु वै विद्यामाचार्यभ्यो नर्षभाः। भयच्छन्तीह ये कामान् देवत्वमुपयान्ति ते॥ ५४॥

ये च विद्यामुपादाय गुरुभ्यः पुरुषाद्यमाः घ्नन्ति तानेव दुर्वतास्ते वै निरयगामिनः॥ ५५॥ तदिदं नरकायाच कृतं कर्म मया भ्रवम् ॥ ५६ ॥ नमस्तस्मै सुपूज्याय गौतमायापळायिने। धिगस्तु मम वार्ष्णेय यदस्मै प्रहराम्यहम्॥ ५०॥ तथा विलपमाने त सव्यसाचिनि तं प्रति। सैन्धवं निहतं दृष्ट्वा राघेयः समुपाद्रवत्॥ ५८॥ तमापतन्तं राधेयमर्जुनस्य रथं प्रति। पाञ्चाच्यौ सात्यिकश्चैव सहसा समुपाद्रवन्॥ ५९ ॥ उपायान्तं तु राघेयं दृष्ट्वा पार्थी महारथः। प्रहसन्देवकीपुत्रमिदं वचनमब्बीत् ॥ १३६०॥ एष प्रयात्याधिरथिः सात्यकेः स्यन्दनं प्रति। न मृष्यति इतं नूनं भूरिश्रवसमाहवे॥ ६१॥ यत्र यात्येष तत्र त्वं चोदयाश्वान् जनाईन। न सौमदत्तिपदवीं गमयेत्सात्यकिं बृषः॥ ६२॥ एवमुक्तो महाबाहुः केरावः सब्यसाचिना। प्रत्युवाच महातेजाः कालयुक्तमिदं वचः॥ ६३॥ अलमेष महाबाहुः कर्णायैकोऽपि पाण्डव। कि पुनद्रौपदेयाभ्यां सहितः सात्वतर्षभः॥ ६४ ॥ न च तावत्क्षमः पार्थ तव कर्णेन सङ्गरः। प्रज्वलन्ती महोक्केव तिष्ठत्यस्य हि वासवी॥ ६५॥ त्वदर्थं पुज्यमानैषा रक्ष्यते परवीरहन्। अतः कर्णः प्रयात्वत्र सात्वतस्य यथातथा ॥ ६६ ॥ अहं ज्ञास्यामि कौन्तेय कालमस्य दुरात्मनः। यत्रैनं विशिखेस्तीक्ष्णैः पातयिष्यसि भृतले॥ ६७ 🕸 म.सा. १६

सञ्जय०-सात्यकिं विरथं दृष्ट्वा कर्ण चाभ्युद्यतं रणे। दच्मी राङ्खं महानादमार्थमेणाथ माघवः॥ ६८॥ दारकोऽवेत्य संदेशं श्रत्वा शङ्खस्य च स्वनम् । रथमन्वानयत्तस्मै सुपर्णोचिछ्तकेतनम् ॥ ६९ ॥ स केरावस्यानुमते एथं दारुकसंयुतम्। आहरोह शिनैः पौत्रो ज्वलनादित्यसन्निमम् ॥ १३७० ॥ कामगैः शैव्यसुत्रीवमेघपुष्पबलाह्यकैः। युक्तं समारुह्य च तं विमानप्रतिमं रथम्। अभ्यद्रवत राघेयं प्रवपन्सायकान्बहुन् ॥ ०१ ॥ चक्ररक्षावपि तदा युधामन्यूत्तमीजसी। धनञ्जयरथं हित्वा राघेयं प्रत्युदीयतुः॥ ७२॥ राधेयोऽपि महाराज शरवर्ष समुत्सुजन्। अभ्यद्रवत्सुसंकुद्धो रणे शैनेयमच्युतम् ॥ ०३ ॥ ततः कर्ण शिनेः पौत्रः सर्वपारसवैः शरैः। बिभेद सर्वगात्रेषु पुनः पुनरिन्दम ॥ ७४॥ सार्थि चास्य भहेन रथनीडाद्पातयत्। अभ्वांश्च चतुरः श्वेतान्निज्ञघान शितैः शरैः॥ ७५॥ छित्वा ध्वजं रथं चैव शतघा पुरुषर्थभ । चकार विरथं कर्ण तव पुत्रस्य पश्यतः॥ ७६॥ कर्णोऽपि विरथो राजन सात्वतेन कृतः शरैः। दुर्योधनरथं तूर्णमाहरोह विनिःश्वसन् ॥ ००॥ तथा तु विरथं कर्ण पुत्रांश्च तव पार्थिव । दुःशासनमुखान् वीरान्नावधीत् सात्यकिर्वशी ॥ ७८ ॥ रक्षन् प्रतिज्ञां भीमेन पार्थेन च पुरा कृताम्। विस्थान्विह्नलांश्चके न तु प्राणैर्व्ययोजयतु ॥ ७९ ॥

(ল.१४८) तथागतेषु शूरेषु तेषां मम च सञ्जय। धतराष्ट्र०-किं वै भामस्तदाऽकार्षीत्तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ १३८० ॥ सञ्जय०-विरयो भीमसेनो वै कर्णवाक्रशाख्यपीडितः। अमर्षवरामापन्नः फाल्गुनं वाक्यमत्रवीत् ॥ ८१ ॥ पुनः पुनस्तुवरक मूढ औदरिकेति च। अकृतास्त्रक मा योत्सीर्वाल संग्रामकातर ॥ ८२ ॥ इति मामब्रवीत्कर्णः पद्यतस्ते धनञ्जय। एवं वका च में वध्यस्तेन चोकोऽस्मि भारत॥ ८३॥ प्तदवतं महाबाहो त्वया सह कृतं मया। तथैतनमम कौन्तेय यथा तव न संशयः॥ ८४॥ तद्वधाय नरश्रेष्ठ स्मरैतद्वचनं मम। यथा भवति तत्सत्यं तथा कुरु धन अय ॥ ८५॥ तच्छत्वा वचनं तस्य भीमस्यामितविक्रमः। ततोऽर्जुनोऽब्रचीत्कर्णं किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ८६ ॥ कर्ण कर्ण वृथादष्टे स्तपुत्रात्मसंस्त्त। अधर्मबुद्धे ऋणु मे यस्वां वक्ष्यामि साम्प्रतम् ॥ ८७ ॥ द्विविधं कर्म शूराणां युद्धे जयपराजयौ। तौ चाप्यनित्यौ राघेय वासवस्यापि युध्यतः॥ ८८॥ सुमूर्षुर्युयुधानेन विरथो विकलेन्द्रियः। मद्वध्यस्त्वमिति ज्ञात्वा जित्वा जीवन्वसर्जितः॥ ८९॥ यहच्छया रणे भीमं युध्यमानं महाबलम्। कथञ्चिद्विरथं कृत्वा यस्वं रूक्षमभाषथाः। अधर्मस्त्वेष सुमहाननार्यचरितं च तत्॥ १३९०॥ नार्धि जित्वाऽतिकत्थन्ते न च जरुपन्ति दुर्वचः। न च कञ्चन निन्दन्ति सन्तः शूरा नर्षभाः॥ ९१॥ त्वं तु प्राकृतविज्ञानस्तत्तद्वद्धि स्तज। बह्बबद्धमकर्ण्ये च चापलादपरीक्षितम्॥ ९२॥

युध्यमानं पराकान्तं शूरमार्थवते रतम्। यदबोचोऽप्रियं भीमं नैतत्सत्यं वचस्तव ॥ ९३ ॥ पश्यतां सर्वसैन्यानां केशवस्य ममैव च। विरयो भीमसेनेन कृतोऽसि बहुशो रणे॥ ९४॥ न च त्वां परुषं किञ्चिदुक्तवान्पाण्डुनन्दनः॥ ९५॥ यस्मात्तु बहुरूक्षं च श्रावितस्ते वृकोद्राः। परोक्षं यच सौभद्रो युष्माभिर्निहतो मम। तस्मादस्यावलेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि ॥ ९६ ॥ त्वया तस्य धनुश्चित्रमात्मनाशाय दुर्मते। तस्माद्वध्योऽसि मे मूढ सभृत्य-सुत-वान्धवः॥ ९०॥ करु त्वं सर्वकृत्यानि महत्ते भयमागतम्। हुन्तास्मि वृषसेनं ते प्रेक्षमाणस्य संयुगे॥ ९८॥ त्वां च मृढाकृतप्रश्चमितमानिनमाहवे। दृष्या दुर्योधनो मन्दो भृशं तप्स्यति पातितम्॥ ९९॥ अर्जुनेन प्रतिज्ञाते वधे कर्णसुतस्य तु। महान् सुतुमुलः शब्दो बभुव रथिनां तदा ॥ १४०० ॥ तस्मिन्नाकुलसंत्रामे वर्तमाने महाभये। मन्दरिक्मः सहस्रांद्यरस्तं गिरिमुपाद्रवत् ॥ १ ॥ ततो राजन् हृषीकेशः संश्रामशिरसि स्थितम्। तीर्णप्रतिशं बीभत्सं परिष्वज्यैनमद्रवीत ॥ २ ॥ दिष्ट्या विनिहतः पापो वृद्धक्षत्रः सहात्मजः॥३॥ धार्तराष्ट्रबलं प्राप्य देवसेनापि भारत। सीदेत समरे जिंध्णो नात्र कार्या विचारणा ॥ ४ ॥ न तं परयामि लोकेषु चिन्तयनपुरुषं कचित्। त्वहते पुरुषव्याच्च य एतद्योघयेद्वलम् ॥ ५ ॥

एवमेव हते कर्णे सानुबन्धे दुरात्मनि। वर्धयिष्यामि भयस्त्वां विजितारिं हतद्विषम् ॥ ६॥ तमर्जुनः प्रत्युवाच प्रसादात्तव माधव। प्रतिज्ञेयं मया तीर्णा विवधैरिप दुस्तरा॥०॥ अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशव। त्वत्प्रसादानमहीं कृत्स्नां संप्राप्स्यति युधिष्ठिरः॥८॥ तव प्रभावो वार्णीय तवैव विजयः प्रभो। वर्धनीयास्तव वयं सदैव मधुसूदन ॥ ९ ॥ एवमुक्तस्ततः कृष्णः शनकैर्वाहयन्हयान । दर्शयामास पार्थाय कूरमायोधनं महत्॥ १४१०॥ (अ.१४९)ततो राजानमभ्येत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। ववन्दे स प्रह्मातमा हते पार्थेन सैन्धवे ॥ ११ ॥ दिष्ट्या वर्धसि राजेन्द्र हतशत्रुर्नरोत्तम। विष्ट्या निस्तीर्णवांश्चैव प्रतिज्ञामनुजस्तव ॥ १२ ॥ स त्वेवमुक्तः कृष्णेन हृष्टः परपुरश्चयः। ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाप्छुत्य भारत। पर्यष्वजत्तदा कृष्णावानन्दाश्चपरिप्छुतः ॥ १३ ॥ प्रमुज्य वदनं शुभ्रं पुण्डरीकसमप्रभम्। अबवीद्वासुदेवं च पाण्डवं च धन अयम् ॥ १४ ॥ प्रियमेतद्वपश्रुत्य त्वत्तः पुष्करलोचन। नान्तं गच्छामि हर्षस्य तितीर्ष्रहद्धेरिव ॥ १५ ॥ अत्यद्भुतिमदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता ॥ १६॥ विष्ट्या पर्श्यामि संप्रामे तीर्णभारौ महारथौ। दिष्ट्या विनिहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः ॥ १७ ॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते । सर्वलोकगुरुर्येषां त्वं नाथो मधुसुदन ॥ १८ ॥

त्वत्यसादाद्धि गोविन्द वयं जेष्यामहे रिपून् ॥ १९ ॥ असम्भाव्यमिदं कर्म देवैरपि जनार्दन। त्वदबुद्धिबलवीर्येण सृतवानेष फाल्गुनः॥ १४२०॥ इत्येवं धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशाः। अनुरूपिमदं वाक्यं प्रत्युवाच जनार्दनः॥ २१॥ भवता तपसोग्रेण धर्मेण परमेण च। साधुत्वादार्जवाचैव हतः पापो जयद्रथः॥ २२॥ अयं च पुरुषन्यात्र त्वद्नुध्यानसंवृतः। हत्वा योधसहस्राणि न्यहन् जिल्णुर्जयद्रथम् ॥ २३ ॥ ततो धर्मसुतो जिष्णुं परिष्वज्य विशापते। प्रमुज्य वदनं तस्य पर्याश्वासयत प्रभुः॥ २४॥ अतीव समहत्कर्म कृतवानसि फाल्ग्रन। असहं चाविषहं च देवैरिप सवासवैः॥ २५॥ दिष्ट्या निस्तीर्णभारोऽसि हतारिश्चासि राजुहन्। दिष्ट्या सत्या प्रतिह्नेयं कृता हत्वा जयद्रथम् ॥ २६ ॥ प्वमुक्त्वा गुडाकेशं धर्मराजो महायशाः। पस्पर्श पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिवः॥ २०॥ ततो भीमो महाबाहुः सात्यिकश्च महारथः। अभिवाद्य गुरुं ज्येष्ठं मार्गणैः क्षतविक्षतौ। क्षितावास्तां महेष्वासौ पाञ्चाच्यपरिवारितौ ॥ २८ ॥ तौ दृष्ट्वा मुदितौ बीरौ प्राञ्जली चाग्रतः स्थितौ। अभ्यनन्दत कौन्तेयस्ताबुभौ भीमसात्यकी ॥ २९ ॥ दिष्ट्या पश्यामि वां रारी विमुक्ती सैन्यसागरात्। मम वाक्यकरी वीरी मम गौरवयन्त्रिती। सैन्यार्णवं समुत्तीर्णो दिष्ट्या पश्यामि वामहम् ॥ १४३० 🗈 इत्युक्त्वा पाण्डवो राजन् युयुधानवृकोदरी । सस्वजे पुरुषव्याची हर्षाद्वाष्पं मुमोच ह ॥ ३१ ॥

## चतुर्दशदिने रात्रियुद्धारम्भः

(स.१५०) सैन्धवे निहते राजन् पुत्रस्तव सुयोधनः।
अश्रुपूर्णमुखो दीनो निरुत्साहो द्विषज्जये ॥ ३२ ॥
स विवर्णः कृशो दीनो बाष्पविष्ठुतलोचनः।
अमन्यतार्जुनसमो न योद्धा भुवि विद्यते ॥ ३३ ॥
यस्य वीर्यं समाश्रित्य शमं याचन्तमच्युतम्।
तृणवत्तमहं मन्ये स कर्णो निर्जितो युधि ॥ ३४ ॥
पर्व क्वान्तमना राजञ्चपायाद्द्रोणमीक्षितुम्।
आगस्कृत्सर्वलोकस्य पुत्रस्ते भरतर्षभ ॥ ३५ ॥

दुर्यो० - पश्य मूर्धामिषिकानामाचार्य कदनं महत्।
कृत्वा प्रमुखतः शूरं भीष्मं मम पितामहम् ॥ ३६॥
तं निहत्य प्रलुच्धोऽयं शिखण्डी पूर्णमानसः।
पाञ्चाल्यैः सहितः सर्वैः सेनाग्रमिवर्तते ॥ ३०॥
अपरश्चापि दुर्धर्षः शिष्यस्ते सव्यसाचिना।
अक्षीहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः॥ ३८॥
मवानुपेक्षां कुरुते शिष्यत्वादर्जुनस्य हि।
अतो विनिहताः सर्वे येऽस्मज्जयचिकीर्षवः॥ ३९॥
सोऽहमद्य गमिष्यामि यत्र ते पुरुपर्वभाः।
हता मदर्थे संग्रामे युद्धयमानाः किरोटिना॥ १४४०॥
न हि मे जीवितेनार्थस्तानृते पुरुपर्वभान्।
आचार्यः पाण्डुपुत्राणामनुजानातु नो भवान्॥ ४१॥

(अ.१५१) द्रोणस्तु तद्वचः श्रुत्वा पुत्रस्य तव दुर्मनाः। मुद्दुर्तिमव तद्ध्यात्वा भृशमार्तोऽभ्यभाषत ॥ ४२ ॥ दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरैरपि इन्तिस । अजय्यं सततं सङ्ख्ये ब्रुवाणं सव्यसाचिनम् ॥ ४३ ॥

पतेनैवार्जुनं बातुमलं कीरव संयुरो। यच्छिखण्डयवधीद्भीष्मं पाल्यमानः किरीटिना ॥ ४४ ॥ अवध्यं निहतं दृष्वा संयुगे देवदानवैः। तदैवाज्ञासिषमहं नेयमस्तीति भारती॥ ४५॥ यच नः प्रेक्षमाणानां कृष्णामानाय्य तत्सभाम्। अनर्हन्तीं कुले जातां सर्वधर्मानुचारिणीम् ॥ ४६॥ तस्याधर्मस्य गान्धारे फलं प्राप्तमिदं महत्। नो चेत्पापं परे लोके त्वमच्छेंथास्ततोऽधिकम्॥ ४७॥ पुत्राणामिव चैतेषां धर्ममाचरतां सदा। द्रहोत्को नु नरो लोके मदन्यो ब्राह्मणबुवः॥ ४८॥ पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शकुनिना सह। आहतो घृतराष्ट्रस्य संमते कुरुसंसदि॥ ४९॥ दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः। श्रनुर्वाक्यमनादृत्य त्वयाऽभ्यस्तः पुनःपुनः॥ १४५०॥ कथं त्विय च कर्णं च क्रपे शस्ये च जीवति। अश्वत्थाम्नि च कौरव्य निधनं सैन्धवोऽगमत्॥ ५१॥ मय्येव हि विशेषेण तथा दुर्योघन त्वयि। आशंसत परित्राणमर्जुनात्स महीपतिः॥ ५२॥ ततस्तस्मिन्परित्राणमळब्धवति फाल्गुनात्। ं न किञ्चिदनुपश्यामि जीवितस्थानमात्मनः॥ ५३॥ मज्जन्तमिव चात्मानं धृष्टद्युम्नस्य किल्बिषे। । प्रयाग्यहत्वा पञ्चालान्सह तेन शिखण्डिना ॥ ५४ ॥ तन्मां किमभितव्यन्तं वाक्रारिव कन्तसि। अशक्तः सिन्धुराजस्य भूत्वा त्राणाय भारत ॥ ५५ ॥ इमानि पाण्डवानां च खुञ्जयानां च भारत। ॥ अनीकान्याद्रवन्ते मां सहितान्यद्य भारत ॥ ५६ ॥

नाहत्वा सर्वपञ्चालान्कवचस्य विमोक्षणम्। कर्ताऽस्मि समरे कर्म धार्तराष्ट्र हितं तव॥ ५७॥ राजन् ब्र्याः सुतं मे त्वमश्वत्थामानमाहवे। न सोमकाः प्रमोक्तब्या जीवितं परिरक्षता॥ ५८॥ यच पित्राऽनुशिष्टोऽसि तद्वचः परिपालय। आनृशंस्ये दमे सत्ये चार्जवे च स्थिरो भव॥ ५९॥ धर्मार्थकामकुशलो धर्मार्थावव्यपीडयन्। घर्मप्रधानकार्याणि कुर्याश्चेति पुनः पुनः॥ १४६०॥ चक्कर्मनोभ्यां सन्तोष्या विषाः पुज्याश्च राक्तितः। न चैषां विप्रियं कार्य ते हि वहिंदािखोपमाः॥ ६१॥ एष त्वहमनीकानि प्रविशाभ्यरिस्दन। रणाय महते राजंस्त्वया वाक्दारपीडितः॥ ६२॥ त्वं च दुर्योधन बलं यदि शक्तोऽसि पालय। रात्रावपि च योत्स्यन्ते संख्धाः कुरुस्ञयाः॥ ६३॥ पवमुक्त्वा ततः प्रायाद्द्रोणः पाण्डवसः अयान् । मुष्णन् क्षत्रियतेजांसि नक्षत्राणामिवांशुमान् ॥ ६४॥ (अ.१५२) ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेनैवं प्रचोदितः। अमर्पवशमापन्नो युद्धायैव मनो द्धे ॥ ६५॥ अबबीच तदा कर्ण पुत्रो दुर्थोधनस्तव। पश्य कृष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥ ६६॥ आचार्यविद्धितं व्यूहं भिरवा देवेः खुदुर्भिदम्। मिषतां योघमुख्यानां सैन्धवो विनिपातितः॥ ६०॥ परय राधेय पृथ्वीद्याः पृथिव्यां प्रवरा युधि । पार्थेनैकेन निह्नताः सिंहेनेवेतरे मृगाः॥ ६८॥ अल्पावशेषं सैन्यं मे कृतं राजात्मजेन ह ॥ ६९ ॥

कथं नियच्छमानस्य द्रोणस्य युघि फाल्गुनः।
भिन्दात्सुदुर्भिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे॥१४७०॥
दियतः फाल्गुनो नित्यमाचार्यस्य महात्मनः।
ततोऽस्य दत्तवान्द्वारमयुद्धेनैव शत्रुहन्॥७१॥
अभयं सिन्धुराजाय दत्वा द्रोणः परंतपः।
प्रादात्किरीटिने द्वारं पर्य निर्गुणतां मिय॥७२॥
यद्यदास्यदनुक्षां वै पूर्वमेव गृहान्प्रति।
प्रस्थातुं सिन्धुराजस्य नाभविष्यज्ञनक्षयः॥७३॥
अद्य मे भ्रातरः श्रीणाश्चित्रसेनाद्यो रणे।
भीमसेनं समासाद्य पर्यतां नो दुरात्मनाम्॥७४॥
आचार्यं मा विगर्दस्य शक्तवाऽसी यद्ववते दिजः।

कर्ण > आचार्यं मा विगर्हस्व शक्तवाऽसी युद्धवते द्विजः ।
यथावलं यथोत्साहं त्यक्तवा जीवितमात्मनः ॥ ७५ ॥
कृती दक्षो युवा शूरः कृतास्त्रो लघुविक्रमः ।
यद्र्जुनोऽभ्ययाद्द्रोणमुपपशं हि तस्य तत् ॥ ७६ ॥
आचार्यः स्थविरो राजन् शीव्रयाने तथाऽक्षमः ।
बाहुव्यायामचेष्टायामशक्तस्तु नराधिप ॥ ७० ॥
तेनैवमभ्यतिकान्तः श्वेताश्वः कृष्णसारिथः ।
तस्य दोषं न पश्यामि द्रोणस्यानेन हेतुना ॥ ७८ ॥
दैवादिष्टोऽन्यथामावो न मन्ये विद्यते क्रचित् ॥ ७९ ॥
यतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुयोधन ।
सैन्धवो निहतो युद्धे दैवमत्र परं स्मृतम् ॥ १४८० ॥
दैवोपसृष्टः पुरुषो यत्कर्म कुरुते क्रचित् ।
इतं कृतं हि तत्कर्म दैवेन विनिपात्यते ॥ ८१ ॥
यत्कर्तव्यं मनुष्येण व्यवसायवता सदा ।
तत्कार्यमविश्वहेन सिद्धिवैं प्रतिष्ठिता ॥ ८२ ॥

निकृत्या वश्चिताः पार्था विषयोगैश्च भारत । दग्धा जतुगृहे चापि घूतेन च पराजिताः॥ ८३॥ राजनीतिं व्यपाश्चित्य प्रहिताश्चेव काननम्। यत्नेन च कृतं तत्तद्दैवेन विनिपातितम् ॥ ८४ ॥ युध्यस्व यत्नमास्थाय दैवं कृत्वा निरर्थकम्। यततस्तव तेषां च दैवं मार्गेण यास्यति ॥ ८५ ॥ न तेषां मतिपूर्वे हि सुकृतं दश्यते कचित्। दुष्कृतं तव वा वीर बुद्ध्या हीनं कुरुद्धह ॥ ८६ ॥ दैवं प्रमाणं सर्वस्य सुकृतस्येतरस्य वा। अनन्यकर्म दैवं हि जागर्ति स्वपतामि ॥ ८७ ॥ तैर्ल्पैर्वहवो यूयं क्षयं नीताः प्रहारिणः। शङ्के दैवस्य तत्कर्म पौरुषं येन नाशितम्॥ ८८॥ एवं सम्भाषमाणानां वहु तत्तज्जनाधिप। पाण्डवानामनीकानि समदद्यन्त संयुगे॥ ८९॥ ततः प्रववृते युद्धं व्यतिषक्तरथ-द्विपम्। तावकानां परैः सार्ध राजन् दुर्मन्त्रिते तव ॥ १४९० 🕪 (भ.१५३) पञ्चालाः कुरवश्चैव योधयन्तः परस्परम्। यमराष्ट्राय महते परलोकाय दीक्षिताः॥ ९१॥ तथा प्रयुष्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत ।

यमराष्ट्राय महत परलाकाय दाक्षिताः॥ ९१॥
तथा प्रयुध्यमानेषु पाण्डवेयेषु भारत।
दुर्योधनो महाराज व्यवागाहत तद्वलम्॥ ९२॥
सैन्धवस्य वधेनैव भृदां दुःखसमन्वितः।
मर्तव्यमिति सञ्चिन्त्य प्राविद्यच्च द्विषद्वलम्॥ ९३॥
यथा मध्यंदिने सूर्य प्रतपन्तं गमस्तिभिः।
तथा तव सुतं मध्ये प्रतपन्तं राराचिभिः।
न रोकुर्भातरं युद्धे पाण्डवाः समुदीक्षितुम्॥ ९४॥

पुत्रेण तव सा सेना पाण्डवी मथिता रणे।
निवनी द्विरदेनेव समन्तात्फुलपङ्कजा॥ ९५॥
श्वीणतोयानिलाकोभ्यां इतिविडिव पिद्यानी।
बभूच पाण्डवी सेना तव पुत्रस्य तेजसा॥ ९६॥
ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुत्रस्य मारिष।
शारं च सूर्यरद्भयाभमत्युग्रमनिवारणम्।
हा हतोऽसीति राजानमुक्तवाऽमुञ्जग्रुधिष्ठिरः॥ ९०॥
स तेनाकर्णमुक्तेन विद्यो बाणेन कौरवः।
निषसाद रथोपस्थे भृशं सम्मूढचेतनः॥ ९८॥
अथ द्रोणो द्रुतं तत्र प्रत्यदृद्भयत संयुगे।
प्रत्युद्ययुस्तं त्वरिताः पञ्चाला युद्धदुर्मदाः॥ ९९॥

(अ.१५४) तथेतरे नर्व्याद्याः पाण्डवानां महारथाः। सहिताः संन्यवर्तन्त द्रोणमेव द्विजर्षभम् ॥ १५०० ॥

(अ.१५५) ततो द्रोणः केकयांश्च घृष्टच्युद्धस्य चात्मजान्। संप्रैषयत्प्रेतलोकं सर्वातिषुभिराशुगैः॥१॥ प्रमशन्तं तदा वीरान्भारद्वाजं महारथम्। अभ्यवर्तत संकुद्धः शिबी राजा प्रतापवान्॥२॥ तस्य द्रोणो ह्यान्हत्वा सार्थि च महात्मनः। अथास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्॥३॥

(भ.१५०) ततो युघिष्ठिरः कुद्धस्तवानीकमशातयत्। मिषतः कुंभयोनेस्तु पुत्राणां तव चानघ ॥ ४ ॥ सैन्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो दृष्ट्वा युघिष्ठिरम्। चोदितस्तव पुत्रेण सायकैरभ्यवाकिरत्॥ ५ ॥ सत्यां चिकीर्षमाणस्तु प्रतिज्ञां कुम्भसम्भवः। युघिष्ठिरवधं प्रेष्सुकौक्षमस्त्रमुदैरयत्॥ ६ ॥

ब्रह्मास्त्रमुचतं दृष्ट्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। ब्रह्माश्चेणैव राजेन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवारयत् ॥ ७॥ ततः प्रमुच्य कौन्तेयं द्रोणो द्रुपदवाहिनीम्। व्यथमत्कोधताम्राक्षो वायव्यास्त्रेण भारत॥ ८॥ ततः किरीटी भीमश्च सहसा संन्यवर्तताम्। महद्भयां रथवंशाभ्यां परिगृह्य बळं तदा॥९॥ भारद्वाजं रारीघाभ्यां महद्भयामभ्यवर्षताम् ॥ १५१०॥ ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना। तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीर्यत ॥ ११ ॥ द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्वयं तव स्रुतेन च। नाशक्यन्त महाराज योधा वार्यितुं तदा॥ १२॥ (अ.१५८) उदीर्यमाणं तद्दष्या पाण्डवानां महद्रलम्। अविषद्यं च मन्वानः कर्णं दुर्योधनोऽब्रवीत् ॥ १३॥ अयं स कालः संप्रातो मित्राणां मित्रवत्सल। त्रायस्व समरे कर्ण सर्वान्योधान्महारथान् ॥ १४॥ कर्ण०- जयं ते प्रतिदास्यामि वासवस्येव पाविकः। प्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि पार्थिव ॥ १५॥ सर्वेषामेव पार्थानां फाल्युनो बळवत्तरः। तस्यामोघां विमोक्ष्यामि इक्ति राक्रविनिर्मिताम्॥ १६ 🗈 मिय जीवित कौरव्य विषादं मा कथाः कवित्। अहं जेष्याभि समरे सहितान्सर्वपाण्डवान् ॥ १०॥ पञ्चालान्केकयांश्चैव वृष्णींश्चापि समागतान्। बाणीघैः राकलीकृत्य तव दास्यामि मेदिनीम् ॥ १८॥ पवं ह्याणं कर्णं तु कृपः शारद्वतोऽब्रवीत् ॥ १९ ॥ शोभनं शोभनं कर्ण सनाथः कुरुपुङ्गवः। त्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥ १५२० ॥

बहुजाः कत्थसे कर्ण कौरवस्य समीपतः। न त ते विक्रमः कश्चिद्दश्यते फलमेव वा ॥ २१ ॥ समागमः पाण्डसुतैर्दष्टस्ते बहुशो युधि। सर्वत्र निर्जितश्चासि पाण्डवैः सृतनन्दन ॥ २२ ॥ एकस्याप्यसमर्थस्तं फाल्यनस्य रणाजिरे। कथमत्सहसे जेतं सकृष्णान्सर्वपाण्डवान् ॥ २३ ॥ अन्वन्कर्ण युध्यस्य कत्थसे बहु स्तुतज । अनुक्त्वा विक्रमेद्यस्तु तद्दै सत्पुरुषवतम् ॥ २४ ॥ गर्जित्वा सुतपुत्र त्वं शारदाभ्रमिवाफलम्। निष्फलो दर्यसे कर्ण तच राजा न बुध्यते॥ २५॥ पवं संरुषितस्तेन तदा शारद्वतेन ह। कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः कृपं वाक्यमथाव्रवीत् ॥ २६ ॥ शूरा गर्जन्ति सततं प्रावृषीच बळाहकाः। फर्छ चार्य प्रयच्छन्ति बीजमुत्रमृताविव ॥ २० ॥ यं भारं पुरुषो बोहुं मनसा हि व्यवस्यति। दैवमस्य भ्रवं तत्र साहाय्यायोपपद्यते ॥ २८ ॥ व्यवसायद्वितीयोऽहं मनसा भारमुद्रहन्। गर्जीम यद्यहं विप्र तव किं तत्र नश्यति॥ २९॥ सोऽहमद्य रणे यत्ती सहिती कृष्णपाण्डवी। उत्सहे मनसा जेतं ततो गर्जामि गौतम ॥ १५३० ॥ मनोरथप्रलापा मे न त्राह्यास्तव सृतज। यस्त्वमृत्सहसे यो दं समरे शौरिणा सह ॥ ३१ ॥ एवमुकस्तु राधेयः प्रहसन् भरतर्षभ। अब्रबीच तदा कर्णो गुरुं शारद्वतं कृपम्॥ ३२॥ सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन् पाण्डवान्प्रति यद्वचः। तथापि पार्थाञ्जेष्यामि राक्त्या वासवदत्तया॥ ३३॥

क्रप०-

सुनीतैरिह सर्वार्थाः सिध्यन्ते नात्र संशयः। एतमर्थमहं श्वात्वा ततो गर्जामि गौतम॥ ३४॥ त्वं तु विप्रश्च वृद्धश्च अशक्तश्चापि संयुगे। स्तब्बेहश्च पार्थेषु मोहान्मामवमन्यसे॥ ३५॥ यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममाप्रियमिह द्विज। ततस्ते खह्गमुद्यम्य जिह्नां छेत्स्यामि दुर्मते॥ ३६॥

(अ.१५९) तथा परुषितं दृष्ट्वा सूतपुत्रेण मातुलम्। खङ्गमुद्यम्य वेगेन द्रीणिरभ्यपतद्दुतम्॥ ३०॥

अश्व० - यद्र्जुनगुणांस्तथ्यान्कितियानं नराधम।

इद्दं द्वेपात्सुदुर्कुद्धे त्वं भत्सियसि मातुलम् ॥ ३८ ॥

विकत्थमानः शीर्येण सर्वलोकधनुधरम्।
दर्णात्सेधमृहीतोऽद्य न कश्चिद्रणयन्मृधे ॥ ३९ ॥

क ते वीर्यं क चाश्चाणि यं त्वां निर्जित्य संयुगे।
गाण्डीवधन्वा हतवान् प्रेक्षतस्ते जयद्रथम् ॥ १५४० ॥

कर्ण पश्य सुदुर्कुद्धे तिष्ठेदानीं नराधम।

एष तेऽद्य शिरः कायादुद्धरामि सुदुर्मते ॥ ४१ ॥

तसुद्यतं तु वेगेन राजा दुर्योधनः स्वयम्।

नयवारयन्महातेजाः कृपश्च द्विपदां वरः ॥ ४२ ॥

कर्ण०- शूरोऽयं समरस्रावी दुर्मतिश्च द्विजाधमः। भासादयतु मदीर्थं मुखेमं कुरुसत्तम ॥ ४३॥

अभ्व०- तचेतत्क्षम्यतेऽस्माभिः स्तात्मज सुदुर्मते । द्र्यमुत्सिकमेतत्ते फाल्गुनो नाचायिष्यति ॥ ४४ ॥

दुर्यो०- अश्वत्थामन्त्रसीइस्व क्षन्तुमर्हसि मानद् । कोपः खलु न कर्तव्यः स्तपुत्रं कथञ्चन ॥ ४५॥ त्विय कर्णे कृषे द्रोणे मद्रराजेऽथ सौबले। महत्कार्य समासकं प्रसीद द्विजसत्तम॥ ४६॥

एते ह्यभिमुखाः सर्वे राधेयेन युयुत्सवः। आयान्ति पाण्डवा ब्रह्मन्नाह्नयन्तः समंततः ॥ ४७ ॥ सञ्जय०-प्रसाद्यमानस्तु ततो राज्ञा द्रौणिर्महामनाः। प्रससाद महाराज कोधवेगसमन्वितः॥ ४८॥ ततः कृपोऽप्युवाचेदमाचार्यः सुमहामनाः। सौम्यस्वभावाद्वाजेन्द्र क्षिप्रमागतमार्दवः॥ ४९॥ तवैतत्क्षम्यतेऽस्माभिः स्तात्मज सुदुर्भते। दर्पमृत्सिक्तमेतत्ते फाल्गुनो नाशयिष्यति ॥ १५५० ॥ ततस्ते पाण्डवा राजन् पञ्चालाश्च यशस्विनः। आजग्मः सहिताः कर्णे तर्जयन्तः समन्ततः॥ ५१॥ ततः प्रवचृते युद्धं कर्णस्य सह पाण्डवैः। भीषणं समहाराज सिंहनादविराजितम्॥ ५२॥ ततो द्रौणिः कृपः शस्यो हार्दिक्यश्च महारथः। प्रत्युचयुस्तवा पार्थं स्तपुत्रपरीप्सया॥ ५३॥ बीभत्सरपि राजेन्द्र पञ्चालैरभिसंवतः। प्रत्युद्ययो तदा कर्ण यथा वृत्रं शतकतुः॥ ५४॥ स कर्णे शरजालेन च्छादयामास पाण्डवः॥ ५५ ॥ ततः कर्णः सुसंरब्धः शरैस्त्रिभिरविध्यत । तस्य तल्लाघवं पार्थो नामृष्यत महाबलः॥ ५६॥ ततः पार्थो महेष्वासो दृष्ट्वा कर्णस्य विक्रमम्। मुष्टिदेशे धनुस्तस्य चिच्छेद त्वरयान्वितः। अश्वांश्च चतुरो भहुरनयद्यमसादनम्॥ ५०॥ हताश्वातु रथातूर्णमवप्लुत्य नर्षभः। आरुरोह रथं तुर्णे कुपस्य शरपीडितः॥ ५८॥ राघेयं निर्जितं दृष्ट्वा तावका भरतर्षभ।

धनअयराँरेर्नुझाः प्राद्रवन्त दिशो दश ॥ ५९ ॥

द्रवतस्तान्समालोक्य राजा दुर्योधनो नृप।
निवर्तयामास तदा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १५६० ॥
अलं द्रुतेन वः श्रास्तिष्ठध्वं क्षत्रियर्धभाः।
एष पार्थवधायाहं स्वयं गच्छामि संयुगे ॥ ६१ ॥
अहं पार्थान् हनिष्यामि सपश्चालान्ससोमकान्।
इत्युक्त्वा प्रययो राजा सैन्येन महता वृतः॥ ६२ ॥
तं प्रयान्तं महावाहुं द्रौणिः शस्त्रभृतां वरः।
दुर्योधनमिदं वाक्यं त्वरितः समभाषत ॥ ६३ ॥
मयि जीवति गान्धारे न युद्धं गन्तुमहीस ॥ ६४ ॥

दुर्यो०- आचार्यः पाण्डुपुत्रान् वै पुत्रवत् परिरक्षति । त्वमप्युपेक्षां कुरुषे तेषु नित्यं द्विजोत्तम ॥ ६५ ॥ मम वा मन्दमाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युघि । धर्मराजप्रियार्थं वा द्रौपद्या वा न विद्य तत् ॥ ६६ ॥ अश्वत्थामन्त्रसीदस्व नाद्ययैतान्ममाहितान् ॥ ६७ ॥ तवास्त्रगोचरे दाक्ताः स्थातुं देवा न दानवाः । किमु पार्थाः सपञ्चाळाः सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ६८ ॥

(अ.१६०) दुर्योधनेनैवमुक्तो द्रौणिराहवदुर्भदः।
प्रत्युवाच महावाहुस्तव पुत्रमिदं वचः॥ ६९॥
एव गच्छामि संग्रामं त्वत्कृते कुरुनन्दन।
योत्स्येऽहं शत्रुभिः सार्ध जेण्यामि च वरान्वरान् ॥१५७०॥
एवमुक्त्वा महाबाहुः पुत्रं दुर्योधनं तव।
अभ्यवर्तत युद्धाय त्रासयन्सर्वधन्विनः॥ ७१॥
ततस्तमाचार्यसुतं धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्।
मर्मभिद्धिः शरैस्तीक्ष्णैजेषान भरत्वभ्भ॥ ७२॥

स.सा.१७

ततो द्रौणिर्महाराज पार्षतस्य महात्मनः। ध्वजं धनुस्तथा छत्रमुभौ च पार्ष्णिसारथी। सृतमश्वांश्च चतुरो निहत्याभ्यद्वद्रणे॥ ७३॥ पञ्चालांश्चेव तान्सर्वांन्बाणैः सन्नतपर्वभिः। ध्यद्रावयद्मेयात्मा शतशोऽथ सहस्रशः॥ ७४॥ ततस्तु विध्यथे सेना पाण्डवी भरतर्वभ॥ ७५॥

(भ.१६१) ततः किरीटी भीमश्च सहसा सन्न्यवर्तताम्। महता रथवंशेन परिगृद्य बळं महत्।। ७६।। ततः सा भारती सेना हन्यमाना किरीटिना। तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीर्यत॥ ७७॥

(स.१६२) सोमदत्तं तु संप्रेक्ष्य विधुन्वानं महद्धनुः। सात्यिकः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह ॥ ७८ ॥ ततः संप्रैषयद्यन्ता सैन्धवांस्तान्मनोजवान् ॥ ७९ ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य सात्वतं रभसं रणे। सोमदत्तो महाबाहुरसंभ्रान्तो न्यवर्तत ॥ १५८० ॥ सोमदत्तस्तु तं षष्ट्या विन्याधोरसि माधवम्। सात्यिकश्चापि तं राजन्नविध्यत्सायकैः शितैः॥ ८१॥ तावन्योन्यं शरैः कृत्ती व्यराजेतां नर्षभी। सुपुष्पौ पुष्पसमये पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ८२ ॥ ततस्तु सात्यकी राजन्सोमदत्तस्य संयुगे। धनुश्चिच्छेद भक्षेन हस्तावापं च पञ्चभिः॥ ८३॥ ततः शरं महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम्। मुमोच सात्वतो राजन्स्वर्णपुङ्खं शिलाशितम् ॥ ८४॥ सोऽतिविद्धो महाराज सात्वतेन महारथः। सोमदत्तो महाबाहुर्निपपात ममार च ॥ ८५॥ तं दृष्ट्वा निहतं तत्र सोमद्तं महारथाः। महता शरवर्षेण युयुधानमुपादवन् ॥ ८६॥

छाद्यमानं रारैर्दष्ट्वा युयुघानं युधिष्ठिरः। पाण्डवाश्च महाराज सह सर्वैः प्रभद्रकैः। महत्या सेनया सार्ध द्रोणानीकमुपादवन्॥ ८०॥ ततः शरसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिवः। साध्यस्तध्यज्ञरथं तद्द्भुतिमवाभवत्॥ ८८॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवः कुन्तीपुत्रं युचिष्ठिरम्। उपारमस्व युद्धे त्वं द्रोणाद्भरतसत्तम ॥ ८९ ॥ योऽस्य सृष्ट्रो विनाशाय स एवैनं हनिष्यति ॥ १५९० ॥ परिवर्ज्य गुरुं याहि यत्र राजा सुयोधनः। राजा राज्ञा हि योद्धव्यो नाराज्ञा युद्धमिष्यते॥ ९१ ॥ वासुदेववचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। प्रायाद्दुतमित्रच्नो यत्र भीमो व्यवस्थितः॥ ९२ ॥ द्रोणोऽपि पाण्डुपञ्चाळान् व्यघमद्रजनीमुखे ॥ ९३ ॥ (अ.१६१) वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयावहे। तमसा संबृते छोके रजसा च महीपते॥ ९४॥ नापश्यन्त रणे योधाः परस्परमवस्थिताः। अनुमानेन संज्ञाभिर्युद्धं तद्ववृधे महत्॥ ९५॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि सेनागोपाश्च भारत। व्यमुद्यन्त रणे तत्र तमसा संवृते सित ॥ ९६ ॥ ततः सर्वाणि सैन्यानि हतिशृष्टानि यानि वै। सेनागोप्तृनथादिश्य पुनर्व्यूहमकल्पयत्॥ ९०॥\* द्रोणः पुरस्ताज्ञधने तु शस्य-स्तथा द्रौणिः कृतवर्मा सौबलश्च। स्वयं तु सर्वाणि बळानि राजन् राजाऽभ्ययाद्रोपयन् वै निशायाम् ॥ ९८ ॥

<sup>\*</sup> उत्तरकोकाद्द्रोण इत्यपकृष्य तेषां सैन्यानामित्यध्याहृत्य योज्यम्।

उवाच सर्वीश्च पदातिसङ्घान दुर्योधनः पार्थिव सान्त्वपूर्वम् । उत्सुज्य सर्वे परमायुधानि गृह्णीत हस्तैर्ज्वलितान् प्रदीपान् ॥ ९९ ॥ ते चोदिताः पार्थिवसत्तमेन ततः प्रहृष्टा जगृहः प्रदीपान् । रथे रथे पञ्च विदीपकास्त प्रदीपकास्तत्र गजे त्रयश्च ॥ १६०० ॥ क्षणेन सर्वे विहिताः प्रदीपा ब्यादीपयन्तो ध्वजिनी तवाशु ॥ १ ॥ शस्त्रप्रभाभिश्च विराजमानं दीपप्रभाभिश्च तदा बलं तत्। प्रकाशितं चाभरणप्रभाभि-र्भृदां प्रकादां नृपते बसूब॥२॥ त्तत्संप्रदीतं बलमस्मदीयं निशस्य पार्थास्त्वरितास्तथेव। सर्वेषु सैन्येषु पदातिसंघा-नचोदयंस्तेऽपि चक्तः प्रदीपान् ॥ ३॥ गजे गजे सप्त कृताः प्रदीपा रथे रथे चैव दश प्रदीपाः। द्वावश्वपृष्ठे परिपार्श्वतोऽन्ये ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ ४॥ सेनासु सर्वासु च पार्श्वतोऽन्ये पश्चात्पुरस्ताच समन्ततश्च।

.मध्ये तथान्ये ज्विळताग्निहस्ता व्यदीपयन्पाण्डुस्रुतस्य सेनाम् ॥ ५ तेन प्रकारोन भृशं प्रकाशं वभूव तेषां तव चैव सैन्यम्॥६॥

(अ.१६४) प्रकाशिते तदा छोके रजसा तमसा वृते । समाजग्मुरथो वीराः परस्परवधैविणः॥ ७॥

(अ.१६५) कृतवर्मा तु हार्दिक्यो धर्मपुत्रं युघिष्ठिरम्। वारयामास संकुद्धो वेलेवोकृत्तमणीवम्॥८॥ युघिष्ठिरस्तु हार्दिक्यं विद्ध्वा पश्चभिराशुगैः। पुनर्विव्याध विद्याया तिष्ठ तिष्ठेति चान्नवीत्॥९॥ कृतवर्मा तु संकुद्धो धर्मपुत्रस्य मारिष। धनुश्चिच्छेद मल्लेन तं च विव्याध सप्तिमः॥१६१०॥ ते तस्य कवचं भित्त्वा हेमचित्रं महाधनम्। प्राविद्यान् धरणीं भित्त्वा वल्मीकमिव पन्नगाः॥११॥ ततस्तु समरे शूरो वृष्णीनां प्रवरो रथी। वयश्वसूत्रयं चक्रे निमेषार्थाधुधिष्ठिरम्॥१२॥ स च्छिन्नधन्वा विरथः शीर्णवर्मा शरादिंतः। अपायासीद्रणात्रूणं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥१३॥

(अ.१६६) भूरिस्तु समरे राजञ्ज्ञौनेयं रिधनां वरम्।
आपतन्तमपासेघत्रयाणादिव कुञ्जरम्॥१४॥
स विड्वा सात्वतं वाणैक्षिभिरेव विद्यां पते।
धनुश्चिच्छेद भक्षेन सुतीक्ष्णेन हस्तिव॥१५॥
छिन्नधन्वा महाराज सात्यिकः कोधमू विद्याः।
प्रजहार महावेगां शक्तिं तस्य महोरिस ॥१६॥
स तु शक्त्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्तमात्॥१०॥]
भीमसेनं तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं प्रति।
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यविध्यच्छितैः शरैः॥१८॥

ततो भीमो महाराज गदां गुर्वी महाप्रभाम् । चिक्षेपाविध्य वेगेन दुर्योधनरथं प्रति ॥ १९ ॥ ततः सा सहसा वाहांस्तव पुत्रस्य संयुगे । सार्याः च गदा गुर्वी ममर्दास्य रथं पुनः ॥ १६२० ॥ पुत्रस्तु तव राजेन्द्र भीमाङ्गीतः प्रणस्य च । आहरोह रथं चान्यं नन्दकस्य महात्मनः ॥ २१ ॥

(अ.१६७) सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेष्तुं विशां पते।
कर्णो वैकर्तनो युद्धे वारयामास भारत ॥ २२ ॥
सहदेवस्तु राघेयं विद्ध्वा नवभिराशुगैः।
पुनर्विञ्याघ दश्तिभिविशिखैर्नतपर्वभिः॥ २३ ॥
तस्य कर्णो ह्यान्हत्वा शरैः सम्नतपर्वभिः।
सार्थि चास्य भक्षेत द्वुतं निन्ये यमक्ष्यम्॥ २४ ॥
स निरायुधमात्मानं ज्ञात्वा माद्रवतीस्रुतः।
वार्षमाणस्तु विशिखैः सहदेवो रणं जहौ ॥ २५ ॥
वधं प्राप्तं तु माद्रेयं नावधीत्समरेऽरिहा।
कुन्त्याः स्मृत्वा वचो राजन् सत्यसन्यो महायशाः॥ २६ ॥

(भ.१००) तस्मिन्सुतुमुले युद्धे वर्तमाने भयावहे । बलेन महता युक्तः सूतपुत्रस्तु सात्वतम् ॥ २० ॥ अभ्ययास्वरितो युद्धे किरज्छरशतान्वहून् । तथैव पार्थिवाः सर्वे सात्यकिं पर्यवारयन् ॥ २८ ॥

(ब.१७१) तेऽभ्यवर्षव्छरेस्तीक्ष्णैः सात्यिकं सत्यविक्रमम्। त्वरमाणा महावीरा माधवस्य वधैषिणः॥ २९॥ तत्र वीरो महेष्वासः सात्यिकर्युद्धर्मदः। निचकर्त शिरांस्युग्रैः शरैः सन्नतपर्वभिः॥ १६३०॥ पतेषां युग्रुधानेन युध्यतां युधि भारत । सभूव तुमुळः शब्दः प्रेतानां कन्दतामिव॥ ३१॥

ततो दुर्योधनः कृद्धो दृढधन्या जितक्रमः। शीव्रहस्तश्चित्रयोधी युयुधानमुपाद्रवत् ॥ ३२ ॥ रौनेयस्तु रणे कुद्धस्तव पुत्रं महारथम्। सायकानामशीत्या तु विव्याघोरिस भारत ॥ ३३ ॥ ततोऽस्य वाहान्समरे शरैनिन्ये यमक्षयम्। सारथिं च रथानूर्णं पातयामास पत्रिणा ॥ ३४ ॥ अथापरेण भल्लेन मुहिदेशे महद्रनुः। चिच्छेद तरसा युद्धे तब पुत्रस्य माधवः॥ ३५॥ विरथो विधनुष्कश्च सर्वलोकेश्वरः प्रभः। आहरोह रथं तुर्णे भास्वरं कृतवर्भणः॥ ३६॥ दुर्योधने परावृत्ते शैनेयस्तव वाहिनीम्। द्रावयामास विशिखैनिशामध्ये विशां पते ॥ ३०॥ शकुनिश्चार्जुनं राजन्परिवार्य समन्ततः। रथैरनेकसाहसैर्गजैश्चापि सहस्रशः। तथा हयसहस्रेश्च नानाशस्त्रैरवाकिरत्॥ ३८॥ तान्यर्जुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्। प्रत्यवारयदायस्तः प्रकुर्वन्विपुछं क्षयम् ॥ ३९ ॥ ततस्तु समरे शूरः शकुनिः सौबलस्तदा। विष्याध निशितैर्बाणैरर्जुनं प्रद्वसन्निव ॥ १६४० ॥ अर्जुनः राकुनेश्चापं सायकैरच्छिनद्रणे। निन्ये च चतुरो वाहान् यमस्य सदनं प्रति ॥ ४१ ॥ ततो रथादवप्लुत्य सौबलो भरतर्षभ। उलुकस्य रथं तूर्णमारुरोह विशां पते॥ ४२॥ तावेकरथमारूढी पितापुत्री महारथी। पार्थं सिषिचतुर्बाणैर्गिरिं मेघाविवाम्बुभिः ॥ ४३ ॥

तौ त विद्वा महाराज पाण्डवो निशितैः शरैः। विद्रावयंस्तव चमूं शतशो व्यधमच्छरैः॥ ४४॥ द्यनिलेन यथाऽभ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः। विच्छिन्नानि तथा राजन् बलान्यासन् विद्यां पते॥ ४५॥ तद्वलं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि। प्रदुद्राव दिशः सर्वा वीक्ष्यमाणं भयार्दितम् ॥ ४६ ॥ घृष्टद्यस्रो महाराज द्रोणं विद्वा त्रिभिः शरैः। चिच्छेद धनुषस्तूर्णं ज्यां शरेण शितेन ह ॥ ४०॥ तिश्रधाय धनुर्भूमौ द्रोणः क्षत्रियमर्दनः। आददेऽन्यद्धनुः शरो वेगवत्सारवत्तरम् ॥ ४८ ॥ घृष्टद्यमं ततो द्रोणो विद्वा सप्तमिराशुगैः। सार्ययं पञ्चभिर्वाणे राजन्विन्याघ संयुगे ॥ ४९ ॥ तं निवार्य रारैस्तूर्णे घृष्टद्युम्नो महारथः। व्यधमत्कौरवीं सेनामासुरीं मद्यवानिव ॥ १६५० ॥ वध्यमाने बले तस्मिस्तव पुत्रस्य मारिष। प्रावर्तत नदी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी ॥ ५१ ॥ द्रावयित्वा तु तत्सैन्यं धृष्टद्युद्धः प्रतापवान् । अभ्यराजत तेजस्वी शको देवगणेष्विव ॥ ५२ ॥ सिंहनाद्र्यांश्चकः पाण्डवा जितकाशिनः। पश्यतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च रणोत्कटाः॥ ५३॥ (स.१७२) विदुतं स्ववलं दृष्ट्वा वध्यमानं महात्मभिः। कोधेन महताऽऽविद्यः पुत्रस्तव विशां पते ॥ ५४॥ अभ्येत्य सहसा कर्ण द्रोणं च जयतां वरम्। अमर्षवरामापन्नो वाक्यको वाक्यमब्रवीत् ॥ ५५ ॥ भवद्भधामिह संयामः कुद्धाभ्यां संप्रवर्तितः। आह्वे निहतं दृष्ट्वा सैन्धवं सन्यसाचिना ॥ ५६॥

निहन्यमानां पाण्डूनां वलेन मम वाहिनीम् । भृत्वा तद्विजये राकावराकाविव पर्यतः॥ ५७॥ यद्यहं भवतोस्त्याज्यो न वाच्योऽस्मि तदैव हि। आवां पाण्डसतान्संख्ये जेष्याव इति मानदौ ॥ ५८॥ तदैवाहं वचः श्रुत्वा भवद्भयामनुसंमतम्। नाकरिप्यमिदं पार्थेवैंरं योधविनाज्ञानम्॥ ५९॥ यदि नाहं परित्याज्यो भवद्भवां पुरुषर्वमौ। युध्यतामनुरूपेण विक्रमेण सुविक्रमौ ॥ १६६०॥ वाक्प्रतोदेन तो बीरी प्रणुकी तनयेन ते। प्रावर्तयेतां संग्रामं घट्टिताविव पन्नगौ ॥ ६१ ॥ ततस्ती रथिनां श्रेष्टी सर्वलोकधनुर्धरी। शैनेयप्रमुखान्पार्थानभिदुद्ववत् रणे ॥ ६२ ॥ तथैव सहिताः पार्थाः सर्वसैन्येन संवृताः। अभ्यवर्तन्त तौ वीरौ नर्दमानौ मुहुर्मुहुः॥ ६३॥ तत्र द्रोणोऽहरत्राणान्क्षत्रियाणां विशां पते। रिक्मिभिभीस्करो राजंस्तमांसीव समन्ततः॥ ६४॥ सा तथा पाण्डवी सेना पीड्यमाना महातमना। निशि संप्राद्रवद्राजश्रुत्सुज्योब्काः सहस्रशः॥ ६५॥ द्रवमाणं तु तत् सैन्यं द्रोणकर्णी महारथी। जघ्नतुः पृष्ठतो राजन् किरन्तौ सायकान् बहून् ॥ ६६ 🐚 ततस्ती पुरुषम्याघातुभी माधवपाण्डवी। द्रोणकर्णो समासाद्य घिष्ठिती रणमूर्घनि ॥ ६० ॥ ततस्तत् पुनरावृत्तं युधिष्ठिरवलं महत्। ततो द्रोणश्च कर्णश्च परान् ममृदतुर्युधि ॥ ६८ ॥ (भ.१७३) लन्घलक्षस्तु राघेयः पञ्चालानां महारथान् । अभ्यपीडयदायस्तः शरैमेंघ इवाचलम् ॥ ६९ ॥

सा पीडियमाना कर्णेन पञ्चाळानां महाचम्ः।
सम्प्राद्रवत् सुसन्त्रस्ता सिंहेनेवार्दिता मृगी ॥ १६७० ॥
अलम्बुषनधः, अलायुध्रवधः, घटोत्कचवधः
ततो युधिष्ठिरो राजा स्वसैन्यं प्रेक्ष्य विद्वतम्।
अपयाने मनः कृत्वा फारगुनं वान्यमव्यति ॥ ७१ ॥
पश्य कर्णं महेष्वासं धनुष्पाणिमवस्थितम्।
निशीथे दाहणे काले तपन्तमिव भास्करम्॥ ७२ ॥
यद्त्रानन्तरं कार्यं प्राप्तकालं च पश्यसि ।
कर्णस्य वधसंयुक्तं तत्कुरुष्व धनञ्जय ॥ ७३ ॥
एवमुक्तो महाराज पार्थः कृष्णमथाववीत् ।
भीतः कुन्तीस्रुतो राजा राध्यस्याद्य विक्रमात् ॥ ७४ ॥
पवंगते प्राप्तकालं कर्णानीके पुनः पुनः।
भवान् व्यवस्यतु क्षिपं द्रवते हि वस्त्रिनी ॥ ७५ ॥
नैनं शक्ष्यामि संसोहं चरन्तं रणमूर्थीन ।
स भवांस्तत्र यात्वाशु यत्र कर्णो महारथः॥ ७६ ॥

वासु० न तु तावदहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ।
समागमं महाबाहो सृतपुत्रेण संगुगे॥ ५०॥
हस्यते शक्तिरेषा हि रौद्रं रूपं विभिर्ते च।
घटोत्कचस्तु राघेयं प्रत्युचातु महावलः॥ ५८॥
पवमुक्तो महावाहुः पार्थः पुष्करलोचनः।
आजुहावाथ तद्रक्षस्तचासीत्पादुरप्रतः॥ ५९॥
कवची सशरः खड्गी सधन्वा च विशां पते।
अभिवाद्य ततः कृष्णं पाण्डवं च घनञ्जयम्।
अववीच्च तदा कृष्णमयमस्यमुशाधि माम्॥ १६८०॥

चा**छ**०- घटोत्कच विजानीहि यत्त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । प्राप्तो विक्रमकालोऽयं तव नान्यस्य कस्यचित् ॥ ८१ ॥ पश्य कर्णेन हैडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी।
काल्यमाना यथा गावः पालेन रणमूर्धित ॥ ८२ ॥
एतस्यैवं प्रवृद्धस्य स्तपुत्रस्य संयुगे।
निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वामृते भीमविकम ॥ ८३ ॥
एतद्र्थं हि हैडिम्बे पुत्रानिच्छन्ति मानवाः।
कथं नस्तारयेद्दुःखात्स त्वं तार्य बान्धवान्॥ ८४ ॥
रात्री हि राक्षसा भूयो भवन्त्यमितविकमाः।
बळवन्तः सुदुर्धर्षाः शूरा विकान्तचारिणः॥ ८५ ॥

बरो॰ अद्य दास्यामि संप्रामं स्तुतुप्राय तं निधि। यं जनाः संप्रवक्ष्यन्ति यावद्भूमिर्धरिष्यति॥ ८६॥ यवसुक्त्वा महाबाहुईंडिम्बिर्वरवीरहा। सभ्ययात्तुसुले कर्ण तव सैन्यं विभीषयन्॥ ८०॥ तमापतन्तं संकुद्धं दीहास्यं दीहासूर्धजम्। प्रहस्तन् पुरुषय्याद्यः प्रतिजन्नाह स्तुजः॥ ८८॥

(क.१०४) पतस्मित्रन्तरे राजञ्जटासुरस्तो बली।

दुर्योधनमुपागम्य प्राह प्रहरतां वरः॥ ८९॥

दुर्योधन तवामित्रान्प्रस्थातान् युद्धदुर्मदान्।

पाण्डवान्हन्तुमिच्छामि त्वयाऽऽज्ञप्तः सहानुगान् ॥१६९०॥

जटासुरो मम पिता रक्षसां श्रामणीः पुरा।

प्रयुज्य कर्म रक्षोच्नं क्षुद्रैः पार्थैर्निपातितः॥ ९१॥

तस्यापचितिमिच्छामि शहुशोणितपूजया।

शहुमांसैश्च राजेन्द्र मामनुज्ञातुमर्हिस ॥ ९२॥

तमव्रवीत्ततो राजा प्रीयमाणः पुनः पुनः।

द्रोणकर्णादिभिः सार्थ पर्याप्तोऽहं द्विषद्वधे॥ ९३॥

त्वं तु गच्छ मयाऽऽज्ञतो जहि युद्धे घटोत्कचम्॥ ९४॥

तथेत्युक्त्वा महाकायः समाह्य घटोत्कचम्। जाटासुरिमेंमसेनिं नानादास्त्रेरवाकिरत्॥ ९५॥ ततो घटोत्कचो राजन्नलम्बणवधेप्सया। उत्पपात भृशं कृद्धः इयेनविश्वपपात च ॥ ९६॥ गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलस्वापम्। उद्यम्य न्यवधीद्भूमी मयं विष्णुरिवाहवे॥ ९७॥ ततो घटोत्कचः खड्गमुद्धत्याद्भुतदर्शनम्। रौद्रस्य कायाद्धि शिरो भीमं विकृतदर्शनम् ॥ ९८ ॥ स्फुरतस्तस्य समरे नद्तश्चातिभैरवम्। निचकर्त महाराज राजोरमितविकमः॥ ९९॥ शिरस्तच्चापि संगृह्य केशेषु रुधिरोक्षितम्। ययो घटोत्कचस्तूर्णं दुर्योधनरथं प्रति ॥ १७०० ॥ अभ्येत्य च महाबाहुः स्मयमानः स राक्षसः। शिरो रथेऽस्य निक्षिप्य विकृताननमूर्धजम्। प्राणवद्भेरवं नादं प्रावृषीव बलाहकः॥ १ ॥ अब्रवीच्च ततो राजन् दुर्योधनमिदं वचः॥२॥ एव ते निहतो बन्धुस्त्वया दृष्टोऽस्य विक्रमः। पुनर्द्रष्टासि कर्णस्य निष्ठामेतां तथाऽऽत्मनः॥३॥ स्वधर्ममर्थं कामं च त्रितयं योऽभिवाञ्छति। रिक्तपाणिर्न पर्येत राजानं ब्राह्मणं स्त्रियम् ॥ ४ ॥ तिष्ठस्व तावत्सुप्रीतो यावत्कर्ण वधाम्यहम् ॥ ५ ॥ एवमुक्त्वा ततः प्रायात्कर्णे प्रति नरेश्वर । किरञ्छरगणांस्तीक्ष्णान् रुपितो रणमूर्धनि ॥ ६ ॥ ततः समभवद्यद्धं घोररूपं भयानकम्। विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोर्षधे ॥ ०॥

(अ.१७६)तस्मिस्तथा वर्तमाने कर्णराक्षसयोर्म्घ। अळायुघो राक्षसेन्द्रो वीर्यवानभ्यवर्तत । विज्ञायैतिश्विशायुद्धं जिघांसुर्भीममाहवे॥८॥ स मत्त इव मातङ्गः संकुद्ध इव चोरगः। दुर्योधनमिदं वाक्यमद्रवीद्युद्धलालसः॥९॥ विदितं ते महाराज यथा भीमेन राक्षसाः। हिडिम्बबककिर्मीरा निहता मम बान्धवाः॥ १७१०॥ परामर्राश्च कन्याया हिडिम्बायाः कृतः पुरा ॥ ११ ॥ तमहं सगणं राजन्सवाजिरथकुञ्जरम्। हैिडिम्बि च सहामात्यं हन्तुमभ्यागतः स्वयम्॥ १२॥ तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा हृष्टो दुर्योधनस्तदा। प्रतिगृह्यात्रवीद्वांक्यं भ्रातृभिः परिवारितः॥ १३॥ त्वां पुरस्कृत्य सगणं वयं योत्स्यामहे परान्। न हि वैरान्तमनसः स्थास्यन्ति मम सैनिकाः॥ १४॥ एवमस्त्वित राजानमुक्त्वा राक्षसपुङ्गवः। अभ्ययात्वरितो भैमिं सहितः पुरुषादकैः॥ १५॥ (अ.१७७)ततः कर्ण समुत्स्ज्य भैमसेनिरपि प्रभो। प्रत्यमित्रमुपायान्तमर्दयामास मार्गणैः॥ १६॥ (अ.१७८)अळायुघस्तु संकुद्धो घटोत्कचमरिंद्मम्। परिघेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि॥ १०॥ स तु तेन पहारेण भैमसेनिर्महाबलः। ईषन्मूर्छितमात्मानमस्तंभयत वीर्यवान् ॥ १८॥ ततो दीताशिसंकाशां शतवंटामळंकताम्। चिक्षेप समरे तस्मै गदां काञ्चनभूविताम्॥ १९॥ सा ह्यांश्च रथं चास्य सार्थि च महास्वना। चूर्णयामास वेगेन विसृष्टा भीमकर्मणा ॥ १७२०॥

स भग्नह्यचकाक्षाद्विशीर्णध्वजकूवरात्। उत्पपात रथात्तूर्णं मायामास्थाय राक्षसीम्॥ २१ 🛭 स समास्थाय मायां तु ववर्ष रुघिरं बहु। विद्यद्विभ्राजितं चासीत्तुमुलाभ्राकुलं नभः॥ २२ 🛭 तां प्रेक्ष्य महतीं मायां राक्षसो राक्षसस्य च। ऊर्ध्वमुत्पत्य हैडिम्बिस्तां मायां माययाऽवधीत्॥ २३ 🐘 सोऽभिवीक्ष्य हतां मायां मायावी माययैव हि। अइमवर्षे सुतुमुळं विससर्ज घटोत्कचे ॥ २४ ॥ अइमवर्ष स तं घोरं शरवर्षेण वीर्यवान् । दिश्च विध्वंसयामास तदद्भुतिमवाभवत् ॥ २५ ॥ ततो नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवर्षताम्। विपुर्छैः पर्वताप्रैश्च नानाधातुभिराचितैः ॥ २६ ॥ युद्धं समभवद्घोरं भैम्यलायुघयोर्नृप। हरीन्द्रयोर्यथा राजन् वालिसुग्रीवयोः पुरा ॥ २० ॥ तो युद्ध्वा विविधेर्घोरैरायुधैविंशिखेस्तथा। प्रगृह्य च शितौ खड्गावन्योन्यमभिषेततः ॥ २८ ॥ तावन्योन्यमभिद्रुत्य केरोषु सुमहाबछी। भुजाभ्यां पर्यगृह्णीतां महाकायौ महाबलौ ॥ २९ ॥ तौ स्विन्नगात्रौ प्रस्वेदं सुसुवाते जनाधिप। रुधिरं च महाकायाचितवृष्टाचिवांबुद्दी ॥ १७३० ॥ अथाभिपत्य वेगेन समुद्धास्य च राक्षसम्। वलेनाक्षिण्य हैडिम्बिश्चकर्तास्य शिरो महत्॥ ३१ 🕪 हतं दृष्वा महाकायं वकज्ञातिमरिंद्मम्। पञ्चालाः पाण्डवाश्चैव सिंहनादान्विनेदिरे ॥ ३२ ॥ अथ दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा हतमलायुधम्। बभूव परमोद्विग्नः सह सैन्येन भारत ॥ ३३ ॥

(अ.१७९) निहत्यालायुघं रक्षः प्रहष्टात्मा घटोत्कचः।
ननाद विविधात्रादान्वाहिन्याः प्रमुखे तव॥ ३४॥
तस्य तं तुमुलं राब्दं श्रुत्वा कुञ्जरकम्पनम्।
तावकानां महाराज भयमासीत्सुदारुणम्॥ ३५॥
अलायुधविषकं तु भैमसेनिं महाबलम्।
हष्ट्वा कर्णो महावाहुः पञ्चालान्समुपाद्रवत्॥ ३६॥

ततोऽतुर्लेर्वज्रनिपातकल्पैः शितैः शरैः काञ्चनचित्रपुङ्खैः।

शत्रून् व्यपोहत् समरे महात्मा

वैकर्तनः पुत्रहिते रतस्ते॥ ३०॥

तान्प्रेक्ष्य भग्नान्विमुखीकृतांश्च घटोत्कचो रोषमतीव चके।

वैकर्तनं कर्णमुपेत्य चापि

विन्याधं वज्रप्रतिमैः पृषत्कैः॥ ३८॥

समाहितावप्रतिमप्रभावा-वन्योन्यमाजच्नतुरुत्तमास्त्रैः।

तयोर्हि वीरोत्तमयोर्न कश्चि-इदर्श तस्मिन् समरे विशेषम् ॥ ३९ ॥

घटोत्कचं यदा कर्णी न विशेषयते नृप।

ततः प्रादुश्चकारोत्रमस्त्रमस्त्रविदां वरः॥ १७४०॥

तेनास्त्रेणावधीतस्य रथं सहयसारथिम्। विरथश्चापि हैडिम्बिः क्षित्रमन्तरधीयत्॥ ४१ ॥

अन्तर्हितं राक्षसेन्द्रं विदित्वा संप्राकोशन्कुरवः सर्वे पव। कथं नायं राक्षसः कृटयोधी इत्यात्कर्णं समरेऽदृश्यमानः॥ ४२॥ ततो मायां दारुणामन्तरिक्षे घोरां भीमां विहितां राक्षसेन । अपस्याम छोहिताभ्रमकाशां देदीप्यन्तीमग्निशिखामिबोग्राम् ॥ ४३॥

ततः शराः प्रापतन् रुक्मपुङ्धाः शक्त्यृष्टिप्रासमुस्तळान्यायुधानि । परश्वधास्तैळधौताश्च खङ्गाः प्रदीप्ताग्रास्तोमराः पष्टिशाश्च ॥ ४४ ॥ तां शक्तिपाषाणपरश्वधानां

प्रासासिवजाशिनमुद्रराणाम् । प्रासासिवजाशिनमुद्रराणाम् । चृष्टिं विशाळां ज्विळतां पतन्तीं कर्णः शरीधैर्ने शशाक हन्तुम् ॥ ४५ ॥

सुभीमनानाविधशास्त्रपातै-र्घटोत्कचेनाभिद्धतं समन्तात्। दौर्योधनं वै बलमार्तरूप-मावर्तमानं दृदशे भ्रमत्तत्॥ ४६॥

तस्मिन् घोरे कुम्बीरावमर्दे कालोत्स्टे क्षत्रियाणामभावे।

ते वै भग्नाः सहसा व्यव्रवन्त प्राक्रोद्यान्तः कौरवाः सर्व एव ॥ ४० ॥

ततोऽब्रुवन् कुरवः सर्वे पव कर्णे दृष्ट्वा घोररूपां च मायाम्। शक्त्या रक्षो जहि कर्णाच तूर्णे नश्यन्त्येते कुरवो धार्तराष्ट्राः॥ ४८॥ करिष्यतः किञ्च नो भीमपार्थी तपन्तमेनं जहि पापं निशीथे। यो नः संत्रामाद्घोररूपाद्विसुञ्चे-त्स नः पार्थान् सबळान् योघयेत ॥ ४९ ॥

तस्मादेनं राक्षसं घोरक्षपं राक्त्या जिह त्वं दत्तया वासवेन।

स वध्यमानो रक्षसा वै निशीथे दृश्वा राजंख्रास्यमानं वळं च।

महच्छुत्वा निनदं कौरवाणां मतिं दभ्रे राक्तिमोक्षाय कर्णः॥ ५१॥

याऽसौ राजन्निहिता वर्षपूगान् वधायाजौ सत्हता फाल्गुनस्य।

तां वै शक्तिं लेलिहानां प्रदीसां। वैकर्तनः प्राहिणोदास्रसाय ॥ ५२॥

सा तां मायां भस्म छत्वा ज्वलन्ती भित्त्वा गाढं हृद्यं राक्षसस्य।

ऊर्ध्वं ययौ दीप्यमाना निशायां नक्षत्राणामन्तराण्याविवेश ॥ ५३ ॥

पतद्रक्षः स्वेन कायेन तूर्ण-मतिप्रमाणेन विवर्धता च।

प्रियं कुर्वेन् पाण्डवानां गतासु-रक्षोहिणीं तव तूर्णं जघान ॥ ५४ ॥

ततो मिश्राः प्राणदन्सिंहनादै-भेर्यः राङ्का मुरजाश्चानकाश्च।

दग्धां मायां निहतं राक्षसं च दृष्ट्वा हृष्टाः प्राणद्नु कोरवेयाः॥ ५५ ॥ घटोत्कचवधेन श्रीकृष्णस्य हर्षः

(अ.१८०) हैडिमिंब निहतं रष्ट्वा विशीर्णमिव पर्वतम्। बमुब्रः पाण्डवाः सर्वे शोकबाष्पाकुलेक्षणाः ॥ ५६ ॥ वासुदेवस्तु हर्वेण महताऽभिपरिष्लुतः। ननाद सिंहनादं वै पर्यष्वजत फाल्गुनम्॥ ५०॥ स विनद्य महानाद्मभीषून्सिवयम्य च। ननर्त हर्षसंचीतो वातोद्धृत इव द्रुमः॥ ५८॥ अहृष्टमनसं ज्ञात्वा वासुदेवं महाबलः। अर्जुनोऽथाव्रवीद्राजश्चातिहृष्टमना इव ॥ ५९ ॥ अतिहर्षोऽयमस्थाने तवाद्य मधुसूदन। शोकस्थाने त संप्राप्ते हैडिम्बस्य वर्धन तु॥ १७६० ॥ नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनार्वन। तदद्य शंस में पृष्टः सत्यं सत्यभृतां वर ॥ ६१ ॥ जास०- अतिहर्षिमिमं प्राप्तं ऋणु मे त्वं धनश्चय ॥ ६२ ॥ शक्तिं घटोत्कचेनेमां व्यंसियत्वा महास्रते। कर्ण निहतमेवाजौ विद्धि सद्यो धनञ्जय ॥ ६३ ॥ विष्ट्याऽपनीतकवचो विष्ट्याऽपहृतकुण्डलः। दिष्ट्या सा व्यंसिता शक्तिरमोघाऽस्य घटोत्कचे ॥ ६४ ॥ आशीविष इव कुछो जुम्मितो मन्त्रतेजसा। तथाऽद्य भाति कर्णो मे शान्तज्वाल इवानलः॥ ६५॥ कवचेन विद्वीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव। सोऽद्य मानुषतां प्राप्तो विमुक्तः राऋद्त्तया ॥ ६६॥ एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय-

चिछद्रे होनं स्वप्रमत्तः प्रमत्तम् । कृच्छ्रं प्राप्तं रथचके विमग्ने इन्याः पूर्वं त्वं तु संज्ञां विचार्य ॥ ६० ॥ जरासन्धश्चेदिराजो महात्मा महावाहुश्चैकलञ्यो निषादः। एकैकशो निहताः सर्व एते योगैस्तैस्तैस्त्विद्धतार्थ मयैव॥ ६८॥

(ब.१८१) यदि होनं नाहनिष्यत्कर्णः राक्त्या महामुघे।
मया वध्योऽभविष्यत्स भैमसेनिर्घटोत्कचः॥ ६९॥
मया न निहतः पूर्वमेष युष्मित्ययेष्सया॥ १७७०॥
एष हि ब्राह्मणद्वेषी यज्ञद्वेषी च राक्षसः।
धर्मस्य लोता पापात्मा तस्मादेष निपातितः॥ ७१॥
व्यंसिता चाप्युपायेन राक्रदत्ता मयाऽनघ॥ ७२॥
ये हि धर्मस्य लोतारो वध्यास्ते मम पाण्डव।
धर्मसंस्थापनार्थे हि प्रतिज्ञेषा ममाव्यया॥ ७३॥
ब्रह्म सत्यं दमः शौचं धर्मो हीः श्रीधृतिः क्षमा।
यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे॥ ७४॥

(भ.१८२) ततः कृष्णं महाबाहुं सात्यिकः सत्यविक्रमः। पप्रच्छ रथशार्दूछः कर्णं प्रति महारथः॥ ७५॥ अयं च प्रत्ययः कर्णे शक्तिश्चामितविक्रमा। किमर्थे स्तपुत्रेण न मुक्ता फाल्गुने तु सा॥ ७६॥

वासु - दुःशासनश्च कर्णश्च शकुनिश्च ससैन्धवः। सततं मन्त्रयन्ति सम दुर्याधनपुरोगमाः॥ ७७॥ कर्ण कर्ण महेष्वास रणेऽमितपराक्षम। नान्यस्य शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर॥ ७८॥ ऋते महारथात्कर्ण कुन्तीपुत्राद्धनश्चयात्। स हि तेषामितयशा देवानामिव वासवः॥ ७९॥ तस्मिन्वनिहते पार्थे पाण्डवाः सञ्जयैः सह। भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इव निरम्नयः॥ १७८०॥

तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुङ्गव। हृदि नित्यं च कर्णस्य वघो गाण्डीवधन्वनः ॥ ८१ ॥ अहमेव तु राधेवं मोहयामि युधां वर। ततो नावासुजच्छक्ति पाण्डवे भ्वेतवाहने ॥ ८२ ॥ फाल्गुनस्य हि सा मृत्युरिति चितयतोऽनिशम्। न निद्रा न च मे हर्षों मनसोऽस्ति सुधां वर ॥ ८३ ॥ घटोत्कचे व्यंसितां तु हष्ट्वा तां शिनिपुङ्गव। मृत्योरास्यान्तरानमुक्तं पद्यास्यद्य धन अयम् ॥ ८४ ॥ न पिता न च मे माता न यूयं आतरस्तथा। न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीमत्सुराहवे ॥ ८५ ॥ त्रैळोक्यराज्याद्यत्किञ्चद्भवेदस्यत्सुदुर्लभम्। नेच्छेयं सात्वताहं तद्विना पार्थे घन अयम् ॥ ८६॥ अतः प्रहर्षः सुमहान्युयुधानाद्य मेऽभवत्। मृतं प्रत्यागतिमव दृष्ट्वा पार्थं घनञ्जयम्।। ८७॥ अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः। न हान्यः समरे रात्रौ शक्तः कर्ण प्रवाधितम् ॥ ८८॥ इति सात्यकये प्राह तदा देवकिनन्दनः। धनञ्जयिहते युक्तस्तित्रिये सततं रतः॥ ८९॥ (अ.१८३) हते घटोत्कचे राजन् कर्णेन निशि राक्षसे। प्रणदत्सु च हृष्टेषु तावकेषु युयुत्सुषु ॥ १७९०॥ विगाढायां रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः। अब्रवीच महाबाहुर्भीमसेनमिदं वचः ॥ ९१ ॥ आवारय महाबाहो धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम् ॥ ९२ ॥

सर्वसैन्यस्य निद्रा, चन्द्रोदये पुनर्युद्धारम्भः, द्रुपद्विराटवधः (अ.१८४) ततः प्रवत्रते युद्धं ध्रान्तवाह्नसैनिकम्। पाण्डवानां क्रुरूणां च गर्जतामितरेतरम् ॥ ९३ ॥

निद्रान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताश्च संयुगे। नाभ्यपद्यन्त समरे काञ्चिन्द्रेष्ट्रां महारथाः॥ ९४॥ सर्वे द्यासन्निरुत्साहाः क्षत्रिया दीनचेतसः। स्वधर्ममनुषद्यन्तो न जहः स्वामनीकिनीम् ॥ ९५ ॥ अस्त्राण्यन्ये समुत्सुज्य निद्रान्धाः शेरते जनाः। रथेष्वन्ये गजेष्वन्ये हयेष्वन्ये च भारत॥ ९६॥ हन्यमानमथात्मानं परेभ्यो वहवो जनाः। नाभ्यजानन्त समरे निद्वया मोहिता भूशम्॥ ९०॥ तेषामेतादृशीं चेष्टां विज्ञाय पुरुषर्वभः। उवाच वाक्यं बीभत्सुरुचैः सन्नाद्यन् दिशः॥ ९८॥ श्रान्ता भवन्तो निद्रान्धाः सर्व एव सवाहनाः। ते यूयं यदि मन्यध्वमुपारमत सैनिकाः॥ ९९॥ निमीलयत चात्रैव रणभूमी मुहूर्तकम् ॥ १८०० ॥ ततो विनिद्रा विश्रान्ताश्चन्द्रमस्युदिते पुनः। संसाघियपथान्योन्यं संग्रामं कुरुपाण्डवाः॥ १॥ तद्वचः सर्वधर्मशा धार्मिकस्य विशां पते। अरोचयन्त सैल्यानि तथा चान्योन्यमब्रुवन् ॥२॥ तथा विक्रोशमानस्य फाल्गुनस्य ततस्ततः। उपारमत पाण्डुनां सेना तव च भारत॥३॥ अभ्वपृष्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे। गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षितौ ॥ ४॥ पवं ह्याश्च नागाश्च योघाश्च भरतर्वभ। युद्धाद्विरम्य सुषुषुः श्रमेण महताऽन्विताः॥ ५॥ तत्तथा निद्रया भग्नमगोधं प्रास्वपद्भृशम्। कुरालैः शिल्पिभिन्यंस्तं पटे चित्रमिवाद्भुतम् ॥ ६॥ ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगळङ्कृता ॥ ७ ॥

दशशताक्षककुब्दरिनिःसृतः किरणकेसरभासुरपिञ्जरः।

ाकरणकसरमासुरापञ्जरः । तिमिरवारणयृथविदारणः

समुद्यादुद्याचळकेसरी॥८॥

हरवृषोत्तमगात्रसमद्यतिः

स्मरशरासनपूर्णसमप्रभः।

नववधूस्मितचारुमनोहरः

प्रविस्तः कुमुदाकरबान्धवः॥९॥

ततो मुद्धर्ताद्भगवान् पुरस्ताच्छशलक्षणः।
रिश्मजालं महचन्द्रो मन्दं मन्दमवासृजत् ॥ १८१० ॥
वोध्यमानं तु तत्सैन्यं राजंश्चन्द्रस्य रिश्मिभः।
बुबुधे शतपत्राणां वनं सूर्योद्यभिर्यथा ॥ ११ ॥
यथा चन्द्रोदयोद्धृतः श्लुभितः सागरोऽभवत्।
तथा चन्द्रोदयोद्धृतः स वभूव बलार्णवः॥ १२ ॥

(ब.१८५) ततो दुर्योधनो द्रोणमभिगम्याव्रवीदिदम्।
अमर्षवशमापन्नो जनयन्हर्षतेजसी॥ १३॥
न मर्षणीयाः संग्रामे विश्रमन्तः श्रमान्विताः।
सपत्ना ग्लानमनसो लब्धलक्षा विशेषतः॥ १४॥
यन्तु मर्षितमस्माभिर्भवतः प्रियकाम्यया।
त एते परिविश्रान्ताः पाण्डवा बलवत्तराः॥ १५॥
सर्वथा परिहीनाः स्म तेजसा च बलेन च।
भवता पाल्यमानास्ते विवर्धन्ते पुनः पुनः॥ १६॥
दिव्यान्यस्त्राणि सर्वाणि ब्राह्मादीनि च यानि ह।
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विशेषतः॥ १७॥

स भवानमर्पयत्येतांस्त्वत्तो भीतान्विशेषतः। शिष्यत्वं वा पुरस्कृत्य मम वा मन्द्रभाग्यताम्॥ १८ 🏿 पवमुद्धर्षितो द्रोणः कोपितश्च सुतेन ते। ्समन्युग्ब्रवीद्वाजन्दुर्योधनसिदं वचः॥ १९॥ स्थविरः सन्परं शक्त्या घटे दुर्योधनाहवे। अतःपरं मया कार्ये क्षुद्रं विजयगृद्धिना ॥ १८२० ॥ अनस्त्रविदयं सर्वी हन्तन्योऽस्त्रविदा जनः॥ २१ ॥ यद्भवानमन्यते चापि शुभं वा यदिवाऽशभम्। तद्वै कर्तास्मि कीरव्य वचनात्तव नान्यथा॥ २२॥ निहत्य सर्वपञ्चालान् युद्धे कृत्वा पराक्रमम्। विमोक्ष्ये कवचं राजन् सत्येनायुधमालमे ॥ २३ ॥ मन्यसे यच कौन्तेयमर्जुनं श्रान्तमाह्वे। तस्य वीर्यं महाबाहो ऋणु सत्येन कौरव॥ २४॥ तं न देवा न गन्धर्वा न यक्षा न च राक्षसाः। उत्सहन्ते रणे जेतुं कुपितं सन्यसाचिनम् ॥ २५ ॥ तं तदाऽभिप्रशंसन्तमर्जुनं कुपितस्तदा। द्रोणं तव सुतो राजन् पुनरेवेदमववीत्॥ २६॥ अहं दुःशासनः कर्णः शकुनिर्मातुलश्च मे। हिनयामोऽर्जुनं संख्ये द्विधा कृत्वाऽद्य भारतीम् ॥ २० ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भारद्वाजो हसन्निव। अन्ववर्तत राजानं स्वस्ति तेऽस्त्वित चाववीत् ॥ २८ ॥ युद्धे हार्जुनमासाद्य स्वस्तिमान् को वजेद्गृहान्॥ २९ 🏿 त्वं तु सर्वाभिशंकित्वाश्चिष्ट्रः पापनिश्चयः। श्रेयसस्त्वद्धिते युक्तांस्तत्त्वद्वकुमिहेच्छसि ॥ १८३० ॥ गच्छ त्वमपि कौन्तेयमात्मार्थे जहि मा चिरम्। इमान्कि क्षत्रियान्सर्वान् घातयिष्यस्यनागसः॥ ३१ 🛭

एव ते पाण्डवः शजुरविशङ्कोऽत्रतः स्थितः। क्षत्रधर्ममवेक्षस्य स्थाध्यस्तव वधो जयात्॥ ३२॥ दत्तं भुक्तमधीतं च पातमेश्वर्यमीप्सितम्। कृतकृत्योऽनृणश्चासि मा भेर्युध्यस्य पाण्डवम्॥ ३३॥ इत्युक्त्वा समरे द्रोणो न्यवर्तत यतः परे। द्वैधीकृत्य ततः सेनां युद्धं समभवत्तद्रः॥ ३४॥

(अ.१८६) त्रिमागमात्रशेषायां राज्यां युद्धमवर्तत ।
कुरूणां पाण्डवानां च सम्मृष्टानां विशां पते ॥ ३५ ॥
ततो द्वैधीकृते सैन्ये द्रोणः सोमकपाण्डवान् ।
अभ्यद्भवत्सपञ्चालान् दुर्योधनपुरोगमः ॥ ३६ ॥
ततो विराटद्रुपरी द्रोणं प्रति ययू रणे ॥ ३७ ॥
द्रुपदस्य ततः पौत्राक्षय एव विशां पते ।
चेदयश्च महेष्यासा द्रोणमेवाभ्ययुर्युधि ॥ ३८ ॥
तेषां द्रुपदपीत्राणां त्रयाणां निशितेः शरैः ।
त्रिभिर्द्राणोऽहरत्माणांस्ते हता न्यपतन्भुवि ॥ ३९ ॥
ततो द्रोणः सुपीताभ्यां मल्लाभ्यामरिमर्दनः ।
द्रुपदं च विराटं च प्रेषयामास मृत्यवे ॥ १८४० ॥
अथ चन्द्रप्रभां सुष्ण वादित्यस्य पुरःसरः ।
अरुणोऽभ्युद्यांचके ताम्रीकृविविचाम्बरम् ॥ ४१ ॥
प्राच्यां दिशि सहस्रांशोरहणेनाहणीकृतम् ।
तापनीयं यथा चक्रं श्राजते रिवमण्डलम् ॥ ४२ ॥

ततो रथाश्वांश्च मनुष्ययानान्युत्सुज्य सर्वे कुष्याग्डुयोधाः।
दिवाकरस्याभिमुखं जपन्तः
सन्ध्यागताः प्राञ्जलयो बभूतुः॥ ४३॥

## पञ्चदशदिनयुद्धम्

(अ.१८७) उदिते तु पहस्रांशौ ततकाञ्चनसप्रमे। प्रकाशितेषु छोकेषु पुनर्युद्धमवर्तत ॥ ४४ ॥ (अ.१८९) तर्सिम्सतथा वर्तमाने गजाश्वनरसंक्षये। दुःशासनो महाराज धृष्टयुस्नमयोधयत्॥ ४५॥ स तु दुःशासनं वाणैविंमुखीकृत्य पार्वतः। किरङ्खरसहस्राणि द्रोणमेवाभ्ययाद्रणे ॥ ४६॥ अभ्यपद्यत हार्दिक्यः कृतवर्मा त्वनन्तरम्। सोदयीणां त्रयश्चेव त एतं पर्यवारयन् ॥ ४०॥ तं यमी पृष्ठतोऽन्वेतां रक्षन्ती पुरुषर्वभी। द्रोणायाभिमुखं यान्तं दीव्यमानमिवानलम् ॥ ४८ ॥ शुद्धात्मानः शुद्धवृत्ता राजन् स्वर्गपुरस्कृताः। आर्थे युद्धमकुर्वन्त परस्परजिगीषवः ॥ ४९ ॥ नात्र कर्णी न नालीको न लिहो न च वस्तिकः। न सूची कपिशो नैव न गवास्थिगजास्थिजः॥ १८५०॥ इषुरासीन संक्षिष्टो न पृतिर्न च जिल्लगः। ऋजुन्येव विद्यद्धानि सर्वे शस्त्राण्यधारयन् ॥ ५१॥ तदासी तुमुळं युद्धे सर्वदोषविवर्जितम्। चतुर्णा तव योघानां तैश्चिभिः पाण्डवैः सह ॥ ५२ ॥ दृष्ट्वा द्रोणाय पाञ्चाल्यं वजन्तं युद्धदुर्भदम्। यमाभ्यां तांश्च संसक्तांस्तदन्तरमुपादवत्। दुर्योधनो महाराज किरञ्हाणितभोजनान् ॥ ५३॥ र्ते सात्यकिः शीव्रतरं पुनरेवाभ्यवर्तत् ॥ ५४ ॥ तौ परस्परमासाध समीपे कुरुमाधवी। हसमानी नृशार्द्छावभीती समसज्जताम्॥ ५५॥ षथ दुर्योधनो राजा सात्यकि समभाषत। प्रियं सखायं सततं गईयन् वृत्तमात्मनः॥ ५६॥

धिक क्रोधं धिक्सखे लोभं धिङ्मोहं घिगमर्षितम्। घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्तु बलमौरसम्। यत्र मामभिसंघत्से त्वां चाहं शिनिपुङ्गव॥ ५०॥ त्वं हि प्राणैः प्रियतरो ममाहं च सदा तव ॥ ५८ ॥ स्मरामि तानि सर्वाणि बाब्यवृत्तानि यानि नौ। तानि सर्वाणि जीर्णानि सांप्रतं नो रणाजिरे ॥ ५९ ॥ किमन्यत्कोधलोभाभ्यां युद्धमेवाद्य सात्वत ॥ १८६० 🏗 तं तथावादिनं तत्र सात्यिकः प्रत्यभाषत। प्रहसन्विशिखांस्तीक्ष्णानुद्यम्य परमास्त्रवित् ॥ ६१ ॥ नेयं सभा राजपुत्र नाचार्यस्य निवेशनम्। यत्र कीडितमस्माभिस्तदा राजन समागतैः॥ ६२॥ दुर्यो०- क सा कीडा गताऽस्माकं वाल्ये वै शिनिपुङ्गव। क च युद्धमिदं भूयः कालो हि दुरतिकमः॥ ६३॥ किं तु नो विद्यते कृत्यं धनेन धनिळप्सया। यत्र युध्यामहे सर्वे धनलोभात्समागताः॥ ६४॥ तं तथावादिनं तत्र राजानं माधवोऽव्रवीत । पवंवृत्तं सदा क्षात्रं युध्यन्तीह गुरूनिय ॥ ६५॥ यदि तेऽहं प्रियो राजन् जहि मां मा चिरं ऋथाः। त्वत्कृते सुकृतांह्योकान् गच्छेयं भरतर्षभ ॥ ६६॥ या ते राक्तिर्बलं यच तित्क्षप्रं मिय दर्शय। नेच्छामि तदहं द्रष्टुं मित्राणां व्यसनं महत् ॥ ६७ ॥ इत्येवं व्यक्तमाभाष्य प्रतिभाष्य च सात्यिकः। अभ्ययात्तूर्णमन्यत्रो द्यां नाकुरुतात्मनि ॥ ६८ ॥ तमायान्तं महाबाहुं प्रत्यगृह्णात्तवातमजः॥ ६९॥ तस्य संद्धतश्चेषुं संहितेषुं च कार्मुकम्। आच्छिनत्सात्यिकस्तूर्णं दारैश्चेवाप्यवीविधत् ॥ १८७० ॥ स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्रथान्तरे। दुर्योधनो महाराज दाशार्हशरपीडितः॥ ०१॥

#### युधिष्ठिरस्य असत्यकथनम्

(ब.१९०) पञ्चाळानां ततो द्रोणोऽप्यकरोत्कदनं महत्। यथा कुद्धो रणे राको दानवानां क्षयं पुरा॥ ७२॥ वध्यमानेषु संत्रामे पञ्चालेषु महात्मना । उदीर्यमाणे द्रोणास्त्रे पाण्डवान् भयमाविदात् ॥ ७३ ॥ त्रस्तान्कुन्तीसुतान् दृष्ट्वा द्रोणसायकपीडितान्। मतिमाञ्श्रेयसे युक्तः केरावोऽर्जुनमब्रवीत्॥ ७४॥ नैष युद्धेन संग्रामे जेतुं राक्यः कथञ्चन। सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवैरपि सवासवैः॥ ७५॥ न्यस्तशस्त्रस्तु संग्रामे शक्यो हन्तुं भवेन्नृभिः। आस्थीयतां जये योगो धर्ममुत्सूज्य पाण्डवाः॥ ७६॥ यथा नः संयुगे सर्वान्न हन्याद्वक्मवाहनः॥ ७७॥ अश्वत्थाम्नि हते नेष युध्येदिति मतिर्मम। तं हतं संयुगे कश्चिदस्मै शंसतु मानवः॥ ७८॥ एतन्नारोचयद्राजन् कुन्तीपुत्रो धनक्षयः। अन्ये त्वरोचयन्सर्वे क्रच्छ्रेण तु युधिष्ठिरः॥ ७९॥ ततो भीमो महाबाहुरनीके स्वे महागजम्। जघान गदया राजन्नश्वत्थामानमित्युत। परप्रमथनं घोरं माळवस्येन्द्रवर्मणः॥ १८८०॥ भीमसेनस्तु सवीडमुपेत्य द्रोणमाहवे। अश्वत्थामा हत इति शब्दमुचैश्चकार ह ॥ ८१ ॥ भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्परमाप्रियम्। मनसा सन्नगात्रोऽभूद्यथा सैकतमम्भसि॥ ८२॥

शङ्कमानः स तन्मिथ्या वीर्यज्ञः स्वसुतस्य वै। हतः स इति च श्रत्वा नैव धैर्यादकम्पत ॥ ८३ ॥ स पार्षतमभिद्गत्य जिघांसुर्वृत्युमात्मनः। अवाकिरत्सहर्केण तीक्ष्णानां कङ्कपत्रिणाम्।। ८४॥ तं विंशतिसहस्राणि पञ्चालानां नर्षभाः। तथा चरन्तं संग्रामे सर्वतोऽवाकिरञ्छरैः॥ ८५॥ विध्य तान्वाणगणान् पञ्चालानां महारथः। शादुश्चके ततो द्रोणो ब्राह्ममञ्ज परंतपः ॥ ८६॥ ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः। मेदिन्यामन्वकीर्यन्त वातनुत्रा इव दुमाः॥ ८७॥ हत्वा विंशतिसाहसान् पञ्चालानां रथवजान्। पुनः पञ्चशतान्मत्स्यान् षट्सहस्रांश्च सृञ्जयान् ॥ ८८॥ ह्रस्तिनामपुतं हत्वा जघानाश्वायुतं पुनः॥ ८९॥ क्षत्रियाणामभावाय दृष्वा द्रोणमवस्थितम्। ऋषयोऽभ्यागतास्तूर्णं हब्यवाहपुरोगमाः॥ १८९०॥ विश्वामित्रो जमदक्षिर्भरद्वाजोऽथ गौतमः। चिसप्रः कश्यपोऽत्रिश्च ब्रह्मलोकं निनीषवः॥ ९१॥ त पनमहुव-सर्वे द्रोणमाहवशोभिनम्। अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते ॥ ९२ ॥ ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनस्त्रज्ञा नरा भवि। यदेतदीदशं विप्र कृतं कर्म न साधु तत्॥ ९३॥ न्यस्यायुधं रणे विप्र द्रोण मा त्वं चिरं कृथाः। मा पापिष्ठतरं कर्म करिष्यसि पुनर्द्विज ॥ ९४ ॥ इति तेषां चचः श्रुत्वा भीमसेनवचश्च तत्। चृष्टशुम्नं च संप्रेक्ष्य रणे स विमनाऽभवत ॥ ९५ ॥

सन्दिद्यमानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्। अहतं वा हतं वेति पप्रच्छ खुतमात्मनः॥ ९६॥ स्थिरा बुद्धिर्हे द्रोणस्य न पार्थो वक्ष्यतेऽनृतम्। त्रयाणामपि लोकानामैश्वयधि कथञ्चन ॥ ९०॥ ततो निष्पाण्डवामुर्वी करिष्यन्तं युघां पतिम्। द्रोणं ज्ञात्वा धर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽब्रवीत्॥ ९८॥ यद्यर्घदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः। सत्यं ब्रवीमि ते सेना विनाशं समुपेष्यति॥ ९९॥ स भवांखातु नो द्रोणात्सत्याज्ज्यायोऽनृतं वचः। अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यतेऽनृतैः॥ १९००॥ तयोः संवद्तोरेवं भीमसेनोऽबवीदिदम्॥१॥ अश्वत्थामेति विख्यातो गजः शक्रगजोपमः। निह्तो युधि विकस्य ततोऽहं द्रोणमहुवम्॥२॥ अश्वत्थामा हतो ब्रह्मन्निवर्तस्वाहवादिति। नूनं नाश्रद्धदाक्यमेष मे पुरुषर्भः॥३॥ स त्वं गोविन्दवाक्यानि मानयस्व जयैषिणः। द्रोणाय निहतं शंस राजञ्शारद्वतीसुतम्॥४॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णवाक्यमचोदितः। भावित्वाच्च महाराज वक्तुं समुपचक्रमे॥ ५॥ तमतथ्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः। अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकार ह ॥ ६ ॥ अव्यक्तमत्रवीद्राजन् हतः कुञ्जर इत्युत ॥ ७ ॥ तस्य पूर्व रथः पृथ्व्याश्चतुरङ्गुलमुच्छितः। बभूवैवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृशन्महीम्॥८॥ युचिष्ठिरात्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा द्रोणो महारथः। पुत्रव्यसनसन्तर्धा निराशो जीवितेऽभवत् ॥ ९ ॥

आगस्कृतिमवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्। ऋषिवाक्येन मन्वानः श्रुत्वा च निहतं सुतम्॥ १९१०॥ विचेताः परमोद्विग्नो धृष्टसुस्नमवेक्ष्य च। योद्धं नाशक्तुवद्गाजन् यथापूर्वमरिद्मः॥ ११॥ द्रोणस्य शरीरत्यागः, द्रोणस्य शिरश्छेदः

(अ.१९१) तं दृष्ट्वा परमोद्धिग्नं शोकोपहतचेतसम्।
पञ्चालराजस्य सुतो धृष्टुस्त्रः समाद्रवत् ॥ १२ ॥
य दृष्ट्वा मनुजेन्द्रेण दुपदेन महामखे।
लब्धो द्रोणविनाशाय समिद्धाद्धव्यवाहनात् ॥ १३ ॥
ततः प्रयत्नमातिष्ठदाचार्यस्तस्य वारणे।
न चास्यास्त्राणि राजेन्द्र प्रादुरासन्महात्मनः॥ १४ ॥

(अ.१९२) हतीजा इव चाप्यासीद्भारद्वाजो महारथः।
प्रास्फुरश्नयनं चास्य वामवाहुस्तथैव च॥१५॥
विमनाश्चाभवद्यन्ने दृष्वा पार्षतमग्रतः॥१६॥
ऋषीणां ब्रह्मवादानां स्वर्गस्य गमनं प्रति।
सुयुद्धेन ततः प्राणानुत्स्रहुमुपचक्रमे॥१७॥
ततश्चतुर्दिशं सैन्यैर्द्वपदस्याभिसंवृतः।
निर्दहन् क्षत्रियवातान् द्रोणः पर्यचरद्रणे॥१८॥
ततो भीमो दृढकोधो द्रोणस्याश्रुप्य तं रथम्।
शनकैरिव राजेन्द्र द्रोणं वचनमब्रवीत्॥१९॥
यदि नाम न युध्येरिक्शिक्षिता ब्रह्मबन्धवः।
स्वकर्मभिरसन्तुष्टा न सा क्षत्रं क्षयं वजेत्॥१९२०॥
अहिंसा सर्वभृतेषु धर्म ज्यायस्तरं विदुः।
तस्य च ब्राह्मणो मूळं भवांश्च ब्रह्मवित्तमः॥२१॥
पकस्यार्थे बह्नन्हत्वा पुत्रस्याधर्मविद्यया।
स्वकर्मस्थान्विकर्मस्थो न व्यपत्रपसे कथम्॥२२॥

यस्यार्थे शस्त्रमादाय यमपेक्ष्य च जीवसि। स चाद्य पतितः शेते पृष्टेनावेदितस्तव। धर्मराजस्य तद्वाक्यं नाभिशङ्कितमहीसि ॥ २३ ॥ एवमकस्ततो द्रोणो भीमेनोत्सुज्य तद्धनुः। सर्वाण्यस्त्राणि धर्मात्मा हातुकामोऽभ्यभाषत ॥ २४॥ कर्ण कर्ण महेण्वास कृप दुर्योधनेति च। संग्रामे क्रियतां यत्नो ब्रवीम्येष पुनः पुनः॥ २५॥ पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्तु शस्त्रमभ्युत्सृजाम्यहम्। इति तत्र महाराज प्राक्रोशदृद्दौणिमेव च॥ २६॥ उत्सुज्य च रणे शस्त्रं रथोपस्थे निविश्य च। अभयं सर्वभूतानां प्रददौ योगमीयिवान् ॥ २०॥ तस्य तच्छिद्रमाज्ञाय धृष्टद्युद्धः प्रतापवान् । सदारं तद्वनुघीरं संन्यस्याथ रथे ततः। खड्डी रथादवप्दुत्य सहसा द्रोणमभ्ययात्॥ २८॥ द्रोणं तथागतं दृष्ट्वा धृष्ट्युसूव्रां गतम्। हाहाकारं भृशं चक्ररहो थिगिति चाव्रवन् ॥ २९॥ द्रोणोऽपि रास्त्राण्युत्स्ज्य परमं साङ्ख्यमास्थितः। पुराणं पुरुषं विष्णुं जगाम मनसा परम्॥ १९३०॥ स्मरित्वा देवदेवेशमक्षरं परमं प्रभुम्। दिवमाकामदाचार्यः साक्षात्सद्भिर्दुराक्रमाम् ॥ ३१॥ वितवाङ्गं शरवातैन्यंस्तायुधमसृक्क्षरम्। धिक्छतः पार्षतस्तं तु सर्वभूतैः परामृशत् ॥ ३२ ॥ तस्य मुर्धानमालम्ब्य गतसन्वस्य देहिनः। किञ्चिद्ववतः कायाद्विचकर्तासिना शिरः ॥ ३३ ॥ उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। जीवन्तमानयाचार्यं मा वधीर्द्रपदात्मज ॥ ३४ ॥

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सैनिकाश्च ह। उत्कोशनर्जुनश्चैव सानुकोशस्तमात्रजत् ॥ ३५ 🖟 कोशमानेऽर्जुने चैव पार्थिवेषु च सर्वशः। धृष्टद्यसोऽवधीदद्रोणं रथतव्ये नर्षभम् ॥ ३६ ॥ शोणितेन परिक्किनो रथाद्भूमिमथापतत्। ळोहिताङ्ग रवादित्यो दुर्घर्षः समपद्यत ॥ ३० ॥ प्चं तं निहतं सङ्ख्ये दृहशे सैनिको जनः॥ ३८॥ धृष्टद्यस्तरत तद्राजनभारद्वाजिशरोऽहरत। तावकानां महेष्वासः प्रमुखे तत्समाक्षिपत् ॥ ३९ ॥ पाण्डवास्तु जयं छब्ध्वा परत्र च महद्यशः। बाणराङ्करवांश्रकुः सिंहनादांश्र पुष्कलान् ॥ १९४० 🛭 भीमसेनस्ततो राजन् घृष्टसुद्धश्च पार्षतः। वरूथिन्यामनृत्येतां परिष्वज्य परस्परम् ॥ ४१ ॥ (अ.१९३) भास्करस्येव पतनं समुद्रस्येव शोषणम्। विपर्यासं यथा मेरोर्वास वस्येव निर्जयम् ॥ ४२ ॥ अमर्षणीयं तद्दष्ट्या भारद्वाजस्य पातनम्। त्रस्तरूपतरा राजन् कौरवाः प्राद्रवन् भयात्॥ ४३ 🕪 द्रवमाणं वलं हद्द्वा पलायनसृतक्षणम्। दुर्योधनं समासाच द्रोणपुत्रोऽव्रवीदिदम्॥ ४४॥ किमियं द्रवते सेना त्रस्तरूपेव भारत। त्वं चापि न यथा पूर्वं प्रकृतिस्थो नराधिप॥ ४५॥ कसिनिवं हते राजन् रथसिंहे वलं तव। पतामवस्थां संप्राप्तं तन्ममाचक्ष्व कीरव ॥ ४६ ॥ तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य भाषितम्। घोरमप्रियमाच्यातुं नाशक्नोत्पार्थवर्षभः॥ ४०॥ अथ शारद्वतो राजकार्तिमार्च्छन्पुनः पुनः।

शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः॥ ४८॥

अश्वत्थामकृतं नारायणास्त्रमोक्षणम्

(अ.१९५) छद्मना निहतं शुत्वा पितरं पापकर्मणा। बाष्पेणापूर्यत द्रौणी रोषेण च नर्राम ॥ ४९ ॥ अश्रपूर्णे ततो नेत्रे व्यपमृज्य पुनः पुनः। उवाच कोपान्निःश्वस्य दुर्योधनमिदं वचः ॥ १९५० ॥ युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां ध्रुवं जयपराजयौ। न शोच्यः पुरुषव्याघ्रं यस्तदा निधनं गतः॥ ५१॥ यत् धर्मप्रवृत्तः सन् केशग्रहणमाप्तवान्। पश्यतां सर्वसैन्यानां तन्मे मर्माणि कन्तति ॥ ५२ ॥ मयि जीवति यत्तातः केश श्रहमवाधवान्। कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्वृह्यम् ॥ ५३ ॥ कामात्कोधादविज्ञानाद्धर्षाद्वाब्येन वा पुनः। निघर्मकाणि कुर्वन्ति तथा परिभवन्ति च ॥ ५४ ॥ तदिदं पार्षतेनेह महदाधर्मिकं कृतम्। तस्यानुबन्धं द्रष्टाऽसी धृष्टचुस्नः सुदारुणम् ॥ ५५ ॥ शपे सत्येन कीरव्य इष्टापूर्तेन चैव ह। अहत्वा सर्वपञ्चालान जीवेयं न कथञ्चन ॥ ५६॥ धृष्टद्युम्नं च समरे हन्ताऽहं पापकारिणम्। कर्मणा येन तेनेह मृदुना दारुणेन च॥ ५०॥ पित्रा तु मम साऽवस्था प्राप्ता निर्वन्धुना यथा। मिय शैलप्रतीकाशे पुत्रे शिष्ये च जीवित ॥ ५८॥ धिङ् ममास्त्राणि दिव्यानि धिग्बाह् धिक् पराक्रमम्। यं सम द्रोणः सुतं प्राप्य केशग्रहमवासवान् ॥ ५९ ॥ स तथाऽहं करिष्यामि यथा भरतसत्तम । परलोक्तगतस्यापि भविष्याम्यनुणः पितुः॥ १९६०॥

सोऽहं नारायणास्त्रेण महता शत्रतापनः। शत्रुन्विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान् ॥ ६१ ॥ तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु वार्युपस्पृश्य भारत। प्रादुश्चकार तद्दिव्यमस्त्रं नारायणं तदा ॥ ६२ ॥ (अ.१९९)प्रादुरासंस्ततो वाणा दीप्तायाः खे सहस्रदाः। पाण्डवान्क्षपयिष्यन्तो दीप्तास्याः पन्नगा इव ॥ ६३ ॥ ते दिशः खं च सैन्यं च समावृण्वन्महाहवे। महर्ताद्धास्करस्येव छोके राजन् गभस्तयः॥ ६४॥ यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुताशनः। तथा तद्खं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो॥ ६५॥ आपूर्यमाणेनास्त्रेण सैन्ये श्लीयति च प्रभो। जगाम परमं त्रासं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६६ ॥ वासदेवोऽपि धर्मात्मा दाशाईस्त्वरितस्ततः। निवार्य सैन्यं बाह्यभ्यामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ६७ ॥ शीव्रं न्यस्यत शस्त्राणि वाहेभ्यश्चावरोहत। एव योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ॥ ६८ ॥ द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षितिं सर्वेऽवरोहत। एवमेतन्न वो हन्यादस्त्रं भूमी निरायुधान् ॥ ६९ ॥ यत्वेतत्प्रतियोत्स्यन्ति मनसाऽपीह केचन। निहनिष्यति तान् सर्वान् रसातलगतानपि ॥ १९७० ॥ तत उत्स्रष्टकामांस्तानस्त्राण्यालक्ष्य पाण्डवः। भीमसेनोऽब्रवीद्राजन्निदं संहर्षयन्वचः॥ ७१॥ न कथञ्चन शस्त्राणि मोक्तव्यानीह केनचित्। अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्रास्त्रमाशुगैः॥ ७२॥

यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । अद्येतत्प्रतियोत्स्यामि पश्यत्सु कुरुपाण्डुषु ॥ ७३ ॥ अर्जुनार्जुन बीभत्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्वया । शशाङ्कस्येव ते पङ्को नैर्मल्यं पातियेष्यति ॥ ७४ ॥

अर्जुन०- भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च। एतेषु गाण्डिचं न्यस्यमेतिद्ध वतमुत्तमम्॥ ७५॥

सञ्जय०- ततः शस्त्राणि ते सर्वे समुत्सूज्य महीतले।
अवारोहन् रथेभ्यश्च हस्त्यश्वेभ्यश्च सर्वशः॥ ०६॥
तेषु निक्षितशस्त्रेषु वाहनेभ्यश्च्युतेषु च।
तद्श्ववीर्य विपुलं भीममूर्धन्यथापतत्॥ ७०॥

कृष्णार्जनकृतं भीमरक्षणम्

कृष्णाखुगकृत नानरक्षणम्

(अ.२००) भीमसेनं समाकीणं दृष्ट्वाऽस्त्रेण धनञ्जयः।

तेजसः प्रतिघातार्थं वारुणेन समावृणोत् ॥ ७८ ॥

साश्वस्तरथो भीमो द्रोणपुत्रास्त्रसंवृतः।
अग्नावग्निरिव न्यस्तो ज्वालामाली सुदुर्दशः॥ ७९ ॥

विकीणंमस्त्रं तद्दृष्ट्वा तथा भीमरथं प्रति।
उदीर्यमाणं द्रौणि च निष्पतिद्वन्द्वमाद्वे॥ १९८० ॥

अर्जुनो वासुदेवश्च त्यरमाणौ महाद्यती।
अवप्तुत्य रथाद्वीरौ भीममाद्रवतां ततः॥ ८१ ॥

ततस्तद्द्रोणपुत्रस्य तेजोऽस्त्रवलसंभवम्।
विगाह्य तौ सुविलनौ माययाऽविशतां तथा॥ ८२ ॥

न्यस्तशस्त्रौ ततस्तौ तु नाद्दत्सोऽस्त्रजोऽनलः।
वारुणास्त्रप्रयोगाच्च वीर्यवस्ताच्च कृष्णयोः॥ ८३॥

ततश्चकृषतुर्भीमं सर्वशस्त्रायुघानि च।
नारायणास्त्रशान्त्यर्थं नरनारायणौ बलात्॥ ८४॥
यदाऽपकृष्टः स रथान्त्यासितश्चायुधं भुवि।
ततो नारायणास्त्रं तत् प्रशान्तं शत्रुतापनम्॥ ८५॥
(अ.२०१) ततो द्रौणिर्धतुस्त्यक्त्वा रथात्प्रस्कन्य वेगितः।
वरुधिनीमिभेष्य द्यवहारमकारयत्॥ ८६॥
ततः प्रत्यवहारोऽभूत्पाण्डवानां विशां पते।
कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते॥ ८०॥
युद्धं कृत्वा दिनान्पञ्च द्रोणो हत्वा वरुधिनीम्।
ब्रह्मलोकं गतो राजन् ब्राह्मणो वेदपारगः॥ १९८८॥
भीष्मपर्वतः स्रोकाः॥ ३६८०॥
आदिपर्वतः स्रोकाः॥ ८६०५॥

इति श्रीमहाभारतसारे द्रोणपर्व समाप्तम्।

#### महाभारतसारः

# ८. कर्णपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

### कर्णवधश्रवणेन धतराष्ट्रविलापः

( थ. १ ) ततो द्रोणे हते राजन् दुर्योधनमुखा नृपाः। वैद्या०- ते द्रोणमनुशोचन्तः स्वानि वेश्मानि भेजिरे ॥ १ ॥

> ते वेदमस्वपि कौरव्य पृथ्वीशा नाप्नुवन्सुखम्। चिन्तयन्तः क्षयं तीवं दुःखशोकसमन्विताः॥२॥

विशेषतः सृतपुत्रो राजा चैव सुयोधनः। दुःशासनश्च शंकुनिः सौबलश्च महाबलः॥ ३॥

उषितास्ते निशां तां तु दुर्योधननिवेशने। चिन्तयन्तः परिक्वेशान् पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ ४॥

यत्तद्यूते परिक्रिष्टा कृष्णा चानायिता सभाम्। तत्स्मरेन्तोऽनुद्योचन्तो भ्रुद्यमुद्धियचेतसः॥५॥

तथा तु संचिन्तयतां तान् क्लेशान् यूतकारितान्। दुःखेन क्षणदा राजन् जगामाब्दशतोपमा॥६॥

ततः प्रभाते विमले स्थिता दिष्टस्य शासने। चक्ररावश्यकं सर्वे विधिदिष्टेन कर्मणा॥ ७॥

ते कृत्वाऽवश्यकार्याणि समाश्वस्य च भारत। योगुमाशापयामासुर्युद्धाय च विनिर्ययुः। कर्ण सेनापति कत्वा कतकौतुकमङ्गलाः॥ ८॥ तथैव पाण्डवा राजन् कृतपूर्वाह्निकित्रयाः।
दिविराधिर्ययुस्तूर्णं युद्धाय कृतिनिश्चयाः॥९॥
ततः प्रवद्दते युद्धं तुमुळं लोमहर्षणम्।
कुरूणां पाण्डवानां च परस्परजयैविणाम्॥१०॥
तयोद्धौं दिवसौ युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः।
कर्णे सेनापतौ राजन् बम्याद्भुतदर्शनम्॥११॥
ततः शत्रुक्षयं कृत्वा सुमहान्तं रणे वृषः।
पर्यतां धार्तराष्ट्राणां फाल्गुनेन निपातितः॥१२॥
ततस्तु सञ्जयः सर्वं गत्वा नागपुरं द्वतम्।
आचष्ट धृतराष्ट्राय यद्धनं कुरुजाङ्गले॥१३॥

(अ. ८) श्रुत्वा कर्णस्य निधनमश्रद्धेयमिवाद्भुतम्।
भूतसम्मोद्दनं भीमं मेरोः संसर्पणं यथा॥१४॥
दिवः प्रपतनं भानोरुर्व्यामिव महाद्यतेः।
शोकाग्निना दह्यमानो धम्यमान दवाऽशये॥१५॥
विस्रस्ताङ्गः श्वसन् दीनो हा हेत्युक्त्वा सुदुःखितः।
विस्रस्ताङ्गः श्वसन् दीनो हा हेत्युक्त्वा सुदुःखितः।

भृत० यस्य ज्यातल्रशब्देन शरबृष्टिरवेण च।
रथाश्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे॥ १७॥
यमाश्रित्य महाबाहुं विद्विषां जयकाङ्क्षया।
दुर्योधनोऽकरोद्वैरं पाण्डुपुत्रैर्महारथैः॥ १८॥
स कथं रिथनां श्रेष्टः कर्णः पार्थेन संयुगे।
निहतः पुरुषव्यावः प्रसह्यासद्यविक्रमः॥ १९॥
शार्ज्ञगाण्डीवधन्वानौ सिहतावपराजितौ।
अहं दिव्याद्रथादेकः पातिष्यामि संयुगे॥ २०॥
इति यः सततं मन्दमवोचल्लोभमोहितम्।
दुर्योधनमवाचीनं राज्यकामुकमानुरम्॥ २१॥

तं चृषं निहतं श्रुत्वा द्वैरथे रथिनां वरम्।
शोकार्णवे निमग्नोऽहमण्ठवः सागरे यथा॥ २२॥
ईदृशैर्यचहं दुःखैर्न विनश्यामि सञ्जय।
वज्ञाद्दृदृतरं मन्ये दृद्यं मम दुर्भिद्म्॥ २३॥
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्।
को मदन्यः पुमाँ छोके न जह्यात् सूत जीवितम्॥ २४॥
विषमित्रं प्रपातं च पर्वतात्रादृहं चृणे।
निह शक्ष्यामि दुःखानि सोदुं कष्टानि सञ्जय॥ २५॥

(स. ९) पुनः पुनर्न मृष्यामि हतं कर्ण च पाण्डवैः।
यस्य बाह्वोर्वलं तुल्यं कुञ्जराणां शतंशतैः॥ २६॥
द्रोणे हते च यद्ग्तं कौरवाणां परैः सह।
सङ्ग्रामे रणवीराणां तन्ममाचक्ष्व सञ्जय॥ २०॥
यथा कर्णश्च कौन्तेयैः सह युद्धमयोजयत।
यथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तदुच्यताम्॥ २८॥

कर्णस्य सेनापतित्वम् , षोडश्रदिनयुद्धम्

(अ. १०) हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहिन भारत।
सञ्जय०-इते च मोघसङ्कर्णे द्रोणपुत्रे महारथे॥ २९॥
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां बळाणेंवे॥ २०॥
कृत्वाऽवहारं सैन्यानां प्रविद्य द्विविरं स्वकम्॥
कुरवः सुहितं मन्त्रं मन्त्रयांचिक्तरे मिथः॥ ३१॥
ततो दुर्योधनो राजा साम्ना परमवल्गुना।
तानाभाष्य महेष्वासान् प्राप्तकाळमभाषत॥ ३२॥
मतं मतिमतां श्रेष्ठाः सर्वे प्रवृत मा चिरम्।
पत्रं गते तु किं कार्य किं च कार्यतरं नृपाः॥ ३३॥
पवमुक्ते नरेन्द्रेण नरसिंहा युयुत्सवः।
सकुर्नानाविधाश्रेष्ठाः सिंहासनगतास्तदा॥ ३४॥

समुद्रीक्ष्य मुखं राज्ञो बालार्कसमवर्चसम् ।
आचार्यपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे ॥ ३५ ॥
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयश्चेत्यर्थसाधकाः ।
उपायाः पण्डितैः प्रोक्तास्ते तु दैवमुपाश्चिताः ॥ ३६ ॥
न त्वेव कार्यं नैराज्यमस्माभिर्विजयं प्रति ।
सुनीतैरिह सर्वार्थेर्दैवमप्यनुलोम्यते ॥ ३० ॥
ते वयं प्रवरं नृणां सर्वेर्गुणगणेर्युत्तम् ।
कर्णं सेनापतिं कृत्वा प्रमधिष्यामहे रिपून् ॥ ३८ ॥
कर्णं सेनापतिं कृत्वा प्रमधिष्यामहे रिपून् ॥ ३८ ॥
पतदाचार्यतनयाच्छुत्वा राजंस्तवात्मजः ।
दुर्योधनो महाराज राध्यमिदमव्रवीत् ॥ ४० ॥
कर्ण जानामि ते वीर्यं सौहदं परमं मिय ।
भवानेव तु नः राक्तो विजयाय न संज्ञायः ॥ ४१ ॥
देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रमुख्ययः ।
तथा भवानिमां सेनां धार्तराष्ट्रीं विभर्तु वै ॥ ४२ ॥

सञ्जय०- आशा बलवती राजन् पुत्रस्य तव याऽभवत्। हते भीष्मे च द्रोणे च कर्णो जेष्यति पाण्डवान् ॥ ४३ ॥ तामाशां हृदये कृत्वा कर्णमेवं तदाऽब्रवीत्। स्तपुत्र न ते पार्थः स्थित्वाऽग्रे संयुयुत्सति ॥ ४४ ॥

कर्ण०- उक्तमेतन्मया पूर्वं गान्धारे तव सिन्नधी । जेष्यामि पाण्डवान् सर्वान् सपुत्रान् सजनार्दनान् ॥ ४५ ॥ सेनापतिर्भविष्यामि तवाहं नात्र संदायः । स्थिरो भव महाराज जितान् विद्धि च पाण्डवान् ॥ ४६ ॥ ततोऽभिषिषिचुः कर्णं विधिद्दष्टेन कर्मणा । दुर्योधनमुखा राजन् राजानो विजयैषिणः ॥ ४७ ॥

कर्णोऽपि राजन् संप्राप्य सैन्यापत्यमरिन्दमः। योगमाज्ञापयामास सूर्यस्योदयनं प्रति॥ ४८॥ (अ. ११) ततः श्वेतपताकेन वलाकावर्णवाजिना। रथेनाभिपताकेन सृतपुत्रोऽभ्यदद्यत ॥ ४९ ॥ दृष्ट्वा कर्ण महेज्वासं रथस्थं रथिनां वरम्। न भीष्मव्यसनं केचिन्नापि द्रोणस्य मारिष। नान्येषां पुरुषच्यात्र मेनिरे तत्र कौरवाः॥ ५०॥ ब्यृहं ब्यूह्य महेष्वासो मकरं शत्रुतापनः। प्रत्युचयौ तथा कर्णः पाण्डवान् विजिगीषया ॥ ५१ ॥ तथा प्रयाते राजेन्द्र कर्णे नरवरोत्तमे। धनञ्जयमभिप्रेक्ष्य धर्मराजोऽब्रवीदिदम् ॥ ५२ ॥ पदय पार्थ यथा सेना घार्तराष्ट्रीह संयुरो। कर्णेन विहिता वीर गुप्ता वीरैर्मे हारयैः॥ ५३॥ हतवीरतमा होषा धार्तराष्ट्री महाचमूः। फल्गुरोषा महाबाहो तृणैस्तुत्या मता मम ॥ ५४॥ एको स्त्रत्र महेष्वासः स्तपुत्रो विराजते। तं हत्वाऽद्य महाबाह्ये विजयस्तव फाल्गुन ॥ ५५ ॥ उद्धतश्च भवेच्छल्यो मम द्वादशवार्षिकः। एवं ज्ञात्वा महाबाहो व्यृहं व्यृह यथेच्छिस ॥ ५६॥ ञ्रातुरेतद्वचः श्रुत्वा पाण्डवः श्वेतवाहनः। अर्धचन्द्रेण व्यृहेन प्रत्यव्यृहत तां चमूम्॥ ५०॥ उमे सैन्ये महाराज प्रहृष्टनरसङ्कले। योद्धकामे स्थिते राजन् हन्तुमन्योन्यमोजसा ॥ ५८ ॥ ततः प्रवबृते युद्धं नरवारणवाजिनाम्। रथानां च महाराज अन्योऽन्यमभिजिञ्नताम्॥ ५९॥ (अ. १२) रथाश्वेभनराणां तु नराश्वेभरथैः कृतम्। पाणिपादेश्च शस्त्रेश्च रथेश्च कदनं महत्॥ ६०॥ तस्य सैन्यस्य महतो महामात्रवरैर्वृतः। मध्ये वृकोदरोऽभ्यायात्वदीयान्नागधूर्गतः॥ ६१॥ तं दृष्ट्वा द्विरदं दूरात्क्षेमधूर्तिर्द्विपस्थितः। आह्रयन्नमिदुद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम् ॥ ६२ ॥ समुद्यतकराभ्यां तो द्विपाभ्यां कृतिनावुभी। वातोद्भूतपताकाभ्यां युयुधाते महाबळी॥ ६३॥ तावन्योन्यस्य धनुषी छित्वाऽन्योन्यं विनेद्तुः ॥ ६४ ॥ क्षेमधर्तिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे। निर्विमेदातिवेगेन पड्सिश्चाप्यपरैर्नदन् ॥ ६५॥ तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोथयत्॥ ६६॥ तस्मात्म्रमथितान्नागात् क्षेमधूर्तिमवप्छुतम्। उद्यतायुधमायान्तं गदयाऽह्न वृकोदरः ॥ ६० ॥ तं हतं नृपतिं दृष्ट्वा कुलृतानां यशस्करम्। प्राद्मबद्ब्यथिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ॥ ६८ ।

(अ. १४) श्रुतकर्मा ततो राजंश्चित्रसेनं महीपतिम्।
आजन्ते समरे कुद्धः पञ्चाराद्भिः शिलीमुखैः॥६९।
अभिसारस्तु तं राजश्वसिनंतपर्वभिः।
श्रुतकर्माणमाहत्य सूतं विव्याध पञ्चभिः॥००॥
श्रुतकर्मा ततो राजव्याञ्चणा समभिद्रुतः।
शञ्जसंवारणं कुद्धो द्विधा चिच्छेद कार्मुकम्॥०१॥
ततोऽपरेण भल्लेन तीक्ष्णेन निशितेन च।
जहार सशिरस्त्राणं शिरस्तस्य महात्मनः॥०२॥
राजानं निहतं दृष्ट्वा तेऽभिसारं तु मारिष।
अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिकाः॥०२॥

प्रतिविन्ध्यस्ततश्चित्रं भित्वा पञ्चभिराशुगैः। शक्तिं चिक्षेप चित्राय स्वर्णदण्डामलङ्कृताम्॥ ७४॥ तामापतन्तीं जवाह चित्रो राजन् महामनाः। ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः॥ ७५॥ प्रतिविन्ध्यस्ततो राजंस्तोमरं हेमभूपितम्। प्रेषयामास संकुद्धश्चित्रस्य वधकाङ्क्षया॥ ५६॥ स पपात तदा राजा तोमरेण समाहतः। प्रसार्य विपुली बाहू पीनी परिघसिन्नमी॥ ७०॥ चित्रं संप्रेक्ष्य निहतं तावका रणशोभिनः। विप्रकीर्यन्त सहसा वातनुत्रा घना इव॥ ७८॥ विप्रद्रते बले तस्मिन्वध्यमाने समन्ततः। द्रौणिरेकोऽभ्ययात्तूर्णं भीमसेनं महावलम् ॥ ७९ ॥ (अ. १५) ततः शरसहस्रेण सुप्रयुक्तेन पाण्डवः। द्रोणपुत्रमवच्छाद्य सिंहनादममुञ्जत ॥ ८० ॥ ततः शरशतेद्रीणिरर्द्यामास पाण्डवम्। न चैनं कम्पयामास मातरिश्वेव पर्वतम्॥ ८१॥ तथैव पाण्डवो युद्धे द्रौणि शरशतैः शितैः। नाकम्पयत संहष्टो वार्योघ इव पर्वतम्॥ ८२॥ ततः कृद्धौ महाराज बाणौ गृह्य महाहवे। उमी चिक्षिपतुस्तूर्णमन्योन्यस्य वधैविणी॥ ८३॥ तौ परस्परवेगाच शराभ्यां च भृशाहती। निपेततुर्महावीयौँ रथोपस्थे तयोस्तदा ॥ ८४॥ ततस्तु सारथिर्झात्वा द्रोणपुत्रमचेतनम्। ः अपोवाह रणाद्राजन् सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥ ८५॥ तथैव पाण्डवं राजन् विह्नलन्तं सुहुर्मुहुः। ा े अपोवाह रथेनाजी विशोकः शत्रुतापनम् ॥ ८६ ॥ .

(अ. १६) पार्थः संशासकवळं प्रविश्याणीयसन्निभम्। व्यक्षोभयदमित्रक्नो महावात इवार्णवम् ॥ ८७ ॥ शिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितैर्भहीर्धनञ्जयः। पूर्णचन्द्राभवक्त्राणि स्वक्षिभ्रदशनानि च। सन्तस्तार क्षितिं क्षिप्रं विनालैनेलिनैरिव ॥ ८८ ॥ सुवृत्तानायतान् पुष्टांश्चन्दनागुरुभूवितान् । सायुधान्सत्छत्रांश्च पञ्चास्योरगसन्निभान्। बाहून् शुरैरिमित्राणां चिच्छेद् समरेऽर्जुनः॥ ८९॥ विस्मापयन्त्रेक्षणीयं द्विपतां भयवर्धनम्। महारथसहस्रस्य समं कर्माकरोज्जयः ॥ ९०॥ सिद्धदेवर्षिसंघाश्च चारणाश्चापि तुष्टुबुः॥९१॥ देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षाणि चापतन्। केशवार्जुनयोर्मूर्धिन प्राह वाक् चाशरीरिणी॥ ९२॥ चन्द्राप्रयनिलसूर्याणां कान्तिदीप्तिबलसुतीः। यो सदा विभ्रतुर्वीराविमो तो केशवाजुनी॥ ९३॥ इत्येतन्महदाश्चर्यं दृह्वा श्रुत्वा च मारत्। अश्वत्थामा सुसंयत्तः कृष्णावभ्यद्ववद्रणे ॥ ९४ ॥ अथ पाण्डवमस्यन्तमित्रक्तकराञ्छरान्। सेषुणा पाणिनाऽऽहृय प्रहसन् द्रौणिरब्रवीत्॥ ९५॥ यदि मां मन्यसे वीर प्राप्तमहीमहातिथिम्। ततः सर्वात्मना त्वद्य युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे ॥ ९६॥ तमामन्ड्यैकमनसं केशवो द्रौणिमब्रवीत्। अभ्वत्थामन् स्थिरो भूत्वा प्रहराद्य सहस्व च ॥९०॥ निर्वेष्टुं भर्तृपिण्डं हि कालोऽयमुपजीविनाम्। सूक्ष्मो विवादो विप्राणां स्थूळी झात्रो जयाजयौ ॥ ९८ ॥: यामभ्यर्थयसे मोहाद्दिग्यां पार्थस्य सिक्तयाम्। तामाप्तुमिन्छन् युध्यस्य स्थिरो भृत्वाऽच पाण्डवम् ॥९९॥ इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवेऽस्त्राण्यवासृजत्। अश्वत्थामाभिरूपाय गृहानितथये यथा॥१००॥ अथ संशातकांस्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्। अपांक्तेयानिव त्यक्त्वा दाता पांक्तेयमर्थिनम्॥१०१॥

(ब. १७) ततः समभवयुद्धं ग्रुकाङ्गिरसवर्चसोः।
नक्षत्रमभितो व्योक्षि ग्रुकाङ्गिरसयोरिव॥ १०२॥
ततोऽविध्यद्भुवोर्मध्ये नाराचेनार्जुनो भृद्यम्।
स तेन विवभी द्रौणिरूर्ध्वरिमर्यथा रविः॥ १०३॥
अथ रुण्णौ शरशतैरश्वत्थास्नाऽर्दितौ भृद्यम्।
स्वरिमजालविकचौ युगान्तार्काविवासतुः॥ १०४॥

अथार्जुनं प्राह् दशार्हनाथः प्रमाचसे किं जिह योधमेतम्। कुर्याद्धि दोषं समुपेक्षितोऽयं कहो भवेद्व्याधिरिवाकियावान्॥ १०५॥

तथेति चोक्त्वाऽच्युतमप्रमादी द्रौणि प्रयत्नादिषुभिस्ततक्ष ॥ १०६॥

भुजी वरी चन्दनसारदिग्धी वक्षः शिरोऽथाप्रतिमी तथोहः। गाण्डीवमुक्तैः कुपितोऽविकर्णैं-द्रार्णि शरैः संयति निर्विभेदः॥ १००॥

छिखा तु रइमींस्तुरगानविध्य-त्ते तं रणादूहुरतीव दूरम्। स तैईतो घातजवैस्तुरङ्गे-द्रौणिईढं पार्थशराभिभृतः॥ १०८॥ इयेष नावृत्य पुनस्तु योद्धं पार्थेन सार्ध मितमान्विमृद्य । जानञ्जयं नियतं वृष्णिवीरे धनञ्जये चाङ्गिरसां वरिष्ठः ॥ १०९ ॥ नियम्य स हयान् द्रौणिः समाश्वास्य च मारिष । रथाश्वनरसंवाधं कर्णस्य प्राविद्याद्वलम् ॥ ११० ॥ प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थाम्नि हते हयैः । मन्त्रौषधिकियायोगैर्व्याधी देहादिवाहते ॥ १११ ॥ संद्यासकानिममुखौ प्रयातौ केशवार्जुनौ । वातोद्ध्तपताकेन स्यन्दनेनौधनादिना ॥ ११२ ॥

(अ.१८) अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः।
रथनागाश्र्वपत्तीनां दण्डधारेण वध्यताम्॥ ११३॥
निवर्तयित्वा तु रथं केशवोऽर्जुनमब्बीत्।
वाह्यक्षेव तुरगान् गरुडानिल्यंहसः॥ ११४॥
मागधोऽप्यतिविक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना।
भगदत्ताद्वयः शिक्षया च बलेन च॥ ११५॥
पनं हत्त्वा निहन्तासि पुनः संशक्षकानिति।
वाक्यान्ते प्रापयत् पार्थं दण्डधारान्तिकं प्रति॥ ११६॥

ततोऽर्जुनं द्वादशभिः शरोत्तमै-र्जनार्दनं षोडशभिः समार्पयत्। स दण्डधारस्तुरगांस्त्रिभिस्त्रिभि-स्ततो ननाद प्रजद्दास चासकृत् ॥ ११७ ॥ ततोऽस्य पार्थः सगुणेषुकार्मुकं चकर्त भक्षेर्थ्वजम्यळङ्कृतम् ॥ ११८ ॥ अथास्य बाह्न द्विपहस्तसिमी
शिरश्च पूर्णेन्दुनिमाननं त्रिभिः।
श्चरैः प्रचिच्छेद सहैव पाण्डवस्ततो द्विपं बाणशतैः समार्पयत्॥ ११९॥
स वेदनार्तोऽम्बुदनिःस्वनो नदंश्चरन् भ्रमन् प्रस्खिळतान्तरोऽद्रवत्।
पपात रुग्णः सनियन्तकस्तथा

पपात रुग्णः सनियन्तृकस्तथा यथा गिरिवैज्जविदारितस्तथा॥ १२०॥

हते रणे भ्रातिर दण्ड आवज-जियांसुरिन्द्रावरजं घनश्चयम्। स तोमरैरर्ककरप्रमैखिभि-र्जनार्दनं पश्चभिरर्जुनं शितैः। समर्पयित्वा विननाद नर्दथं-स्ततोऽस्य बाह्न निचकर्त पाण्डवः॥ १२१॥

श्चरप्रकृती सुभूशं सतोमरी
शुभाक्षदी चन्दनरूषिती भुजी।
गजात् पतन्ती युगपिहरेजतुर्यथाद्रिशृक्षादुचिरी महोरगी॥ १२२॥
तथाऽर्धचन्द्रेण हतं किरीटिना
पपात दण्डस्य शिरः क्षिति हिपात्।
स शोणिताद्रों निपतन् विरेजे

दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशम्॥ १२३ 🛭

(अ.१९) प्रत्यागत्य पुनर्जिष्णुर्जघ्ने संशप्तकान् बहुन् । वक्रातिवकगमनादङ्गारक इव प्रदः॥ १२४॥ पार्थबाणहता राजन्नराश्वरथकुञ्जराः। विचेलुर्बभ्रमुर्नेशुः पेतुर्मम्लुश्च भारत॥ १२५॥

धुर्यान् धुर्यगतान् स्तान् ध्वजांश्चापानि सायकान् पाणीन पाणिगतं शस्त्रं बाह्नपि शिरांसि च॥ १२६॥ भक्षेः अरेरर्धचन्द्रैर्वत्सदन्तैश्च पाण्डवः। चिच्छेदामित्रवीराणां समरे प्रतियुध्यताम् ॥ १२७ ॥ अथाववीद्वासुदेवः पार्थं किं कीडसेंऽनघ। संशाप्तकान् प्रमध्यैनांस्ततः कर्णवधे त्वर ॥ १२८ ॥ तथेत्युक्त्वाऽर्जुनः कृष्णं शिष्टान्संशप्तकांस्तदा। आक्षिप्य रास्त्रेण बलाहैत्यानिन्द्र इवावधीत्॥ १२९॥ (अ.२०) भीष्म-द्रोण-कृप-द्रौणि-कर्णार्जुन-जनार्दनान्। सञ्जय०-समाप्तविद्यान् धनुषि श्रेष्ठान्यान् मन्यसे रथान् ॥ १३०॥ यो ह्याक्षिपति वीर्येण सर्वानेतान्महारथान्। स पाण्ड्यो नुपतिः श्रेष्टः सर्वशस्त्रभतां वरः। कर्णस्यानीकमहनत् पराभृत इवान्तकः ॥ १३१ ॥ चतुरङ्गं बलं बाणैनिंच्नन्तं पाण्ड्यमाहवे। दृष्ट्वा द्रौणिरसम्भ्रान्तमसम्भ्रान्तस्ततोऽभ्ययात् ॥ १३२ ॥ मर्ममेदिभिरत्युत्रैर्वाणैरग्निशिखोपमैः। समयन्नभ्यहतद्द्रौणिः पाण्ड्यमाचार्यसत्तमः ॥ १३३॥ अष्टाचष्टगवान्युद्धः शंकटानि यदायुधम्। अह्नस्तदप्टभागेन द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ १३४॥ द्रौणिपर्जन्यमुक्तां तां वाणवृष्टिं सुदुःसहाम्। वायव्यास्त्रेण संक्षिप्य मुदा पाण्ड्यानिलोऽचुदत् ॥ १३५॥ तस्य नानदतः केतुं चन्दनागुरुरूषितम्। मलयप्रतिमं द्रौणिरिछन्वाऽश्वांश्चतुरोऽहनत्॥ १३६॥ हतेश्वरो दन्तिवरः सुकल्पित-स्त्वराभिसृष्टः प्रतिशब्दगो बली। तमाद्रवद्द्रौणिशराहतस्वरम् जबेन ऋत्वा प्रतिहस्तिगर्जितम् ॥ १३७॥

तं वारणं वारणयुद्धकोविदो द्विपोत्तमं पर्वतसानुसविभम्। समभ्यतिष्ठन्मलयध्वजस्त्वर-न्यथादिश्यक्तं हरिरुव्वदंस्तथा॥१३८॥ स तोमरं भास्कररिमवर्चसं बलाख्यसर्गोत्तमयत्नमन्युभिः। ससर्ज शीव्रं परिपीडयन् गजं गुरोः सुतायादिपतीश्वरो नदन्॥१३९॥

ततः प्रजज्वाल परेण मन्युना पादाहृतो नागपतिर्यथा तथा ।

समाददे चान्तकदण्डसन्निभा-निषुनमित्रार्तिकरांश्चतुर्दश ॥ १४० ॥

द्विपस्य पादाप्रकरान् स पञ्चिमि-र्नृपस्य बाह् च शिरोऽथ च त्रिभिः। जघान पड्भिः पडनुत्तमित्विषः

स पाण्ड्यराजाऽनुचरान् महारथान् ॥ १४१ ॥

- (अ.२१) ततः प्रववृते भूयः सङ्ग्रामो राजसत्तम। कर्णस्य पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ १४२ ॥
- (अ.२४) नकुळं रमसं युद्धे द्रावयन्तं वरूथिनीम्।
  कर्णा वैकर्तनो राजन् वारयामास वै रुषा ॥ १४३॥
  नकुळस्तु ततः कर्णं प्रहसन्निदमव्रवीत्।
  त्वं हि मूळमनर्थानां वैरस्य कळहस्य च॥ १४४॥
  त्वदोषात् कुरवः श्लीणाः समासाद्य परस्परम्।
  त्वामद्य समरे हत्वा कृतकृत्योऽस्मि विज्वरः॥ १४५॥
  एवमुक्तः प्रत्युवाच नकुळं स्तनन्दनः।
  कर्म कृत्वा रणे शूर ततः कित्यतुमहस्ति॥ १४६॥
  म.सा.२०

अनुक्त्वा समरे तात शूरा युध्यन्ति शक्तितः। प्रयुध्यस्य मया शक्त्या हनिष्ये दर्पमेव ते॥ १४०॥ इत्युक्तवा प्राहरक्तृंण पाण्डुपुत्राय सूतजः। विद्याध चैनं समरे त्रिसप्तत्या शिलीमुखैः॥ १४८॥ नकुलस्तु ततो विद्धः सूतपुत्रेण भारत। अशीत्याशीविषप्रस्यैः सुतपुत्रमविष्यत् ॥ १४९ ॥ तस्य कर्णो धनुश्चित्वा स्वर्णपुड्स्वैः शिलाशितैः। त्रिंशता परमेष्वासः शरैः पाण्डवमर्दयत् ॥ १५० ॥ ततः कृद्धो महाराज नकुलः परवीरहा। क्षरप्रेण स्तिक्ष्णेन कर्णस्य धनुराच्छिनत् ॥ १५१ ॥ सोऽन्यत्कार्मकमादाय समरे वेगवत्तरम्। नकुलस्य ततो वाणैः समन्ताच्छादयहिद्याः॥ १५२॥ संछाद्यमानः सहसा कर्णचापच्युतैः शरैः। चिच्छेद स शरांस्तूर्ण शरेरेव महारथः॥ १५३॥ ततो वाणमयं जालं विततं न्योम्नि दश्यते। खद्योतानामिव वातैः सम्पतद्भिर्यथा नभः॥ १५४॥ बाणजालावृते व्योम्नि च्छादिते च दिवाकरे। न सम सम्पतते भूम्यां किञ्चिद्व्यन्तरिक्षगम् ॥ १५५॥ ततः कर्णो महाराज धनुश्चित्वा महात्मनः। सार्थि पातयामास रथनीडान्द्रसन्निव ॥ १५६॥ ततोऽभ्यांश्चतुरश्चास्य चतुर्भिर्निशितैः शरैः। यमस्य भवनं तूर्णे प्रेषयामास भारत ॥ १५० ॥ स हन्यमानः समरे कृतास्त्रेण बळीयसा। प्राद्रवत्सहसा राजश्रकुलो व्याकुलेन्द्रियः॥ १५८॥ तमभिद्रत्य राघेयः प्रहसन् वै पुनः पुनः। सज्यमस्य घतः कण्ठे व्यवास्त्रज्ञत भारत ॥ १५९ ॥

ततः स युग्रमे राजन् कण्ठासकमहाधनुः। परिवेषमनुप्राप्तो यथा स्याद् व्योम्नि चन्द्रमाः॥ १६०॥ यथैव चासितो मेघः शक्रचापेन शोभितः॥ १६१॥ तमब्रवीत्ततः कर्णो व्यर्थ व्याहृतवानस्ति। वदेदानीं पुनर्ह्छो वध्यमानः पुनः पुनः॥ १६२॥ मा योत्सीः कुरुभिः सार्धे बळवद्गिश्च पाण्डव । सदरौस्तात युध्यस्व वीडां मा कुरु पाण्डव। गृहं वा गच्छ माद्रेय यत्र वा कृष्णफाल्गुनौ ॥ १६३॥ एवमुक्त्वा महाराज व्यसर्जयत तं तदा। वधप्राप्तं तु तं शूरो नाहनद्धमीवित्तदा। स्मृत्वा कुन्त्या वचो राजंस्तत एनं व्यसर्जयत् ॥ १६४ ॥ तं विजित्याथ कर्णोऽपि पञ्चालांस्त्वरितो ययौ। तत्राकरोन्महाराज कदनं सूतनन्दनः। मध्यं प्राप्ते दिनकरे चक्रवद्विचरन्त्रभुः॥ १६५॥ तं दहन्तमनीकानि तत्र तत्र महारथम्। क्षत्रिया वर्जयामासुर्युगान्ताग्निमिवोल्वणम् ॥ १६६ ॥

(भ.१८) युघिष्ठिरं महाराज विस्तुजन्तं शरान् बहुन्।
स्वयं दुर्योधनो राजा प्रत्यगृह्णादभीतवत् ॥ १६० ॥
तमापतन्तं सहसा तव पुत्रं महारथम्॥
धर्मराजो दुतं विद्ध्वा तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्॥ १६८ ॥
स तु तं प्रतिविव्याध नवभिनिंशितैः शरैः।
सारार्थे चास्य भक्षेन भृशं कृद्धोऽभ्यताडयत्॥ १६९ ॥
ततो युधिष्ठिरो राजन् स्वर्णपुङ्खाञ्शिक्रालीमुखान्।
दुर्योधनाय चिक्षेप त्रयोदश शिलाशितान्॥ १००॥
(भ.१९)ततो दुर्योधनो राजा धर्मशीलस्य मारिष्॥

शिलाशितेन भहेन धनुश्चिच्छेद संयुगे॥ १७१॥

अन्यत्कार्मुकमादाय धर्मपुत्रश्चम् मुखे।
दुर्योधनस्य चिच्छेद् ध्वजं कार्मुकमेव च ॥ १७२ ॥
अथान्यद्वनुरादाय प्राविध्यत युद्धिष्ठिरम् ॥ १७३ ॥
सोऽतिविद्धो बल्वता रात्रुणा रात्रुतापनः ।
दुर्योधनं समुद्दिश्य वाणं जग्राह्य सत्वरः ॥ १७४ ॥
स तु वाणः समासाद्य तव पुत्रं महारथम् ॥
व्यामोह्यत राजानं धरणीं च ददार ह ॥ १०५ ॥
भीमस्तमाह्य च ततः प्रतिज्ञामनुचिन्तयन् ।
नायं वध्यस्तव नृप इत्युक्तः स न्यवर्तत ॥ १७६ ॥
पतस्विरितमागम्य कृतवर्मा तवात्मजम् ।
प्रत्यपद्यत राजानं निमग्नं व्यसनाणवे ॥ १७० ॥
गदामादाय भीमोऽपि हेमपह्परिष्कृताम् ।
अभिदुद्वाव वेगेन कृतवर्माणमाह्ये ॥ १७८ ॥
पवं तदभवद्युद्धं त्वदीयानां परैः सह ।
अपराह्णे महाराज काङ्क्षतां विजयं युधि ॥ १७९ ॥

(अ.३०) ततः कर्णे पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धदुर्मदाः।
पुनरावृत्य संग्रामं चकुर्देवासुरोपमम् ॥ १८० ॥
अथ विस्फार्य गाण्डीवं रथे नृत्यन्निवार्जुनः।
शरसम्बाधमकरोत्स्नं दिशः प्रदिशस्तथा ॥ १८१ ॥
तां शस्त्रवृष्टिं बहुधा कर्णश्चित्रसा शितैः शरैः।
अपोवाहास्त्रवीर्येण दुमं भङ्क्त्वेव मास्तः॥ १८२ ॥
रथिनः समहामात्रान् गजानश्वान्ससादिनः।
पत्तिवातांश्च संकुद्धो निष्नन् कर्णो व्यदृश्यतः॥ १८३ ॥
तद्वध्यमानं पाण्डूनां वहं कर्णास्त्रतेजसा।
विशस्त्रपत्रदेहासु प्राय आसीत्पराङ्गुस्वम् ॥ १८४ ॥

अथ कर्णास्त्रमस्त्रेण प्रतिहत्यार्जुनः स्मयन् । दिशं खं चैव भूमिं च प्रावृणोच्छरवृष्टिभिः॥ १८५॥ निष्कैवल्यं तदा युद्धं प्रापुरश्व-नर-द्विपाः। हन्यमानाः शरैरार्तास्तदा भीताः प्रदुद्वुः॥ १८६॥ त्वदीयानां तदा युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्। गिरिमस्तं समासाद्य प्रत्यपद्यत भानुमान् ॥ १८७॥ ते त्रस्यन्तो महेष्वासा रात्रियुद्धस्य भारत। अपयानं ततश्चकुः सहिताः सर्वयोधिभिः॥ १८८॥ कौरवेष्वपयातेषु तदा राजन् दिनक्षये। जयं सुमनसः प्राप्य पार्थाः स्विशिबिरं ययुः॥ १८९॥ (ब.३१) प्रभातायां रजन्यां तु कर्णी राजानमभ्ययात्। समेत्य च महाबाहुर्दुर्योधनमथाव्रवीत् ॥ १९०॥ अद्य राजन समेष्यामि पाण्डवेन यशस्विना । निहनिष्यामि तं वीरं स वा मां निहनिष्यति॥ १९१॥ बहत्वान्मम कार्याणां तथा पार्थस्य भारत । नाभृत्समागमो राजन् मम चैवार्जुनस्य च॥ १९२॥ इदं तु मे यथाप्रज्ञं ऋणु वाक्यं विशां पते। अनिहत्य रणे पार्थ नाहमेष्यामि भारत॥ १९३॥ हतप्रवीरे सैन्येऽस्मिन्मयि चावस्थिते युधि। अभियास्यति मां पार्थः शक्रशक्तिविनाकृतम् ॥ १९४॥ ततः श्रेयस्करं यद्य तिश्रवोध जनेश्वर। आयुघानां च मे बीर्यं दिव्यानामर्जुनस्य च ॥ १९५ ॥ कार्यस्य महतो भेदे लाघवे दूरपातने। सीष्ट्रवे चास्रपाते च सव्यसाची न मत्समः॥ १९६॥ प्राणे शौर्येऽथ विज्ञाने विक्रमे चापि भारत। निमित्तक्षानयोगे च सब्यसाची न मत्समः॥ १९७॥

सर्वायुधमहामात्रं विजयं नाम तद्दनः। इन्द्रार्थे प्रियकामेन निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ १९८॥ तद्धार्गवाय प्रायच्छच्छकः परमसम्मतम्। तद्रामो ह्यददन्मह्यं तेन योत्स्यामि पाण्डवम् ॥ १९९॥ अद्य दुर्योधनाहं त्वां नन्दयिष्ये सद्यान्धवम्। निहत्य समरे वीरमर्जुनं जयतां वरम्॥ २००॥ न हि मां समरे सोढ़ं स शक्तोऽिं तर्स्यथा। अवस्यं तु मया वाच्यं येन हीनोऽस्मि फाल्गनात ॥ २०१ ॥ ज्या तस्य धनुषो दिव्या तथाऽक्षय्ये महेषुधी। सारिथस्तस्य गोविन्दो मम तादङ् न विद्यते॥ २०२॥ पतैर्द्रव्येरहं हीनो योद्धमिच्छामि पाण्डवम् ॥ २०३॥ अयं त सहशः शौरेः शब्यः समितिशोभनः। सारथ्यं यदि म कुर्याद्ध्रवस्ते विजयो भवेत्। क्रियतामेष कामो मे मा वः कालोऽत्यगादयम् ॥ २०४॥ एवमुक्तस्तव सुतः कर्णेनाहवशोभिना। अभिगस्याबवीद्वाजा मद्रराजमिदं वचः॥ २०५॥ (भ. ३२) शल्य कर्णोऽर्जुनेनाद्य योद्धमिच्छति संयुगे। तस्याभीषुग्रह्वरो नान्योऽस्ति भवि कश्चन ॥ २०६॥ पार्थस्य समरे कृष्णो यथाभीषुप्रहो वरः। तथा त्वमपि कर्णस्य रथेऽभीषुग्रहो भव॥ २००॥ अरुणेन यथा साधे तमः सूर्यो व्यपोहति। तथा कर्णेन सहितो जहि पार्थ महाहवे॥ २०८॥ शब्य०- अवमन्यसि गान्धारे ध्रुवं च परिशङ्कसे। यन्मां ब्रवीषि विश्रब्धं सार्थ्यं ऋयतामिति ॥ २०९ ॥ ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सता वै परिचारकाः। न क्षत्रियो वै सृतानां श्रृणुयाच कथञ्चन ॥ २१० ॥

अहं मूर्घाभिषिको हि राजर्षिकुळजो नृपः। महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तुत्यश्च वन्दिनाम् ॥ २११ ॥ सोऽहमेतादशो भूत्वा नेहारिबळसूदनः। सृतपत्रस्य संप्रामे सारथ्यं कर्तमुत्सहे ॥ २१२ ॥ अवमानमहं प्राप्य न योत्स्यामि कथञ्चन। आपृच्छे त्वाऽद्य गान्धारे गमिष्यामि गृहाय वै ॥ २१३ ॥ एवमुक्त्वा महाराज शब्यः समितिशोभनः। उत्थाय प्रययौ तूर्ण राजमध्यादमर्षितः॥ २१४॥ प्रणयाद्वहुमानाच्च तं निगृद्य सुतस्तव। अववीन्मधुरं वाक्यं साम्ना सर्वार्थसाधकम्॥ २१५॥ ऋतमेव हि पूर्वास्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः। तस्मादार्तायनिः प्रोक्तो भवानिति मतिर्मम ॥ २१६ ॥ शाल्यभूतस्त शत्रूणां यस्माखं युधि मानद् । तस्माच्छल्यो हि ते नाम कथ्यते पृथिवीतले ॥ २१७॥ न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीर्यवान्। चुणेऽऽहं त्वां हयाग्याणां यन्तारमिह संयुगे ॥ २१८॥ यथाश्वहृद्यं वेद वासुदेवो महामनाः। द्विगुणं त्वं तथा वेत्सि मद्रराजेश्वरात्मज ॥ २१९ ॥

(स. ३३) भूय एव तु मद्रेश यत्ते बक्ष्यामि तच्छृणु ।
देवानामसुराणां च परस्परिजगीषया ॥ २२० ॥
बभूव प्रथमो राजन् सङ्ग्रामस्तारकामयः ।
निर्जिताश्च तदा दैत्या दैवतैरिति नः श्रुतम् ॥ २२१ ॥
निर्जितेषु च दैत्येषु तारकस्य सुतास्त्रयः ।
ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली च पार्थिव ॥ २२२ ॥
तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः ।
तपसा कर्षयामासुर्देशन् स्वान् शत्रुतापन ॥ २२३ ॥

तेषां पितामहः प्रीतो वरदः प्रददौ वरम् ॥ २२४ ॥ अवध्यत्वं च ते राजन् सर्वभृतस्य सर्वदा। सहिता वरयामास्रः सर्वलोकपितामहम्॥ २२५॥ तानववीत्तदा देवो छोकानां प्रभुरीश्वरः। नास्ति सर्वामरत्वं वै निवर्तध्वमितोऽसुराः॥ २२६॥ ततस्ते सहिता राजन् संप्रधार्यासकृत्यभूम्। सर्वलोकेश्वरं वाक्यं प्रणम्येदमथात्रवन् ॥ २२०॥ अस्मभ्यं त्वं वरं देव सम्प्रयच्छ पितामह। वयं पुराणि त्रीण्येव समास्थाय महीमिमाम्। विचरिष्याम लोकेऽस्मिस्त्वत्रसादपुरस्कृताः ॥ २२८ ॥ ततो वर्षसहस्रे तु समेष्यामः परस्परम्। एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ २२९ ॥ समागतानि चैतानि यो हुन्याद्भगवंस्तदा। एकेषुणा देववरः स नो मृत्युर्भविष्यति ॥ २३० ॥ एवमस्त्वित तान् देवः प्रत्युक्तवा प्राविदाहिवम् ॥ २३१ ॥ ते त लब्धवराः प्रीताः संप्रधार्य परस्परम । पुरत्रयविसृष्ट्यर्थे मयं वतुर्महासुरम् ॥ २३२ ॥ ततो मयः स्वतपसा चक्रे धीमान् पुराणि च । त्रीणि काञ्चनमेकं वै रीप्यं काष्णीयसं तथा॥ २३३॥ काञ्चनं तारकाक्षस्य चित्रमासीन्महात्मनः। राजतं कमलाक्षस्य विद्युनमालिन आयसम्॥ २३४॥ त्रयस्ते दैत्यराजानस्त्रीह्वोकानस्त्रतेजसा । आक्राम्य तस्थुरुचुश्च कश्च नाम प्रजापतिः॥ २३५॥ ततस्ते लोभमोहाभ्यामभिभृता विचेतसः। विद्राव्य सगणान् देवांस्तत्र तत्र तदा तदा। विचेरः स्वेन कामेन वरदानेन दर्पिताः॥ २३६॥

ऋषीणामाश्रमान् पुण्यान् रम्याञ्जनपदांस्तथा। व्यनाशयन्नमर्यादा दानवा दुष्टचारिणः॥ २३०॥ पीड्यमानेषु लोकेषु देवाः शक्रपुरोगमाः। ब्रह्माणमश्रतः कृत्वा दुषाङ्कं शरणं ययुः॥ २३८॥ सर्वभूतमयं दृष्ट्वा तमजं जगतः पतिम्। देवा ब्रह्मर्थयश्चेव शिरोभिर्धरणीं गताः॥ २३९॥ ततः प्रस्त्रो भगवान् स्वागतेनाभिनन्य च। प्रोवाच व्येतु वस्त्रासो बृत किं करवाणि वः॥ २४०॥

(अ. ३४) पितृदेवर्षिसंघेभ्योऽभये दत्ते महात्मना ।
सत्कृत्य शङ्करं प्राह ब्रह्मा लोकहितं वचः ॥ २४१ ॥
तवातिसर्गाद्देवेश प्राजापत्यमिदं पद्म् ।
मयाऽधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महान् वरः ॥ २४२ ॥
तानितकान्तमर्यादान् नान्यः संहर्तुमर्हति ।
त्वामृते भृतभव्येश त्वं होषां प्रत्यरिर्ववे ॥ २४३ ॥
स त्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवीकसाम् ।
कुरु प्रसादं देवेश दानवाश्चहि शङ्कर ॥ २४४ ॥

स्थाणु०-हन्तव्याः रात्रवः सर्वे युष्माकमिति मे मितः।
न त्वेक उत्सहे हन्तुं बळस्था हि सुरिद्वषः॥ २४५॥
अहमेतान् हनिष्यामि युष्मत्तेजोर्धवृहितः॥ २४६॥
ततस्तथेति देवेशस्तैरुको राजसत्तम।
अर्धमादाय सर्वेषां तेजसाऽभ्यधिकोऽभवत्॥ २४०॥
स तु देवो बळेनासीत्सर्वेभ्यो बळवत्तरः।
महादेव इति ख्यातस्ततःप्रभृति शङ्करः॥ २४८॥
ततोऽव्रवीन्महादेवो धनुर्वाणधरो ह्यहम्।
हनिष्यामि रथेनाजौ तान् रिपून्वो दिवीकसः॥ २४९॥

ते यूपं मे रथं चैव धनुर्वाणं तथैव च। पश्यं यावद्यैतान् पातयामि महीतले ॥ २५० 🕸 ततो विवुधशार्दलास्तस्येषुं समकल्पयन्। श्रंगमभिर्वभूवास्य भहाः सोमो विद्यापते। कुड्मछश्चाभवद्विण्णुस्तस्मिन्निषुवरे तदा ॥ २५१ ॥ रथं वसुन्धरां देवीं विशालपुरमालिनीम्। सपर्वतवनद्वीपां चक्रभूतघरां तदा ॥ २५२ ॥ वषट्कारः प्रतोदोऽभूदायत्री शीर्षवन्धना। संवत्सरो धनुस्तद्वै सावित्री ज्या महास्वना ॥ २५३ ॥ ततः स भगवान् देवो लोकस्रष्टा पितामहः। सारथ्ये कल्पितो देवैरीशानस्य महात्मनः॥ २५४॥ तस्मिन्नारोहति क्षिप्रं स्यन्दने छोकपूजिते। आरुरोह तदा स्थाणुर्धनुषा कम्पयन् परान् ॥ २५५ ॥ अथाधिज्यं धनुः कृत्वा शर्वः सन्धाय तं शरम्। युक्तवा पाशुपतास्त्रेण त्रिपुरं समचिन्तयत् ॥ २५६ ॥ तस्मिन् स्थिते महाराज रुद्रे विधृतकार्मुके। पुराणि तानि कालेन जग्मुरेचैकतां तदा ॥ २५० ॥ स तद्विकृष्य भगवान् दिव्यं लोकेश्वरो धनुः। त्रैलोक्यसारं तमिषुं मुमोच त्रिपुरं प्रति ॥ २५८॥ उत्सृष्टे वै महाभाग तस्मिन्निषुवरे तदा। महानार्तस्वरोद्यासीत्पुराणां पततां भुवि॥ २५९॥ तान् सोऽसुरगणान् दग्ध्वा प्राक्षिपत्पश्चिमाणंबे ॥ २६० ॥ ततः प्रकृतिमापन्ना देवा लोकास्त्वथर्षयः। तुष्ट्ववान्भिर्ययाभिः स्थाणुमप्रतिमौजसम् ॥ २६१ ॥ तेऽनुज्ञाता भगवता जग्मुः सर्वे यथागतम्। कृतकामाः प्रयत्नेन प्रजापतिमुखाः सुराः॥ २६२ ॥

यथैव भगवान् ब्रह्मा लोकघाता पितामहः।
सारथ्यमकरोत्तत्र रुद्रस्य परमोऽन्ययः॥ २६३॥
तथा भवानपि क्षिप्रं रुद्रस्येव पितामहः।
संयच्छतु ह्यानस्य राधेयस्य महात्मनः॥ २६४॥
त्वं हि कृष्णाच कर्णाच फाल्गुनाच विशेषतः।
विशिष्टो राजशार्द्रल नास्ति तत्र विचारणा॥ २६५॥

(भ. ३५) त्वं च सर्वास्त्रविद्वीरः सर्वविद्यास्त्रपारगः। बाहुवीर्येण ते तुल्यः पृथिव्यां नास्ति कश्चन ॥ २६६ ॥ त्वत्कृते पदवीं गन्तुमिच्छेयं युधि मारिष। सोदराणां च वीराणां सर्वेषां च महीक्षिताम् ॥ २६० ॥

शल्यस्य कर्णसारथ्यम्, शल्यकृतः कर्णतेजोभङ्गः

श्राल्य - यन्मां ब्रवीषि गान्धारे अग्रे सैन्यस्य मानद ।
विशिष्टं देवकीपुत्रात् प्रीतिमानस्म्यहं त्विय ॥ २६८ ॥
एव सार्थ्यमातिष्ठे राध्यस्य यशस्विनः ।
युध्यतः पाण्डवाज्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ २६९ ॥
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्धैकर्तनं प्रति ।
उत्सृजेयं यथाश्चद्धमहं वाचोऽस्य सिवधौ ॥ २०० ॥
तथेति राजन् पुत्रस्ते सह कर्णेन मारिष ।
अव्रवीन्मद्रराजानं सर्वक्षत्रस्य सिवधौ ॥ २०१ ॥
सार्थ्यस्याभ्युपगमाच्छल्येनाश्वासितस्तदा ।
दुर्योधनस्तदा हृष्टः कर्णे तमिमषस्वजे ॥ २०२ ॥
अव्रवीच पुनः कर्णे स्त्यमानः स्तरस्तव ।
जहि पार्थात्रणे सर्वान् महेन्द्रो दानवानिव ॥ २०३ ॥

(भ. ३६) यथा हरिहयैर्युक्तं संग्रह्णाति स मातिलः। द्राल्यस्तथा तवाद्यायं संयन्ता रथवाजिनाम्॥ २७४॥ ततो दुर्योधनो भूयो मद्रराजं तरस्विनम्। उवाच राजन संग्रामेऽध्युषिते पर्युपस्थिते ॥ २०५ ॥ कर्णस्य यच्छ संग्रामे मदराज हयोत्तमान्। त्वयाऽभिग्रप्तो राघेयो विजेष्यति धनञ्जयम् ॥ २७६॥ ततः कर्णस्य दुर्धर्षं स्यन्दनप्रवरं महत्। आरुरोह महातेजाः शाल्यः सिंह इवाचलम् ॥ २७७ ॥ ततः शल्याश्चितं दृष्ट्वा कर्णः स्वं रथमुत्तमम्। अध्यतिष्टद्यथाऽम्भोदं विद्यत्वन्तं दिवाकरः॥ २७८॥ तं रथस्थं महाबाहुं युद्धायामिततेजसम्। दुर्योधनस्तु राधेयमिदं वचनमब्रवीत्॥ २७२॥ मनोगतं मम ह्यासीद्भीष्मद्रोणौ महारथौ। अर्जुनं भीमसेनं च निहन्ताराचिति ध्रवम् ॥ २८० ॥ ताभ्यां यदकृतं वीर वीरकर्म महामृधे। तत कर्म कुरु राधेय वज्रपाणिरिवापरः॥ २८१॥ गृहाण धर्मराजं वा जिह वा त्वं धनञ्जयम् ॥ २८२ ॥ प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः। अभ्यभाषत राधेयः शस्यं युद्धविशारदम् ॥ २८३ ॥ चोदयाश्वान् महाबाह्ये यावहन्मि धनञ्जयम्। भीमसेनं यमौ चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ २८४ ॥

शास्य०- स्तपुत्र कथं तु त्वं पाण्डवानवमन्यसे । अपि सन्तनयेयुर्ये मयं साक्षाच्छतकतोः ॥ २८५ ॥ यदा श्रोष्यसि निर्घोषं विस्फूर्जितमिवादानेः । राधेय गाण्डिवस्याजौ तदा नैवं विद्ष्यसि ॥ २८६ ॥ यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरानीकमाहवे । विद्यीणेदन्तं निहृतं तदा नैवं विद्ष्यसि ॥ २८७ ॥ अनादत्य तु तद्वाक्यं मद्रराजेन भाषितम्। याद्वीत्येवाववीत्कर्णो मद्रराजं तरस्विनम्॥ २८८॥

(ब.३०) दृष्ट्वा कर्ण महेण्वासं युयुत्सुं समवस्थितम्। चुकुशुः कुरवः सर्वे दृष्टरूपाः समन्ततः॥ २८९॥ प्रस्थितं स्तपुत्रं च जयेत्यूचुर्नराधिपाः। निर्जितान्पाण्डवांश्चैव मेनिरे तत्र कौरवाः॥ २९०॥

> ततः प्रायात् प्रीतिमान् वै रथेन वैयान्नेण श्वेतयुजाऽथ कर्णः। स चालोक्य ध्वजिनीं पाण्डवानां धनक्षयं त्वरया पर्यपुच्छत्॥ २९१॥

- (अ.३८) यो मामद्य महात्मानं दर्शयेच्छ्त्रेतवाहनम्।
  तस्मै द्यामभिष्रेतं धनं यन्मनसेच्छिति ॥ २९२ ॥
  अन्यं वाऽस्मै पुनर्दद्यां सीवर्णं हस्तिषद्भवम् ॥ २९३ ॥
  न चेत्तद्भिमन्येत पुरुषोऽर्जुनद्शिंवान् ।
  अन्यं तस्मै वरं दद्यां यमसी कामयेत् स्वयम् ॥ २९४ ॥
  हत्या च सहितौ छण्णो तयोर्धित्तानि सर्वदाः।
  तस्मै द्यामहं यो मे प्रवूयात् केशवार्जुनौ ॥ २९५ ॥
  विकत्थमानं च तदा राध्यमरिकर्षणम्।
  मद्रराजः प्रहस्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ २९६ ॥
- (अ.३९) मा स्तपुत्र दानेन सीवण हस्तिषद्भयम्।

  शास्य प्रयच्छ पुरुषायाद्य द्रक्ष्यस्ति त्वं धनञ्जयम्॥ २९०॥

  परान् सृजसि यद्वित्तं किञ्चित्तं बहु मृद्वत्।

  अपात्रदाने ये दोषास्तान् मोहान्नावबुध्यसे॥ २९८॥

  यद्य प्रार्थयसे हन्तुं कृष्णो मोहाद्व्येव तत्।

  न हि शुश्रम संमदें कोष्ट्रा सिंही निपातिती॥ २९९॥

अप्रार्थितं प्रार्थयसे सुहृदो न हि सन्ति ते।
ये त्वां निवारयन्त्याशु प्रपतन्तं हुताशने ॥ ३०० ॥
कार्याकार्यं न जानीषे कालपकोऽस्यसंशयम् ।
बह्ववद्भकर्णीयं को हि त्रूयाजिजीविषुः ॥ ३०१ ॥
समुद्रतरणं दोभ्यां कण्ठे वद्ध्वा यथा शिलाम्।
गिर्यमाद्वा निपतनं तादक् तव चिकीर्षितम् ॥ ३०२ ॥

वालश्चन्द्रं मातुरङ्के शयानो यथा कश्चित प्रार्थयतेऽपहर्तम्। तद्वनमोहात् द्योतमानं रथस्थं संप्रार्थयस्यर्जुनं जेतुमद्य॥ ३०३॥ ईषादन्तं महानागं प्रभिन्नकरटामुखम्। दादाको ह्रयसे युद्धे कर्ण पार्थ घनञ्जयम्॥ ३०४॥ विछस्थं कृष्णसर्पं त्वं बाल्यात् काष्ट्रेन विध्यसि। महाचिषं पूर्णकोपं यत् पार्थं योद्धमिच्छसि॥ ३०५॥ सिंहं केसरिणं कुद्धमतिक्रम्याभिनर्दसे। श्रुगाल इव मूढस्त्वं नृसिंहं कर्ण पाण्डवम् ॥ ३०६॥ स्तपर्ण पतगश्रेष्ठं वैनतेयं तरस्विनम् । भोगीवाह्यसे पाते कर्ण पार्थ धनञ्जयम् ॥ ३००॥ सर्वाम्भसां निधिं भीमं मूर्तिमन्तं झवायुतम्। चन्द्रोद्ये विवर्धन्तमप्लवः सम् तितीर्षसि ॥ ३०८ ॥ ऋषभं दुन्दुभिग्रीवं तीक्ष्णश्टक्षं प्रहारिणम्। बत्स आह्वयसे युद्धे कर्ण पार्थ धनञ्जयम् ॥ ३०९॥

महामेघं महाघोरं दर्दुरः प्रतिनर्दस्ति । कामतोयप्रदं लोके नरपर्जन्यमर्जुनम् ॥ ३१०॥ यथा च स्वगृहस्थः श्वा ब्याघं वनगतं भषेत् । तथा त्वं भषसे कर्णं नरब्याघं घनञ्जयम् ॥ ३११॥

भुगाळोऽपि वने कर्ण राशैः परिवृतो वसन्। मन्यते सिंहमात्मानं यावत् सिंहं न पश्यति॥ ३१२॥ नित्यमेव शृगालस्त्वं नित्यं सिंहो धनञ्जयः। बीरप्रदेवणानमूढ तस्मात् ऋोष्टेव लक्ष्यसे ॥ ३१३ ॥ यथाखुः स्याद्विडालश्च भ्वा व्यावश्च बलाबले। यथा स्टगालः सिंहस्र यथा च शशकुआरी॥ ३१४॥ यथाऽनृतं च सत्यं च यथा चापि विवासृते। तथा त्वमपि पार्थश्च प्रख्यातावात्मकर्मभिः॥ ३१५॥ (अ.४०) अधिक्षिप्तस्तु राघेयः शब्येनामिततेजसा। श्चल्यमाह सुसंकुद्धो वाक्राल्यमवधारयन् ॥ ३१६॥ गुणान् गुणवतां शस्य गुणवान्वेत्ति नागुणः। रवं तु शस्य गुणैहींनः कि ज्ञास्यिस गुणागुणम् ॥ ३१०॥ अर्जुनस्य महास्त्राणि क्रोधं वीर्य धनुः शरान् । यथाऽहं शल्य जानामि न त्वं जानासि तत्त्रथा।। ३१८॥ एवमेचात्मनो वीर्यमहं वीर्यं च पाण्डवे। जानक्षेवाह्रये युद्धे शल्य गाण्डीवधारिणम् ॥ ३१९॥ अस्ति वाऽयमिषुः शस्य सुपुङ्घो रक्तभोजनः। शेते चन्दनचूर्णेषु पूजितो बहुलाः समाः॥ ३२०॥ आहेयो चिषवानुत्रो नराश्व-द्विपसंघहा। तमहं जातु नास्येयमन्यस्मिन् फाल्गुनाहते। कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात् सत्यं चापि श्रृणुष्य मे ॥ ३२१ ॥ अर्जुने गाण्डिवं कृष्णे चक्रं तार्क्ष्यकपिध्वजी। भीरूणां त्रासजननं शस्य हुर्वकरं मम।। ३२२।। त्वं तु दुष्प्रकृतिर्भूदो महायुद्धेष्वकोविदः। भयावदीर्णः संत्रासादवदं बहु भाषसे ॥ ३२३ ॥

संस्तीषि तौ तु केनापि हेतुना त्वं कुदेशज ।
तौ हत्वा समरे हन्ता त्वामद्य सहवान्ध्वम् ॥ ३२४ ॥
पापदेशज दुर्वुद्धे क्षुद्ध क्षत्रियपांसन ।
नाहं विमेमि कृष्णाभ्यां विज्ञानश्चात्मनो वलम् ॥ ३२५ ॥
वासुदेवसहस्रं वा फाल्गुनानां शतानि वा ।
अहमेको हनिष्यामि जोषमास्व कुदेशज ॥ ३२६ ॥
व्यक्तं त्वमप्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज ।
यथा चामित्रवत्सर्वं त्वमस्मासु प्रवर्तसे ॥ ३२० ॥
कामं न खलु शक्योऽहं त्वहिधानां शतैरपि ।
संत्रामाहिमुखः कर्तुं धर्मज्ञ इव नास्तिकैः ॥ ३२८ ॥
पुनश्चेदीहशं वाक्यं मद्रराज विद्यस्य ।
शिरस्ते पातयिष्यामि गद्या वज्जकल्पया ॥ ३२९ ॥
श्रोतारस्त्वदमचेह द्रष्टारो वा कुदेशज ।
कर्णं वा जध्नतुः कृष्णो कर्णो वा निजधान तौ ॥ ३३० ॥
हंसकाकीयोपाल्यानम्, कर्णकृता शल्यनिन्दा

(अ.४१) मारिवाधिरथेः श्रुत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः। शब्योऽव्रवीत्युनः कर्ण निदर्शनमिदं वचः॥ ३३१॥ जातोऽहं यज्वनां वंशे संग्रामेष्वनिवर्तिनाम्। राज्ञां मूर्थाभिषिकानां स्वयं धर्भपरायणः॥ ३३२॥ यथैव मत्तो मद्येन त्वं तथा छक्ष्यसे वृषः। तथाऽद्य त्वां प्रमाद्यन्तं चिकित्सेयं सुहृत्तया॥ ३३३॥ इमां काकोपमां कर्ण प्रोच्यमानां निवोध मे। श्रुत्वा यथेष्टं कुर्यास्त्वं निहीन कुळपांसन॥ ३३४॥ अवस्यं तु मया वाच्यं बुद्ध्यता त्वद्धिताहितम्। विशेषतो रथस्थेन राज्ञश्चैव हितैषिणा॥ ३३५॥ अतस्त्वां कथये कर्ण निदर्शनमिदं पुनः॥ ३३६॥

वैश्यः किल समुद्रान्ते प्रभूतघनघान्यवान्। यज्वा दानपतिः श्लान्तः स्वकर्मस्थोऽभवच्छुचिः॥ ३३७॥ पुत्राणां तस्य वाळानां कुमाराणां यशस्विनाम्। काको बहुनामभवदुच्छिष्टकतभोजनः॥ ३३८॥ तस्मै सदा प्रयच्छन्ति वैश्यपुत्राः कुमारकाः। मांसोदनं दिघ क्षीरं पायसं मधुसार्पेवी ॥ ३३९॥ स चोच्छिष्टभृतः काको वैश्यपुत्रैः कुमारकैः। सदशान्पक्षिणो दप्तः श्रेयसञ्जाधिचिक्षिपे ॥ ३४० ॥ अथ हंसाः समुद्रान्ते कदाचिद्तिपातिनः। गरुडस्य गतौ तुल्याश्चकाङ्गा हष्टचेतसः॥ ३४१॥ कुमारकास्तदा इंसान् दृष्ट्वा काकमथाव्रवन्। भवानेव विशिष्टो हि पतित्रिभ्यो विह्नगम् ॥ ३४२ ॥ प्रतार्यमाणस्तैः सर्वैरल्पबुद्धिभरण्डजः। तद्वचः सत्यमित्येव मौर्ख्यादर्पांच मन्यते ॥ ३४३ ॥ तान् सोऽभिपत्य जिज्ञासुः क एषां श्रेष्ठभागिति । उच्छिष्टदर्पितः काको बहूनां दूरपातिनाम् ॥ ३४४ ॥ तेषां यं प्रवरं मेने इंसानां दूरपातिनाम्। तमाह्रयत दुर्वेद्धिः पताव इति पक्षिणम् ॥ ३४५॥ तच्छूत्वा प्राहसन् हंसा ये तत्रासन्समागताः। भाषतो बहु काकस्य बछिनः पततां वराः॥ ३४६॥ इदम् चुः स्म चकाङ्गा वचः काकं विहङ्गमाः॥ ३४७॥ कथं हंसं नु बिलनं चक्राङ्गं दूरपातिनम्। काको भूत्वा निपतने समाह्ययसि दुर्मते। क्यं त्वं पतिता काक सहास्माभित्रवीहि तत्॥ ३४८॥ काक - रातमें च पातानां पतितासिम न संशयः। रातयोजनमेकैकं विचित्रं विविधं तथा। तेषामन्यतमेनाहं पतिष्यामि विहायसम् ॥ ३४९ ॥

म.सा.२१

एवमुके तु काकेन प्रहस्यैको विहङ्गमः। उवाच काकं राधेय वचनं तिन्नवोध मे ॥ ३५०॥ शतमेकं च पातानां त्वं काक पतिता भ्रुवम् ॥ ३५१ ॥ एकमेव तु यं पातं विदुः सर्वे विहङ्गमाः। तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कञ्चन ॥ ३५२ ॥ अथ काकाः प्रजहसुर्ये तत्रासन् समागताः। कथमेकेन पातेन हंसः पातरातं जयेत ॥ ३५३॥ एकेनैव शतस्यैष पातेनाभिपतिष्यति। हंसस्य पतितं काको बलवानाशुविक्रमः॥ ३५४॥ प्रपेततुः स्पर्धया च ततस्तौ हंसवायसौ ॥ ३५५ ॥ अथ काकस्य चित्राणि पतितानि मुहुर्मुहुः। दृष्ट्वा प्रमुदिताः काका विनेदुर्घिकैः स्वरैः। हंसांश्रावहसन्ति स्म प्रावदक्षप्रियाणि च ॥ ३५६ ॥ अथ हंसः स तच्छृत्वा प्रापतत् पश्चिमां दिशम्। उपर्युपरि वेगेन सागरं मकराळयम् ॥ ३५०॥ ततो भीः प्राविशत् काकं तदा तत्र विचेतसम्। द्वीपद्रमानपश्यन्तं निपातार्थे श्रमान्वितम्। निपतेयं क नु श्रान्त इति तस्मिञ्जलाणीवे ॥ ३५८ ॥ अथ हंसोऽप्यतिऋम्य मुहूर्तमिति चेति च। अवेक्षमाणस्तं काकं नाराकदुव्यपसर्पितुम् ॥ ३५९ ॥ तं तथा हीयमानं तु हंसो दष्ट्वाऽब्रवीदिदम्। उज्जिहीर्थुर्निमज्जन्तं स्मरन् सत्पुरुषवतम्॥ ३६०॥ बहूनि पतितानि त्वमाचक्षाणो मुहुर्मुहुः। पातस्य व्याहरंश्चेदं न नो गुह्यं प्रभावसे ॥ ३६१ ॥

किं नाम पतितं काक यत्वं पतिस साम्प्रतम। जलं स्पृशस्ति पक्षाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः। प्रवृहि कतमे तत्र पाते वर्तीस वायस ॥ ३६२॥ वहोहि काक शीव्रं त्वमेष त्वां प्रतिपालये ॥ ३६३ ॥ स पक्षाभ्यां स्पृशञार्तस्तुण्डेन च जलं तदा। पातवेगप्रमथितो हंसं काकोऽब्रबीदिदम्॥ ३६४॥ उच्छिष्टदर्पितो हंस मन्येऽऽत्मानं सुपर्णवत्। अवमन्य बहुं आहं काकानन्यां अपक्षिणः॥ ३६५॥ प्राणैर्हस्य प्रपद्ये त्वां द्वीपान्तं प्रापयस्व माम्। यद्यहं स्वस्तिमान् हंस स्वं देशं प्राप्नुयां विभो। न कञ्चिद्वमन्येऽहमापदो मां समुद्धर ॥ ३६६ ॥ तमेवंवादिनं दीनं विलपन्तमचेतनम्। काक काकेति वाशन्तं निमज्जन्तं महार्णवे॥ ३६७॥ कृपयाऽऽदाय हंसस्तं जलिकन्नं सुदुर्दशम्। पद्भवामुत्क्षिण्य वेगेन पृष्ठमारोपयच्छनैः ॥ ३६८॥ आरोप्य पृष्ठं हंसस्तं काकं तूर्णं विचेतनम्। आजगाम पुनर्हीपं स्पर्धया पेततुर्यतः॥ ३६९॥ संस्थाप्य तं चापि पुनः समाश्वास्य च खेचरम्। गतो यथेंप्सितं देशं हंसो मन इवाद्यगः॥ ३७०॥ एवमुच्छिष्टपुष्टः स काको हंसपराजितः। बळं वीर्धे महत् कर्ण त्यक्त्वा क्षान्तिमुपागतः॥ ३७१ ॥ उच्छिष्टभोजनः काको यथा वैश्यकुले पुरा। एवं त्वमुञ्छिष्टभृतो घार्तराष्ट्रेन संशयः। सदशान् श्रेयसञ्चापि सर्वान् कर्णावमन्यसे॥ ३७२ ॥ द्रोणद्रौणिकृपैर्गुप्तो भीष्मेणान्यैश्च कौरवैः। विराटनगरे पार्थमेकं कि नावधीस्तदा ॥ ३७३ ॥

यत्र व्यस्ताः समस्ताश्च निर्जिताः स्थ किरीटिना । श्गाला स्व सिंहेन क ते वीर्यमभूत्तदा ॥ ३०४॥ तथा द्वेतवने कर्ण गन्धवैः समभिद्रतः। कुरून् समग्रानुत्रुज्य प्रथमं त्वं पळायितः॥ ३७५॥ हत्वा जित्वा च गन्धर्वीश्चित्रसेनमुखानु रणे। कर्ण दुर्योधनं पार्थः समार्य सममोक्षयत् ॥ ३७६ ॥ कियत्तत्तत्रवक्ष्यामि येन येन धनञ्जयः। त्वत्तोऽतिरिक्तः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ब्राह्मणो यथा ॥ ३०० ॥ यथाश्रयत चक्राङ्गं वायसो बुद्धिमास्थितः। तथाश्रयस्य वार्ष्णेयं पाण्डवं च धन अयम् ॥ ३७८ ॥ यदा शरशतैः पार्थी दर्पे तव वधिष्यति । तदा त्वमन्तरं द्रष्टा आत्मनश्चार्जनस्य च ॥ ३७९ ॥ सूर्याचन्द्रमसौ यहत्तहदर्जनकेशवी। प्राकाइयेनाभिविख्याती त्वं तु खद्योतवन्नृषु ॥ ३८० ॥ पवं विद्वन् मावमंस्थाः स्तपुत्राच्युतार्जुनौ । नुसिंही तौ महात्मानी जोषमास्ख्व विकत्थने॥ ३८१॥

(भ. ४३) ततः पुनर्महाराज मद्रराजमिरन्दमः।
अभ्यभाषत राधेयः सिश्चियार्थीत्तरं वचः॥ ३८२॥
यत्तं निदर्शनार्थं मां शस्य जिल्पतवानिसः।
नाहं शक्यस्त्वया बाचा बिभीषियतुमाहवे॥ ३८३॥
यदि मां देवताः सर्वा योधयेयुः सवासवाः।
तथापि मे भयं न स्यात् किमु पार्थात्सकेशवात्॥ ३८४॥
नाहं भीषियतुं शक्यो वाङ्मात्रेण कथञ्चन।
अन्यं जानीहि यः शक्यस्त्वया भीषियतुं रणे॥ ३८५॥
नीचस्य बल्जमेतावत्पारुष्यं यत्त्वमात्थ्य माम्।
अशको मद्गुणान् वक्तुं वलासे बहु दुर्मते॥ ३८६॥

न हि कर्णः समुद्भूतो भयार्थमिह मद्रक। विक्रमार्थमहं जातो यशोर्थं च तथाऽऽत्मनः॥ ३८७॥ सखिमावेन सौहार्दान्मित्रभावेन चैव हि। कारणैस्त्रिभिरेतैस्त्वं शब्य जीवसि साम्प्रतम्॥ ३८८॥ राज्ञश्च घार्तराष्ट्रस्य कार्ये सुमहदुचतम्। मयि तचाहितं शाल्य तेन जीवसि मे क्षणम्॥ ३८९॥ कृतश्च समयः पूर्व क्षन्तव्यं विप्रियं तव ॥ ३९०॥ ऋते शस्यसहस्रेण विजयेयमहं परान्। मित्रद्रोहस्तु पापीयानिति जीवसि साम्प्रतम्॥ ३९१॥ (स. ४४) ननु प्रलापाः कर्णेते यान् ब्रवीषि परान् प्रति। शस्य०- ऋते कर्णसहस्रेण शक्या जेतुं परे युधि ॥ ३९२ ॥ तथा ब्रुवन्तं परुषं कर्णो मद्राधिपं तदा। परुषं द्विगुणं भूयः प्रोवाचाप्रियदर्शनम् ॥ ३९३ ॥ इदं तु ते त्वमेकाग्रः शृणु मद्रजनाधिप। ब्राह्मणाः कथयन्ति स्म धृतराष्ट्रनिवेदाने ॥ ३९४॥ वहिष्कृता हिमवता गङ्गया च बहिष्कृताः। सरस्वत्या यमुनया कुरुक्षेत्रेण चापि ये ॥ ३९५ ॥ पञ्चानां सिन्धुषष्टानां नदीनां येऽन्तराश्रिताः। तान् धर्मवाह्यानशुचीन् वाहीकानपि वर्जयेत् ॥ ३९६॥ शाकलं नाम नगरमापगा नाम निम्नगा। जार्तिका नाम वाहीकास्तेषां वृत्तं सुनिन्दितम्॥ ३९०॥ धाना गौड्यासवं पीत्वा गोमांसं छशुनैः सह। अपूपमांसवाट्यानामाशिनः शीळवार्जिताः॥ ३९८॥ गायन्त्यथ च नृत्यन्ति स्त्रियो मत्ता विवाससः। नगरागारवप्रेषु बहिर्माच्यानुरेपनाः॥ ३९९॥

पश्च नचो वहन्त्येता यत्र पीलुवनान्युत । शतदृश्च विपाशा च तृतीयैरावती तथा। चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा बहिर्गिरेः॥ ४००॥ आरहा नाम ते देशा नष्टधर्मा न तान् वजेत्॥ ४०१॥ वात्यानां दासमीयानां वाहीकानामयज्वनाम्। न देवाः प्रतिगृह्णन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा ॥ ४०२ ॥ काष्ट्रकुण्डेषु वाहीका मृण्मयेषु च भुञ्जते। सक्तमद्याविहतेषु श्वावळीढेषु निर्धृणाः॥ ४०३॥ अाविकं चौष्ट्रिकं चैव क्षीरं गार्दभमेव चू। तद्विकारांश्च वाहीकाः खादन्ति च पिवन्ति च ॥ ४०४ ॥ वहिश्च नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचकी। तयोरपत्यं वाहीका नेषा सृष्टिः प्रजापतेः ॥ ४०५ ॥ ते कथं विविधान् धर्मान् ज्ञास्यन्ते हीनयोनयः ॥ ४०६॥ वेदा न तेषां वेदाश्च यज्ञा यजनमेव च। वात्यानां दासमीयानामन्नं देवा न भु अते ॥ ४००॥ प्रस्थला मद्रगान्धारा आरहा नामतः खशाः। वसातिसिन्धुसौवीरा इति प्रायोऽतिकुत्सिताः॥ ४०८॥ (अ. ४५) तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति स्रत्रियः। ि वैश्यः शुद्धश्च वाहीकस्ततो भवति नापितः॥ ४०९ ॥ नापितश्च ततो भूत्वा पुनर्भवति ब्राह्मणः। द्विजो भूत्वा च तत्रैव पुनर्दासोऽभिजायते ॥ ४१० ॥ भवन्त्येककुले विधाः प्रसृद्धाः कामचारिणः । गान्धारा मद्रकाश्चेव वाहीकाश्चाल्पचेतसः ॥ ४११ ॥ सती पुरा हता काचिदारद्दात्किल दस्युभिः। अधर्मतश्चोपयाता सा तानभ्यशपत्ततः ॥ ४१२ ॥

बालां बन्धमतीं यन्मामधर्मेणोपगच्छथ। तस्मानार्यो भविष्यन्ति वन्धक्यो वै कुलस्य च ॥ ४१३ ॥ न चैवास्मात्प्रमोक्षध्वं घोरात्पापान्नराधमाः। तस्मात्तेषां भागहरा भागिनेया न सनवः॥ ४१४॥ पूज्यमाने पुरा धर्में सर्वदेशेषु शाश्वते। धर्म पाञ्चनदं दहवा धिगित्याह पितामहः॥ ४१५॥ वात्यानां दासमीयानां कृतेऽप्यश्मकर्मणाम्। ब्रह्मणा निन्दिते धर्में स त्वं छोके किमब्रवीः॥ ४१६॥ क्षत्रियस्य मलं भैक्ष्यं ब्राह्मणस्याश्रतं मलम्। मलं पृथिव्यां वाहीकाः स्त्रीणां मद्रस्त्रियो मलम् ॥ ४१७ ॥ ब्राह्मं पाञ्चालाः कीरवेयास्तु धर्म्य सत्यं मत्स्याः शूरसेनाश्च यज्ञम। प्राच्या दासा चुवला दाक्षिणात्याः स्तेना वाहीकाः सङ्करा वै सुराष्ट्राः॥ ४१८॥ कृतव्नता परवित्तापहारो मद्यपानं गुरुदारावमर्दः। वाक्पारुष्यं गोवधो रात्रिचर्या बहिगेंहं परचल्लोपभोगः। येषां धर्मस्तान्प्रति नास्त्यधर्मो ह्यारद्दानां पञ्चनदान् घिगस्तु ॥ ४१९ ॥ स त्वमेताददाः राल्य नोत्तरं वकुमईसि। पृथिज्यां सर्वदेशानां मद्रको मलमुच्यते ॥ ४२० ॥ एतज्ज्ञात्वा जोषमास्व प्रतीपं मा स्म वै कृथाः। मा त्वां पूर्वमहं हत्वा हनिष्ये केशवार्जुनौ ॥ ४२१ ॥ श्राब्य०- आतुराणां परित्यागः स्वदारस्रुतविक्रयः।

अङ्गे प्रवर्तते कर्ण येषामधिपतिर्भवान् ॥ ४२२ ॥

सर्वत्र ब्राह्मणाः सन्ति सन्ति सर्वत्र क्षत्रियाः। वैश्याः शद्धास्तथा कर्ण स्त्रियः साध्वयश्च स्रवताः॥ ४२३॥ परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति सर्वदा। आत्मवाच्यं न जानीते जानद्यपि च मुद्यति ॥ ४२४ ॥ सर्वत्र सन्ति राजानः स्वं स्वं धर्ममज्वताः। दुर्मनुष्यान्निगृह्णन्ति सन्ति सर्वत्र धार्मिकाः॥ ४२५॥ न कर्ण देशसामान्यात् सर्वः पापं निषेवते। यादशाः स्वस्वभावेन देवा अपि न तादशाः॥ ४२६॥ ततो दुर्योधनो राजा कर्णशख्याववारयत्। सिखमावेन राधेयं शब्यं स्वाख्यकेन च। ततः प्रहस्य राधेयः पुनर्याहीत्यचोद्यत् ॥ ४२०॥ ( अ.४६) ततः सेनामुखे कर्णं दृष्ट्वा राजा युघिष्ठिरः। धनञ्जयममित्रध्नमेकवीरमुवाच ह ॥ ४२८ ॥ पश्यार्जुन महाव्यूहं कर्णेन विहितं रणे। युक्तं पक्षेः प्रपक्षेश्च परानीकं प्रकाशते॥ ४२९॥ तदेतद्वै समालोक्य प्रत्यमित्रं महद्वलम्। यथानाभिभवत्यस्मांस्तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ ४३० ॥ इत्युक्तो धर्मराजेन तथेत्युक्त्वा धनञ्जयः। व्यादिदेश स्वसैन्यानि स्वयं चागाचम्मखम् ॥ ४३१ ॥ ब्रह्मेशानेन्द्रवरुणान् क्रमशो योऽवहत्पुरा। तमाद्यं रथमास्थाय प्रयाती केशवार्जनी ॥ ४३२॥ अथ तं रथमायान्तं दृष्ट्वाऽत्यद्भुतद्दीनम्। उवाचाधिरथिं शल्यः पुनस्तं युद्धदुर्मदम् ॥ ४३३ ॥ अयं स रथ आयातः श्वेताश्वः कृष्णसारथिः। दुर्वारः सर्वसैन्यानां विपाकः कर्मणामिव ॥ ४३४ ॥

अद्य द्रक्ष्यसि तं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसार्थिम्।
निच्नन्तं शात्रवान् सङ्ख्ये यं कर्ण परिषृच्छिसि ॥ ४३५॥
वरुणं कोऽम्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्।
को वाऽनिलं निगृह्णीयात् पिवेद्वा को महाणवम् ॥ ४३६॥
ईदृष्ट्रपमहं मन्ये पार्थस्य युधि विग्रहम्।
न हि शक्योऽर्जुनो जेतुं युधि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ ४३०॥
अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा सुमना भव।
न स शक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु मनोरथम् ॥ ४३८॥
बाहुभ्यामुद्धरेद्भूमिं दहेत् कुद्ध इमाः प्रजाः।
पातयेत्त्रिदिवाहेवान्योऽर्जुनं समरे जयेत् ॥ ४३९॥
इति संवदतोरेव तयोः पुरुषसिंहयोः।
ते सेने समसज्जेतां गङ्गायमुनवद् भृशम्॥ ४४०॥

## सप्तदशदिनयुद्धम्

(अ. ४०) अथ व्यूटेष्वनीकेषु प्रेक्ष्य संशासकान् रणे।

कुद्धोऽर्जुनोऽभिदुद्राव व्यक्षिपन् गाण्डिवं धनुः॥ ४४१॥

अथ संशासकाः पार्थमभ्यधावन् वधैषिणः॥ ४४२॥

स सम्प्रह्वारस्तुमुळस्तेषामासीत्करीटिना।

तस्यैव नः श्रुतो यादृङ्गिवातकववैः सह ॥ ४४३॥

रथानश्वान् ध्वजावागान् पतीव्रणगतानपि।

इष्न् धनूषि खड्डांश्च चक्राणि च परश्वधान्॥ ४४४॥

सायुधानुद्यतान्बह्म् विविधान्यायुधानि च।

चिच्छेद् द्विषतां पार्थः शिरांसि च सहस्रशः॥ ४४५॥

स पुनस्तानरीन् हत्वा पुनस्तरतोऽवधीत्।

दक्षिणेन च पश्चाच कुद्धो रुद्धः पश्चिव॥ ४४६॥।

(अ. ४८) धृष्ठशुम्भमुखान् पार्थान् दक्ष्वा कर्णो व्यवस्थितान्।

(अ. ४८) धृष्टग्रुस्रमुखान् पार्थान् दृष्ट्वा कर्णो व्यवस्थितान् । समभ्यधावस्वरितः पञ्चालाञ्ज्ञुकर्षिणः॥ ४४०॥

तं तुर्णमभिधावन्तं पञ्चाला जितकाशिनः। प्रत्युचयुर्महात्मानं हंसा इव महार्णवम् ॥ ४४८ ॥ ततः सुपुङ्खैर्निशितै रथश्रेष्ठो रथेषुभिः। अवधीत् पञ्चविंशत्या पञ्चालान् पञ्चविंशतिम् ॥ ४४९ ॥ पञ्चालेषु च शूरेषु वध्यमानेषु सायकैः। हाहाकरो महानासीत् पञ्चालानां महाहवे॥ ४५०॥ स रथांस्त्रिशतं हत्वा चेदीनामनिवर्तिनाम्। राधेयो निशितैर्बाणैस्ततोऽभ्याच्छ्यधिष्टिरम्॥ ४५१॥ (अ. ४९) अथ वैकर्तनं कर्णं रणे क्रद्धमिवान्तकम्। रुरुष्टुः पाण्डुपञ्चाला व्याधि मन्त्रीषधैरिव ॥ ४५२ ॥ स तान्त्रमृद्याभ्यपतत् पुनरेव युधिष्टिरम्। मन्त्रीषधिक्रियातीतो ब्याधिरत्युरुवणो यथा॥ ४५३॥ स राजगृद्धिभी रुद्धः पाण्डुपञ्चालकेकयैः। नाशकत्तानतिकान्तुं मृत्युर्वह्मविदो यथा ॥ ४५४ ॥ ि ततो युधिष्टिरः कर्णमदूरस्थं निवारितम्। अब्रवीत परवीरव्नं क्रोधसंरक्तलोचनः॥ ४५५॥ कर्ण कर्ण बृथादष्टे स्तपुत्र वचः श्रुण । सदा स्पर्धसि सङ्ग्रामे फाल्गुनेन तरस्विना। तथास्मान्बाधसे नित्यं धार्तराष्ट्रमते स्थितः॥ ४५६॥ यद्वलं यच्च ते वीर्यं प्रद्वेषो यस्तु पाण्डुष्र । तत्सर्वे दर्शयस्वाद्य पौरुषं महदास्थितः॥ ४५७॥ युद्धश्रद्धां च तेऽद्याहं विनेप्यामि महाहवे॥ ४५८॥ पवमुक्त्वा महाराज कर्ण पाण्डुसुतस्तदा। सुवर्णपुङ्खैर्दशभिविंग्याधायसमयैः शरैः॥ ४५९॥ तं सुतपुत्रो दशभिः प्रत्यविद्धधदरिन्दमः। वत्सदन्तैर्महेष्वासः प्रदृसन्निव भारत ॥ ४६० ॥

सोऽवज्ञाय तु निर्विद्धः सूतपुत्रेण मारिष। प्रजज्वाल ततः कोघाद्धविषेव हुताद्यानः॥ ४६१॥ ततो विस्फार्थ सुमहचापं हेमपरिष्कृतम्। समाधत्त शितं बाणं गिरीणामपि दारणम् ॥ ४६२ ॥ स तु वेगवता मुक्तो वाणो वज्राशनिस्वनः। विवेश सहसा कर्ण सब्ये पार्श्वे महारथम् ॥ ४६३ ॥ स तु तेन प्रहारेण पीडितः प्रमुमोह वै। राजापि भूयो नाजघ्ने कर्ण पार्थहितेप्सया ॥ ४६४ ॥ ततो हाहाकृतं सर्वे धार्तराष्ट्रवलं महत्। ्विवर्णमुखभृविष्ठं कर्णे दृष्ट्वा तथागतम् ॥ ४६५ ॥ प्रतिलभ्य तु राधेयः संज्ञां नातिचिरादिव। द्धे राजविनाशाय मनः कूरपराक्रमः ॥ ४६६ ॥ स हेमविकृतं चापं विस्फार्य विजयं महत्। अवाकिरदमेयातमा पाण्डवं निशितैः शरैः॥ ४६७॥ ततो बाह्रोर्छछाटे च हदि चैव युधिष्ठिरः। चतुर्भिस्तोमरैः कर्ण ताडियत्वानदन्मुदा ॥ ४६८ ॥ उद्भिन्नरुधिरः कर्णः कुद्धः सर्प इव श्वसन्। ध्वजं चिच्छेद भह्नेन त्रिभिविंग्याथ पाण्डवम् ॥ ४६९ ॥ काळवाळास्तु ये पार्थ दन्तवर्णाऽवहन्हयाः। तैर्युक्तं रथमास्थाय प्रायाद्राजा पराङ्मुखः॥ ४००॥ अभिदुत्य तु राधेयः पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्। ग्रहीतुमिच्छन् स बलात् कुन्तीवाक्यं च सोऽस्मरत्॥४०१॥ अबबीत्प्रहसन्राजन् कुत्सयन्निव पाण्डवम्। कथं नाम कुले जातः क्षत्रधर्मे व्यवस्थितः॥ ४७२ ॥ प्रजह्यात्समरं भीतः प्राणान् रक्षन् महाहवे। न भवान् क्षत्रधमेषु कुरालो हीति मे मितः॥ ४७३॥

ब्राह्मे वले भवान् युक्तः स्वाध्याये यज्ञकर्मणि। मा सम युद्धवस्व कीन्तेय मा सम वीरान्समासदः॥ ४७४ ॥ मादशान्वित्रुवन्युद्धे एतदन्यच ळप्स्यसे। स्वगृहं गच्छ कीन्तेय यत्र ती केशवार्जनी। नहि त्वां समरे राजन् हन्यात्कर्णः कथञ्चन ॥ ४०५ ॥ प्वमुक्त्वा ततः पार्थं विसुज्य च महाबलः। न्यहनत् पाण्डवीं सेनां वज्रहस्त इवासुरीम्॥ ४७६ 🏿 ततोऽपायाद्दुतं राजन् त्रीडन्निव नरेश्वरः॥ ४००॥ ततो युधिष्ठिरानीकं दृष्ट्वा कर्णः पराङ्मुखम्। कुरुमिः सहितो वीरः प्रहृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात् ॥ ४७८ ॥ काल्यमानं वलं दृष्ट्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। स्वान् योधानववीत्कुद्धो निःनतैतान् किमासत्।। ४७९ ॥ ततो राज्ञाऽभ्यनुज्ञाताः पाण्डवानां महारथाः। भीमसेनमुखाः सर्वे पुत्रांस्ते प्रत्युपादवन् ॥ ४८० ॥ तेषामापततां वेगमविषद्यं निरीक्ष्य च। व्यद्रवत्तावकं सैन्यं छोड्यमानं समन्ततः। सिंहार्दितमिवारण्ये यथा गजकुळं तथा ॥ ४८१ ॥

(अ. ५०) कर्णोऽपि दृष्ट्वा द्वतो धार्तराष्ट्रान्सराजकान् ।
मद्रराजमुवाचेदं याहि भीमरथं प्रति ॥ ४८२ ॥
ततः प्रायाद्रथेनाग्रु शब्यस्तत्र विशां पते ।
यत्र भीमो महेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीम् ॥ ४८३ ॥
भीमसेनोऽथ संकुद्धस्तस्य सैन्यं दुरासदम् ।
नाराचैविंमलैस्तीक्ष्णेर्दिशः प्राद्रावयद्वली ॥ ४८४ ॥
ततो मुद्दर्ताद्राजेन्द्र पाण्डवः कर्णमाद्रवत् ।
तस्य कर्णो धनुर्मध्ये द्विधा चिच्छेद पत्रिभिः ॥ ४८५ ॥
अथैनं छिन्नधन्वानं प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे ॥ ४८६ ॥

स्रोऽन्यत्कार्मुकमादाय सृतपुत्रं वृकोदरः। राजन् मर्मसु मर्मज्ञो विव्याध निशितैः शरैः॥ ४८७॥ स भीमसेनाभिहतः स्तपुत्रः कुरुद्वह। निवसाद रथोपस्थे विसंज्ञः प्रतनापतिः॥ ४८८॥ ततो मदाधिपो इष्ट्वा विसंइं सूतनन्दनम्। अपोवाह रथेनाजौ कर्णमाहवशोमिनम् ॥ ४८९॥ ततः पराजिते कर्णे धार्तराष्ट्रीं महाचमूम्। व्यद्रावयद्गीमसेनो यथेन्द्रो दानवान् पुरा॥ ४९०॥ (अ. ५१) विमुखं प्रेक्ष्य राधियं स्तपुत्रं महाहवे। पुत्रस्तव महाराज सोदयान् समभावत ॥ ४९१ ॥ शीव्रं गच्छत भद्रं वो राधेयं परिरक्षत ॥ ४९२॥ ते तु राज्ञा समादिष्टा भीमसेनं जिघांसवः। अभ्यवर्तन्त संक्रद्धाः पतङ्गाः पावकं यथा ॥ ४९३ ॥ तेषामापततां क्षिप्रं सुतानां ते जनाधिप। रथैः पञ्चदशैः सार्धे पञ्चाशदहनद्रथान्॥ ४९४॥ हाहाकारस्ततस्तीवः सम्बभ्व जनेश्वर। वध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेषु धन्विषु। ततस्ते प्राद्ववत् भीताः पुत्रास्ते विह्नलीकृताः ॥ ४९५ ॥ पुत्रांस्ते निहतान् दष्ट्वा स्तपुत्रः सुदुर्मनाः। इंसवर्णान् ह्यान् भूयेः प्रैषयदात्र पाण्डवः॥ ४९६॥ स सन्निपातस्तुमुळो घोररूपो विशां पते। वासीद्रौद्रो महाराज कर्णपाण्डवयोर्भृघे ॥ ४९७ ॥ प्रताप्यमानं सूर्येण भीमेन च महात्मना। तव सैन्यं सञ्चुकोच चर्माग्रावाहितं यथा ॥ ४९८ ॥ द्यूराणां गर्जतां तत्र ह्यविच्छेदकृता गिरः। श्रुयन्ते विविधा राजन्नामान्युद्दिश्य भारत ॥ ४२९ ॥

यस्य यद्धि रणे व्यङ्गं पितृतो मातृतोऽपि वा।
कर्मतः शीलतो वाऽपि स तच्छावयते युधि ॥ ५०० ॥
तान्दृष्ट्वा समरे शूरांस्तर्जमानान् परस्परम्।
अभवन्मे मती राजन्नैषामस्तीति जीवितम् ॥ ५०१ ॥
तेषां दृष्ट्वा तु कुद्धानां वपूंष्यमिततेजसाम्।
अभवन्मे भयं तीत्रं कथमेतद्भविष्यति ॥ ५०२ ॥
ततस्ते पाण्डवा राजन् कीरवाश्च महारथाः।
ततस्तुः सायकैस्तीक्णोर्निकन्तो हि परस्परम्॥ ५०३ ॥

(अ. ५२) वध्यतां तत्र शूराणां कोशतां च परस्परम् । श्रोरमायोधनं जज्ञे पशूनां वैशसं यथा ॥ ५०४ ॥ रुधिरेण समास्तीणां भाति भारत मेदिनी । शक्तगोपगणाकीणां प्रावृषीव यथा धरा ॥ ५०५ ॥ यथा वा वाससी शुक्के महारअनरिअते । विभृयाश्चवती स्थामा तद्वदासीद्वसुन्धरा ॥ ५०६ ॥ वर्तमाने तथा युद्धे श्रोरक्षपे सुदारुणे । स्यषीदत्कीरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ५०० ॥

(स. ५६) ततस्तु चेदिकारूषान् सृक्षयांश्च महारथान्।
कर्णो जद्यान समरे भीमसेनस्य पश्यतः॥ ५०८॥
भीमसेनस्ततः कर्णे विद्याय रथसत्तमम्।
प्रययो कीरवं सैन्यं कक्षमित्रिरिव ज्वलन्॥ ५०९॥
सृतपुत्रोऽपि समरे पञ्चलान् केक्यांस्तथा।
सृक्षयांश्च महेष्वासान्तिज्ञ्यान सहस्रशः॥ ५१०॥
संशतकेषु पार्थश्च कीरवेषु वृकोदरः।
पञ्चालेषु तथा कर्णः क्षयं चकुर्महारथाः॥ ४११॥
ते क्षत्रिया दह्यमानास्त्रिभिस्तैः पावकोपमैः।
जग्मविनाशं समरे राजन् दुर्मन्त्रिते तव॥ ५१२॥

वर्तमाने तथा रौद्रे सङ्ग्रामेऽद्भुतद्दीने। निह्रस्य पृतनामध्ये संशतकगणान् वहून् ॥ ५१३॥ विगाह्य तु रथानीकमश्वसङ्घांश्च फाल्गुनः। व्यचरत्वृतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः॥ ५१४॥ तं दृष्ट्वा युधि विकान्तं सेनायां तव भारत। संशतकगणान् भूयः पुत्रस्ते समचूचुदत् ॥ ५१५ ॥ ततो रथसह लेण द्विरदानां त्रिभिः शतैः। चतुर्दशसहस्रेस्तु तुरगाणां महाहवे। अभ्यवर्तन्त कीन्तेयं छाद्यन्तो महारथाः॥ ५१६॥ स च्छाद्यमानः समरे शरैः परवलाईनः। हत्वा दशसहस्राणि पार्थिवानां महारथः। संदातकानां कीन्तेयः प्रत्यक्षं त्वरितोऽभ्ययात् ॥ ५१७ ॥ प्रत्यक्षं च समासाद्य पार्थः काम्बोजरक्षितम । प्रममाथ बळं बाणैर्दानवानिव वासवः॥ ५१८॥ तस्मिन्प्रपक्षे पक्षे च निहते सब्यसाचिना । अर्जुनं जयतां श्रेष्टं त्वरितो द्रौणिरभययात् ॥ ५१९ ॥ ततः प्रासुजदुप्राणि रास्वर्शीण सङ्घराः॥ ५२०॥ तैः पतद्भिर्महाराज दौणिमुक्तैः समन्ततः। सञ्छादितौ रथस्यौ ताबुभौ कृष्णधन अयौ ॥ ५२१ ॥ वर्धमाने च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महाबले। हीयमाने च कौन्तेये कृष्णे रोवः समाविशत्॥ ५२२॥ ततः कुद्धोऽब्रबीत्रुष्णः पार्थे सप्रणयं तदा । कचित्ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्ठसि चार्जन ॥ ५२३ ॥ कचित्कुरालिनौ बाह्न मुद्रिवी न व्यरीर्यंत। उदीर्थमाणं हि रणे पश्यामि द्रौणिमाहवे ॥ ५२४ ॥

गुरुपुत्र इति होनं मानयन् भरतर्षभ ।
उपेक्षां कुरु मा पार्थ नायं काल उपेक्षितुम् ॥ ५२५ ॥
एवमुक्तस्तु कृष्णेन गृह्य भल्लांख्रतुर्दश ।
त्वरमाणस्त्वराकाले द्रीणेर्धनुरथान्छिनत् ॥ ५२६ ॥
ध्वतं छत्रं पताकाश्च रथं शक्तिं गदां तथा ।
जञ्जदेशे च सुभृशं वत्सदन्तैरतास्यत् ॥ ५२० ॥
स मूर्च्लां परमां गत्वा ध्वजयिष्टं समाश्चितः ॥ ५२८ ॥
तं विसंशं महाराज शञ्जुणा भृशपीडितम् ।
अपोवाह रणात्सतो रक्षमाणो धनञ्जयात् ॥ ५२९ ॥

कर्णबाणैः क्षतिक्षतस्य युधिष्ठिरस्य अपयानम्

(अ.६२) दुर्योधनस्तव सुतः प्रमत्ते श्वेतवाहने ।
अभ्येत्य सहसा कुद्धः सैन्यार्थेनाभिसंवृतः ।
पर्यवारयद्यान्तं युधिष्ठिरममर्पणम् ॥ ५३० ॥
श्वरप्राणां त्रिसप्तत्या ततोऽविध्यत पाण्डवम् ॥ ५३१ ॥
अकुध्यत भृशं तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
स भञ्जांस्त्रशतस्तूणं तव पुत्रे न्यवेशयत् ॥ ५३२ ॥
दृद्वा तव सुतं तत्र गाढविद्धं सुतेजनैः ।
अभ्यधावद् दृढं कुद्धो राधेयो रिथनां वरः ॥ ५३३ ॥
ततः सर्वा दिशो राजन् सायकैर्विप्रमोहयन् ।
अपीडयद् भृशं कर्णो धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥ ५३४ ॥

(थ.६३) तथैव राजा राघेयं प्रत्यविध्यत् स्तनान्तरे। शरैक्षिभिश्च यन्तारं चतुर्भिश्चतुरो ह्यान् ॥ ५३५ ॥ चक्ररक्षी तु पार्थस्य माद्रीपुत्री परन्तपी। तावष्यधावतां कर्णं राजानं मा वधीरिति ॥ ५३६ ॥ दन्तवर्णोस्तु राघेयो निजधान मनोजवान् । गुधिष्ठिरस्य सङ्ग्रामे काळवाळान् ह्योत्तमान् ॥ ५३० ॥ ततोऽपरेण भहेन शिरस्त्राणमपातयत्। कौन्तेयस्य महेण्वासः प्रहसन्निव सृतजः॥ ५३८॥ तथैव नकुलस्यापि ह्यान्हत्वा प्रतापवान्। ईषां धनुश्च चिच्छेद माद्रीपुत्रस्य घीमतः॥ ५३९ 🖪 तो हताभ्वी हतस्थी पाण्डवी भृशविक्षती। भ्रातरावारुरहतुः सहदेवरथं तदा ॥ ५४० ॥ तौ दृष्ट्वा मातुलस्तत्र विरथौ परवीरहा। अभ्यभाषत राधेयं मद्दराजोऽनुकम्पया ॥ ५४१ ॥ योद्धव्यमद्य पार्थेन फाल्गुनेन त्वया सह। किमर्थं धर्मराजेन युध्यसे भृशरोषितः॥ ५४२॥ यदर्थं धार्तराष्ट्रेण सततं मानितो भवान् । तं पार्थं जिह राधेय किं ते हत्वा युधिष्ठिरम् ॥ ५४३ ॥ राङ्मयोध्मीयतोः शब्दः सुमहानेष कृष्णयोः। श्र्यते चापघोषोऽयं प्रावृषीवाम्बुदस्य ह ॥ ५४४ ॥ असी निष्नव्रथोदारानर्जुनः शर्वृष्टिभिः। सर्वो प्रसति नः सेनां कर्ण पच्यैनमाहवे॥ ५४५॥ भीमसेनश्च वै राज्ञा धार्तराष्ट्रेण युष्यते। यथा न हन्यात्तं भीमः सर्वेषों नोऽद्य पश्यताम्। तथा राघेय कियतां राजा मुच्येत नो यथा॥ ५४६ 🕪 इति शब्यवचः श्रुत्वा राधेयः पृथिवीपते। दृष्वा दुर्योधनं चैव भीमग्रस्तं महाहवे ॥ ५४७ ॥ अजातराञ्चमुत्सरुप्य माद्रीपुत्री च पाण्डवी। तव पुत्रं परित्रातुमभ्यघावत वीर्यवान् ॥ ५४८ ॥ गते कर्णे तु कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। अपायाज्ञवनैरभ्वैः सहदेवश्च मारिष ॥ ५४९ ॥

ताभ्यां स सहितस्तूर्णं वीडिविव नरेश्वरः। प्राप्य सेनानिवेदां च मार्गणैः स्रतविश्वतः। अवतीर्णो रथात्तूर्णमाविशच्छयनं ग्रुभम्॥ ५५०॥

(अ.६४) द्रौणिस्त रथवंशेन महता परिवारितः । अपतत्सहसा राजन् यत्र पार्थी व्यवस्थितः ॥ ५५१ ॥ तमापतन्तं सहसा शूरः शौरिसहायवान् । उधार सहसा पार्थी वेलेव मकरालयम् ॥ ५५२ ॥ ततः कुद्धो महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्। अर्जुनं वासुदेवं च च्छादयामास सायकैः॥ ५५३॥ अर्जुनस्तु ततो दिव्यमस्त्रं चके हसन्निव। तदस्त्रं वारयामास ब्राह्मणो युघि भारत॥ ५५४॥ यद्यद्धि व्याक्षिपद्युद्धे पाण्डवोऽस्त्रं जिद्यांसया । तत्तदक्षं महेष्वासो द्वोगपुत्रो व्यशातयत् ॥ ५५५ ॥ ततः प्रहस्य बीमत्सुद्धीणपुत्रस्य संयुगे। क्षिप्रं रदमीनथाश्वानां श्चरप्रैश्चिच्छिदे जयः॥ ५५६ ॥ प्राद्भवंस्तुरगास्ते तु शस्त्रेगप्रपीडिताः। ततोऽभन्निनदो घोरस्तव सैन्यस्य भारत ॥ ५५० ॥ पाण्डवास्तु जयं लब्धा तव सैन्यं समाद्रवन् । समन्तानिशितान् वाणान् विमुञ्जन्तो जयैषिणः॥ ५५८॥ पाण्डवैस्तु महाराज धार्तराष्ट्री महाचमूः। न चातिष्ठत सङ्ग्रामे पीड्यमाना समन्ततः॥ ५५९॥ तिष्ठ तिष्ठेति च ततः सृतपुत्रस्य जल्पतः। नावतिष्ठति सा सेना वध्यमाना महात्मभिः॥ ५६०॥ कर्णस्त्वेको युधां श्रेष्ठो विधूम इव पावकः। दहन् रात्र्वरव्याव युशुमे स परंतपः॥ ५६१॥

ते वध्यमानाः समरे स्तपुत्रेण सुञ्जयाः। अर्जुनं वासुदेवं च कोशन्ति च मुहुर्मुहुः॥ ५६२॥ श्रुत्वा तु निनदं तेषां वध्यतां कर्णसायकैः। अथाववीद्यासुदेवं कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। भार्गवास्त्रं महाघोरं दृष्वा तत्र समीरितम्॥ ५६३॥ पश्य कृष्ण महाबाहो भागवास्त्रस्य विक्रमम्। नैतदस्त्रं हि समरे राक्यं हन्तुं कथञ्चन ॥ ५६४॥ सूतपुत्रं च संरब्धं पश्य कृष्ण महार्णे। अन्तकप्रतिमं वीर्ये कुर्वाणं कर्म दारुणम् ॥ ५६५ ॥ अभीक्ष्णं चोदयन्नश्वान् प्रेक्षते मां मुहुर्मुहुः। न च पदयामि समरे कर्ण प्रति पळायितुम्॥ ५६६॥ जीवन्प्राप्तोति पुरुषः सङ्ख्ये जयपराजयौ। मृतस्य तु हृषीकेश भङ्ग एव कुतो जयः ॥ ५६०॥ पवमुक्तस्तु पार्थेन कृष्णो मतिमतां वरम्। धन अयमुवाचेदं प्राप्तकालमरिंद्मम्॥ ५६८॥ कर्णेन हि दृढं राजा कुन्तीपुत्रः परिक्षतः। तं दृष्टवाश्वास्य च पुनः कर्णे पार्थे वधिष्यसि ॥ ५६९॥ पवमुक्त्वा पुनः प्रायाद्द्रष्टुमिच्छन् युघिष्ठिरम्। अमेण ग्राहिपिष्यंश्च युद्धे कणे विशां पते॥ ५००॥ ततो घनञ्जयो द्रष्टुं राजानं वाणपीडितम्। रथेन प्रययौ क्षिप्रं सङ्ग्रामात् केरावाज्ञया ॥ ५०१॥

युधिष्ठिरं द्रष्टुं कृष्णार्जनागमनम् (भ.६५) द्रौणिं पराजित्य ततोऽत्रधन्वा कृत्वा महद्दुष्करं शूरकर्म । आळोकयामास ततः स्वसैन्यं धनञ्जयः शत्रुभिरप्रधृष्यः॥ ५७२॥ अपश्यमानस्तु किरीटमाली युधिष्ठिरं भ्रातरमाजमीढम्। उवाच भीमं तरसाऽभ्युपेत्य राज्ञः प्रवृत्तिं त्विह कुत्र राजा॥ ५०३॥

भीम०- अपयात इतो राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। कर्णवाणाभितप्ताङ्गो यदि जीवेत् कथश्चन ॥ ५७४ ॥

अर्जुन०- तसाद्भवान् शीव्यमितः प्रयातु राज्ञः प्रवृत्ये कुरुसत्तमस्य । नृनं स विद्धोऽतिभृशं पृषत्कैः कर्णेन राजा शिविरं गतोऽसी ॥ ५७५॥

भीम०- त्वमेव जानीहि महानुभाव राज्ञः प्रवृत्ति भरतर्षभस्य। अहं हि यद्यर्जुन याम्यमित्रा वदन्ति मां भीत इति प्रवीराः॥ ५०६॥

ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरी
राजानमासाच रायानमेकम्।
रथादुभौ पत्यवरुद्य तस्माद्ववन्दतुर्धर्मराजस्य पादौ ॥ ५७७ ॥
महासत्वी हि तौ दृष्वा सहितौ केरावार्जुनौ ।
हतमाधिरिंध मेने सङ्ख्ये गाण्डीवधन्वना ॥ ५७८ ॥
तावभ्यनन्दत् कौन्तेयः साम्ना परमवर्गुना।
स्मितपूर्वमित्रघ्नं पूजयन् भरतर्षभ ॥ ५७९ ॥

(अ.६६) स्वागतं देवकीमातः स्वागतं ते धनञ्जय । युघि०- प्रियं मे दर्शनं गाढं युवयोरच्युतार्जुनौ ॥ ५८० ॥ अक्षताभ्यामरिष्टाभ्यां हतः कर्णो महारथः ॥ ५८१ ॥

त्रातारं धार्तराष्ट्राणां गन्तारं वाहिनीमुखे। हन्तारं परसैन्यानामित्रगणमर्दनम् ॥ ५८२ ॥ दुर्योधनहिते युक्तमसमद्दुःखाय चोद्यतम्। अप्रधृष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवैः॥ ५८३॥ अन्तकं मम मित्राणां हत्वा कर्ण महासूधे। दिष्ट्या युवामनुप्राप्तौ जित्वाऽसुरमिवामरौ॥ ५८४॥ त्रयोदशाहं वर्षाणि यस्माद्गीतो धनञ्जय। न स्म निद्रां छमे रात्रो न चाहनि सुखं कचित्॥ ५८५॥ यत्र यत्र हि गच्छामि कर्णाझीतो धनञ्जय। तत्र तत्र हि पश्यामि कर्णमेचात्रतः स्थितम ॥ ५८६ ॥ सोऽहं तेनैव बीरेण समरेष्वपळायिना। सहयः सरथः पार्थ जित्वा जीवन् विसार्जेतः॥ ५८७॥ को नु मे जीवितेनार्थी राज्येनार्थी भवेत् पुनः। ममैवं विश्वतस्याच कर्णेनाह्वशोभिना॥ ५८८॥ न प्राप्तपूर्व यद्भीष्मात् ऋपाद्द्रोणाच्च संयुगे। तत् प्राप्तमच मे युद्धे स्तपुत्रान्महारथात्॥ ५८९॥ स त्वां प्रच्छामि कौन्तेय यथाऽद्य कुराछं तथा। तन्ममाचक्ष्व कात्स्न्येन यथा कर्णो हतस्त्वया॥ ५९०॥ यत्तनमया बाणसमर्पितेन

ध्यातोऽसि कर्णस्य वधाय वीर। तन्मे त्वया किच्चिद्मोघमद्य ध्यानं कृतं कर्णनिपातनेन॥ ५९१॥ यहर्पपूर्णः स सुयोधनोऽस्मा-तुदीक्षते कर्णसमाश्रयेण। कच्चित्वया सोऽद्य समाश्रयोऽस्य भग्नः पराक्रम्य सुयोधनस्य॥ ५९२॥ यो नः पुरा षण्डतिळानवोच-त्सभामध्ये कौरवाणां समक्षम्। स दुर्मतिः कच्चिदुपेत्य सङ्ख्ये त्वया हतः स्तपुत्रो ह्यमर्थी ॥ ५९३॥

(ম.६৬) অর্জু**ন**০– संशप्तकेर्युध्यमानस्य मेऽच सेनात्रयायी कुरुसैन्येषु राजन्।

आशीविषाभान् खगमान् प्रमुञ्जन् द्रौणिः पुरस्तात् सहसाऽभ्यतिष्ठत् ॥ ५९४॥

अहं हि तं त्रिंशता वज्रकल्पैः समार्द्यं निमिषस्यान्तरेण।

स विश्वरत्रुधिरं सर्वगात्रे रथानीकं स्तस्तोविंवेश ॥ ५९५ ॥

ततोऽभिभूतं युघि वीक्ष्य सैन्यं वित्रस्तयोधं द्रुतवाजिनागम्।

पञ्चाराता रथमुख्यैः समेत्य कर्णस्त्वरन् मामुपायात् प्रमाथी ॥ ५९६ ॥

तान् सुद्यित्वाऽहमपास्य कर्णे द्रष्टुं भवन्तं त्वरयाऽभियातः।

श्रुत्वा तु त्वां तेन दृष्टं समेत-मश्वत्थाम्ना पूर्वतरं क्षतं च ॥ ५९७ ॥

मन्ये कालमपयानस्य राजन् क्रूरात्कर्णात्तेऽहमचिन्त्यकर्मन्।

आयाहि पश्याद्य युयुत्समानं मां सूतपुत्रस्य जये रणाय ॥ ५९८॥

कर्ण न चेदच निहन्मि राजन् सबान्धवं युध्यमानं प्रसद्य। प्रतिश्रुत्याकुर्वतो वै गतिर्या कष्टा याता तामहं राजसिंह॥ ५९९॥

आमन्त्रये त्वां ब्रूहि जयं रणे मे पुरा भीमं धार्तराष्ट्रा ग्रसन्ते। सौतिं हिनप्यामि नरेन्द्रसिंह सैन्यं तथा शत्रुगणांख्य सर्वान्॥ ६००॥

युधिष्ठिरकृतः अर्जुनिधिकारः, अर्जुनाय श्रीकृष्णस्योपदेशः

(स.६८) श्रुत्वा कर्ण कल्पमुदारवीर्यं कृद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितीजाः ।

> धनअयं वाक्यमुवाच चेदं युधिष्ठिरः कर्णशराभितप्तः॥ ६०१॥

विप्रद्वता तात चमूस्त्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु। भीतो भीमं त्यज्य चायास्तथा त्वं यन्नाशकः कर्णमथो निद्दन्तुम्॥ ६०२॥

यत्तहाक्यं हैतवने त्वयोक्तं कर्ण हन्ताऽस्येकस्थेन सत्यम्। त्यक्त्वा तं वै कथमद्यापयातः कर्णाद्वीतो भीमसेनं विहाय॥ ६०३॥

इदं यदि द्वैतवनेऽप्यचक्षः कर्ण योद्धं न प्रशक्ष्ये नृपेति । वयं ततः प्राप्तकाळं च सर्वे कृत्यान्युपैष्याम तथैव पार्थ ॥ ६०४ ॥

मिय प्रतिश्चत्य वधं हि तस्य न वै इतं तच्च तथैव वीर। आनीय नः रात्रुमध्यं स करमा-त्समुत्क्षित्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्ठाः॥ ६०५॥

त्वड्रा छतं वाहमकूजनाक्षं शुभं समास्थाय कपिध्वजं तम्।

खङ्गं गृहीत्वा हेमपद्दानुवद्धं धनुश्चेदं गाण्डिवं तालमात्रम् ।

स केरावेनोह्यमानः कथं त्वं कर्णाङ्गीतो व्यपयातोऽसि पार्थ॥ ६०६॥

धनुश्च तत् केरावाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केरावस्य।

तदा हृनिष्यत् केरावः कर्णमुयं मरुत्पतिर्वृत्रमिवात्तवज्ञः॥ ६०७॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक-श्चरन्तमुत्रं प्रतिवाधनाय ।

प्रयच्छान्यस्मै गाण्डिवमेतदद्य त्वत्तो योऽस्त्रैरभ्यधिको वा नरेन्द्रः॥ ६०८॥

मासेऽपतिष्यः पञ्चमे त्वं सुकृच्छ्रे नवा गर्भे आमविष्यः पृथायाः।

तत्ते श्रेयो राजपुत्राभविष्य-न्न चेत्सङ्ग्रामाद्ययानं दुरात्मन् ॥ ६०९ ॥

धिग्गाण्डीवं धिक् च ते बाहुवीर्थं-मसङ्ख्यान् बाणगणांश्च धिक् ते । धिक् ते केतुं केसरिणः सुतस्य कुशानुदत्तं च रथं च धिके ॥ ६१०॥

(अ. ६९) युधिष्ठिरेणैवमुक्तः कौन्तेयः श्वेतवाहनः। असि जश्राह सङ्कुद्धो जिद्यांस्तर्भरतर्थमम्॥ ६११ ॥

तस्य कोपं समुद्रीक्ष्य चित्तज्ञः केशवस्तदा। उवाच किमिदं पार्थ गृहीतः खड्ग इत्युत ॥ ६१२ ॥ अपयातोऽसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यपि। े स राजा भवता दृष्टः कुराली च युघिष्ठिरः॥ ६१३॥ हर्षकाले च सम्प्राप्त किमिदं मोहकारितम्। प्रहर्तुमिच्छसे कस्मार्तिक वा ते चित्तविभ्रमः॥ ६१४॥ एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम्। अर्जुनः प्राह गोविन्दं कुद्धः सर्पे इव श्वसन् ॥ ६१५॥ अन्यस्मै देहि गाण्डीवमिति मां योऽभिचोदयेत्। भिन्द्यामहं तस्य शिर इत्युपांशुवतं मम॥ ६१६॥ तदुकं मम चानेन राज्ञाऽमितपराक्रम। समक्षं तव गोविन्द न तत् क्षन्तुमिहोत्सहे॥ ६१०॥ तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं धर्मभीरुकम्। श्रतिज्ञां पाळियिष्यामि हत्वैनं नरसत्तमम्। पतद्धे मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ॥ ६१८॥

कुष्ण इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धाः सेवितास्त्वया । काले न पुरुषव्यात्र संरम्भं यद्भवानगात् ॥ ६१९ ॥ निह धर्मविभागञ्जः कुर्यादेवं धनञ्जय । यथा त्वं पाण्डवाद्येह धर्मभीहरपण्डितः ॥ ६२० ॥ अकार्याणां कियाणां च संयोगं यः करोति वे । कार्याणामिकियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः ॥ ६२१ ॥ अनुस्तत्य तु ये धर्म कथ्येयुरुपस्थिताः । समासविस्तरविद्दां न तेषां वेतित निश्चयम् ॥ ६२२ ॥ अविश्चयक्षो हि नरः कार्याकार्यविनिश्चये ।

न हि कार्यमकार्य वा सुखं ज्ञातं कथश्चन। श्रुतेन ज्ञायते सर्व तच त्वं नाववुध्यसे ॥ ६२४ ॥ अविज्ञानाद्भवान्यच धर्म रक्षति धर्मवित। प्राणिनां त्वं वधं पार्थ धार्मिको नावबुध्यसे॥ ६२५॥ प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्मतो सम। अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंस्यात्कथञ्चन ॥ ६२६ ॥ स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम् । हन्याद्भवात्ररश्रेष्ठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥ ६२७ ॥ त्वया चैवं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा। तसादधर्मसंयुक्तं मौर्खात् कर्म व्यवस्यसि ॥ ६२८॥ इदं धर्मरहस्यं च तव बक्ष्यामि पाण्डव। यद्ब्यात्तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः॥ ६२९ 🗈 सत्यस्य वदिता साधुर्न सत्याद्विद्यते परम्। तत्त्वेनैव सुदुर्शेयं पश्य सत्यमनुष्टितम् ॥ ६३० ॥ भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्। यत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत् ॥ ६३१ ॥ भवेत् सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुष्टितम्। सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित् ॥ ६३२ ॥ विवाहकाले रतिसम्प्रयोगे

विवाहकाले रितसम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहारे। विप्रस्य चार्थे हानृतं वदेत

पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ ६३३ ॥
किमाश्चर्यं इतप्रज्ञः पुरुषोऽपि खुदारुणः ।
सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं वलाकोऽन्धवधादिव ॥ ६३४ ॥
किमाश्चर्यं पुनर्मूढो धर्मकामो द्यापिडतः ।
सुमहत्प्राप्नुयात्पापमापगास्विव कौहाकः ॥ ६३५ ॥
-आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दास्यहं तथा ।

अर्जुन०-आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दास्यहं तथा। बळाकस्यानुसम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥ ६३६ ॥ व्याधब्राह्मणकथा, सत्यासत्यनिर्णयः

वासु०- पुरा व्याघोऽभवत्कश्चिद्वलाको नाम भारत। यात्रार्थे पुत्रदारस्य मृगान् हन्ति न कामतः॥ ६२०॥ स कदाचिन्मृगं लिप्सुर्नाभ्यविन्दन्मृगं क्वचित् ॥ ६३८ ॥ अपः पिवन्तं दहरो श्वापदं घ्राणचक्षुपम् । अदृष्टपूर्वमिप तत् सत्त्वं तेन हृतं तदा ॥ ६३९ ॥ अन्धे हते ततो ब्योम्नः पुष्पवर्षे पपात च ॥ ६४० ॥ तद्भूतं सर्वभूतानामभावाय किलार्जुन। तपस्तप्त्वा वरं प्राप्तं कृतमन्धं स्वयंभुवा ॥ ६४१ ॥ तद्धत्वा सर्वभूतानामभावकृतनिश्चयम्। ततो बलाकः स्वरगादेवं धर्मः सुदुर्विदः ॥ ६४२ ॥ कौशिकोऽप्यभवद्विप्रस्तपस्वीनो वहुश्रुतः। नदीनां सङ्गमे ग्रामाददूरात् स किलावसत्॥ ६४३॥ सत्यं मया सदा चाच्यमिति तस्याभवद्वतम्। सत्यवादीति विख्यातः स तदाऽसीद्धन अय ॥ ६४४ ॥ अथ द्स्युभयात् केचित्तदा तद्वनमाविशन्। तत्रापि दुस्यवः क्रुद्धास्तानमार्गन्त यत्नतः॥ ६४५॥ अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम्। कतमेन पथा याता भगवन् बहवो जनाः। सत्येन पृष्टः प्रबृहि यदि तान् वेत्य शंस नः ॥ ६४६ ॥ स पृष्टः कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह। बहुबृक्षलतागुल्ममेतद्वनमुपाश्चिताः॥ ६४०॥ ततस्ते तान्समासाय क्रूरा जच्चिरित श्रुतिः॥ ६४८॥ तेनाधर्मेण महता वाग्दुहक्तेन कौशिकः। गतः स कष्टं नरकं सूक्ष्मधर्मेष्वकोविदः ॥ ६४९ ॥

श्रतेर्धर्म इति होके वदन्ति बहवो जनाः। तत्ते न प्रत्यस्यामि न च सर्वे विधीयते ॥ ६५० ॥ प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्। यत्स्याद्दिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ ६५१॥ अहिंसार्थाय हिंस्नाणां धर्मप्रवचनं कृतम् ॥ ६५२ ॥ धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मी धारयते प्रजाः। यत्स्याद्वारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः॥ ६५३॥ येन्यायेन जिहीर्षन्तो धर्ममिच्छन्ति कहिंचित । अकुजनेन मोक्षं वा नानुकृजेत् कथञ्चन ॥ ६५४॥ अवश्यं कृजितव्ये वा शङ्केरन्नप्यकृजतः। श्रेयस्तत्रानृतं वकुं तत्सत्यमविचारितम्॥ ६५५॥ यः कार्यभ्यो वतं कृत्वा तस्य नानोपपाद्येत्। न तत्फळमवाप्नोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥ ६५६ ॥ यः स्तेनैः सह सम्बन्धानम्च्यते शपथैरपि। श्रेयस्तत्रानृतं वक्तं तत्सत्यमविचारितम् ॥ ६५७ ॥ न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथञ्चन। पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्॥ ६५८॥ तस्माद्धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभाग् भवेत् ॥ ६५९ ॥ एष ते लक्षणोहेशो मयोहिष्टो यथाविधि। एतच्छ्रत्वा बृह्धि पार्थ यदि वध्यो युधिष्ठिरः॥ ६६०॥

अर्जुन०- यथा ब्र्यान्महाप्राज्ञो यथा ब्र्यान्महामितः। हितं चैव यथाऽस्माकं तथैतद्वचनं तव॥६६१॥ अवध्यं पाण्डवं मन्ये धर्मराजं युधिष्ठिरम्। अस्मिस्तु मम संकल्पे ब्रूहि किश्चिद्गुत्रहम्॥६६२॥ यथा प्रतिज्ञा मम लोकबुद्धौ भवेत् सत्या धर्मभृतां वरिष्ठ।

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण तथा बुद्धिं दातुमप्यर्हेसि त्वम् ॥ ६६३ ॥

वासु०- राजा श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन सङ्घये निशितैर्बाणसङ्घैः।

> अतस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो दुःखान्चितेनेदमयुक्तरूपम् ॥ ६६४ ॥

अकोपितो होष यदि स्म सङ्ख्ये कर्णं न हन्यादिति चात्रवीत् सः। ततो वधं नार्हेति धर्मपुत्र-

स्त्वया प्रतिज्ञाऽर्जुन पालनीया॥६६५॥

जीवश्वयं येन मृतो भवेद्धि तन्मे निवोधेह तवानुरूपम्॥ ६६६॥

यदा मानं लभते माननाई-स्तदा स वै जीवति जीवलोके।

यदाऽवमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः॥ ६६०॥

त्वमित्यत्रभवन्तं हि ब्रूहि पार्थ युधिष्ठिरम्। त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुर्भवति भारत॥ ६६८॥

अथर्वाङ्गिरसी होषा श्रुतीनामुत्तमा श्रुतिः। अविचार्यैव कार्येषा श्रेयस्कामैर्नरैः सदा॥ ६६९॥

अवधेन वधः प्रोक्तो यद्गुरुस्त्विमिति प्रभुः। तद्वृहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराजस्य धर्मिवत् ॥ ६७० ॥ अर्जुनकृता युधिष्टिरनिन्दा आत्मप्रशंसा च

(क. ७०) इत्येवमुक्तस्तु जनार्दनेन पार्थः प्रशस्याथ सुदृद्धचस्तत् । ततोऽब्रवीदर्जुनो धर्मराज-मनुक्तपूर्व परुषं प्रसद्य ॥ ६७१ ॥

> मा त्वं राजन् व्याहर व्याहरस्व यस्तिष्ठसे कोशमात्रे रणाद्वै । भीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलोकप्रवीरैः॥ ६०२॥

बलं तु वाचि द्विजसत्तमानां क्षात्रं बुधा बाहुबलं वदन्ति। त्वं वाग्बलो भारत निष्ठुरश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाऽबलोऽहम्॥ ६०३॥

यते ह नित्यं तव कर्तुमिष्टं दारैः सुतैर्जीवितेनात्मना च। एवं यन्मां वाग्विशिखेन हंसि त्वत्तः सुखं न वयं विद्य किञ्चित्॥ ६७४॥

मां मावमंस्था द्रौपदीतल्पसंस्थो महारथान् प्रतिहन्मि त्वद्रथें। तेनाभिश्रङ्की भारत निष्ठुरोऽसि त्वत्तः सुखं नाभिजानामि किञ्चित्॥ ६७५॥

त्वं देविता त्वत्कृते राज्यनाश-स्त्वत्सम्भवं नो व्यसनं नरेन्द्र । माऽस्मान् कूरैर्वाक्प्रतोदैस्तुदंस्त्वं भूयो राजन् कोपयेस्त्वल्पभाग्यः ॥ ६७६ ॥ सञ्जय०-

पता वाचः परुषाः सन्यसाची
स्थिप्प्रज्ञः श्राविष्यता तु रूशः ।
तदानुतेपे सुरराजपुत्रो
विनिःश्वसंश्चासिमथोद्ववर्द्द ॥ ६०० ॥
तमाह कृष्णः किमिदं पुनर्भवान्विकोशमाकाशनिमं करोत्यसिम् ।
व्यविहि मां त्वं पुनरुत्तरं वचस्तथा प्रवश्याम्यहमर्थसिद्धये ॥ ६०८ ॥
इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन
सुदुःखितः केशवमर्जुनोऽव्रवीत् ।
अदं हनिष्ये स्वशरीरमेव
प्रसह्य येनाहितमाचरं वै ॥ ६०९ ॥

निशम्य तत् पार्थवचोऽब्रवीदिदं धनञ्जयं धर्मभृतां वरिष्ठः । सुक्ष्मो धर्मो दुर्विद्श्यापि पार्थ विशेषतोऽज्ञैः प्रोच्यमानं निवोध ॥ ६८०॥

हत्वाऽऽत्मानमात्मना प्राप्तुयास्त्वं वधाद्भातुर्नरकं चातिघोरम् । अवीहि वाचाऽद्य गुणानिहात्मन-स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ ॥ ६८१ ॥

तथास्तु कृष्णेत्यभिनन्द्य तद्वचो धनञ्जयः पाह धनुर्विनाम्य । युचिष्ठिरं धर्मभृतां वरिष्ठं श्रृणुष्व राजनिति राकसूनुः ॥ ६८२॥

न मादशोऽन्यो नरदेव विद्यते चनुर्घरो देवहृते पिनाकिनम् ॥ ६८३ ॥ हता उदीच्या निहताः प्रतीच्याः प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विशस्ताः। संशप्तकानां किञ्चिदेवास्ति शिष्टं सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्थम्॥ ६८४॥ प्रतच्छुत्वा पाण्डवो धर्मराजो भ्रातवाक्यं परुषं फाल्गनस्य।

उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पार्थं ततो दुःखपरीतचेताः॥ ६८५॥

कृतं मया पार्थ यथा न साधु येन पार्तं व्यसनं वः सुघोरम्। तस्माच्छिरिछन्धि ममेदमद्य कुळान्तकस्याधमपूरुषस्य॥ ६८६॥

वृद्धावमन्तुः पुरुषस्य चैव किं ते चिरं में हानुस्तय रूक्षम्। गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः सुखं भवान् वर्ततां मद्विहीनः॥ ६८०॥

योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा क्ळीबस्य वा मम किं राज्यकृत्यम्। च चापि शक्तः परुषाणि सोहुं पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य ॥ ६८८॥

इत्येवमुक्त्वा सहस्रोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विद्वाय । इयेष निर्गन्तुमधो वनाय तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच ॥ ६८९ ॥

राजन् विदितमेतद्धै यथा गाण्डीवधन्वनः। प्रतिक्षा सत्यसन्धस्य गाण्डीवं प्रति विश्रुता॥ ६९० 🕸 ब्र्याद्य एवं गाण्डीचमन्यस्मै देयमित्युत । बध्योऽस्य स पुमाँहोके त्वया चोक्तोऽयमीदशम्॥ ६९१॥ ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थेन प्रतिरक्षता। मच्छन्दाद्वमानोऽयं कृतस्तव महीपते ॥ ६९२ ॥ गुरूणामवमानो हि वध इत्यभिधीयते॥ ६९३॥ तस्मात्वं वै महाबाहो मम पार्थस्य चोभयोः। व्यतिक्रमिमं राजन् सत्यसंरक्षणं प्रति॥ ६९४॥ शर्णं त्वां महाराज प्रपन्नी स्व उभावि । क्षन्तुमहीस मे राजन् प्रणतस्यामियाचतः॥ ६९५॥ राधेयस्याच पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्। सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्ययद्य सूतजम् ॥ ६९६॥ इति रुष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। ससम्अमं हषीकेशमुत्थाप्य प्रणतं तदा ॥ ६९७॥ कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वचः। एवमेव यथाऽऽत्थ त्वमस्त्येषोऽतिक्रमो मम ॥ ६९८॥ अनुनीतोऽस्मि गोविन्द तारितश्चास्मि माधव। मोचिता व्यसनाद्घोराद्यमच त्वयाऽच्युत ॥ ६९९ ॥ भवन्तं नाथमासाद्य द्यावां व्यसनसागरात्। घोराद्य समुत्तीर्णावुभावज्ञानमोहितौ ॥ ७०० ॥ त्वद्बुद्धिप्लवमासाद्य दुःखशोकार्णवाद्यम्। समुत्तीर्णाः सहामात्याः सनायाः सम त्वयाऽच्युत ॥७०१॥

(स. ७१) ततो धनञ्जयो राजिङ्गरसा प्रणतस्तदा। पादी जग्राह पाणिभ्यां भ्रातुर्ज्येष्ठस्य मारिष ॥ ७०२ ॥ तमुत्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम्। मुर्ज्युपाद्राय चैवैनमिदं पुनख्वाच ह ॥ ७०३ ॥

म.सा.२३

घनञ्जय महाबाहो मानितोऽस्मि दढं त्यया। माहात्म्यं विजयं चैव भूयः प्राप्तुहि शाश्वतम्॥ ७०४॥

अर्जुन०- अद्य तं पापकर्माणं सानुबन्धं रणे शरैः।
नयाम्यन्तं समासाद्य राधेयं बलगर्वितम्॥ ७०५॥
येन त्वं पीडितो बाणैर्दंढमायम्य कार्मुकम्।
तस्याद्य कर्मणः कर्णः फलमाप्स्यति दारुणम्॥ ७०६॥
नाहृत्वा विनिवर्तिष्ये कर्णमद्य रणाजिरात्।
इति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते॥ ७००॥

इति ब्रुवाणं सुमनाः किरीटिनं युधिष्ठिरः प्राह्व वचो बृहत्तरम् । प्रयाहि शीव्रं जहि कर्णमाहवे पुरन्दरो चुत्रमिवात्मचुद्धये ॥ ७०८ ॥

कृष्णार्ज्जनयोः युद्धभूमौ पुनरागमनम्

(अ. ७७) ततः स पुरुषव्याव्रस्तव सैन्यमिरन्दमः।
प्रविवेश महाबाहुर्मकरः सागरं यथा॥ ७०९॥
तं हृष्टास्तावका राजव्रथपत्तिसमन्विताः।
गजाश्वसादिबहुलाः पाण्डवं समुपाद्रवन्॥ ७१०॥
तेषामापततां तत्र शरवर्षाण मुश्चताम्।
अर्जुनो व्यघमत् सैन्यं महावातो घनानिव॥ ७११॥
तां तु सेनां भृशं विद्ध्वा द्रावियत्वाऽर्जुनः शरैः।
प्रायादिभमुखः पार्थः स्तानीकं हि मारिष॥ ७१२॥
श्रुत्वेव पार्थमायान्तं भीमसेनः प्रतापवान्।
त्यक्त्वा प्राणान् महाराज सेनां तव ममर्द ह॥ ७१३॥
हत्वा दशसहस्राणि गजानामनिवर्तिनाम्।
मृणां शतसहस्रे द्वे द्वे शते चैव भारत॥ ७१४॥

पश्च चाश्वसहस्राणि रथानां शतमेव च। हत्वा प्रास्यन्द्यद्भीमो नदीं शोणितवाहिनीम्॥ ७१५॥ ते वध्यमाना भीमेन धार्तराष्ट्राः पराङ्मुखाः। कर्णमासाघ समरे स्थिता राजन् समन्ततः॥ ७१६॥

- (स. ७८) ततः कर्णो महाराज ददाह रिपुवाहिनीम्।
  कक्षमिद्धो यथा विहानिदाघे ज्विलतो महान्॥ ७१०॥
  तत्र भारत कर्णेन पश्चाला विंशती रथाः।
  निहताः सायकैः कोधाच्चेदयश्च परंशताः॥ ७१८॥
  कृत्वा शून्यान् रथोपस्थान्वाजिपृष्टांश्च भारत।
  निर्मतुष्यान् गजस्कन्धान् पादातांश्चैव विद्युतान्॥ ७१९॥
  आदित्य इव मध्याह्ने द्युनिरीक्ष्यः परन्तपः।
  कालान्तकवपुः शूरः स्तपुत्रोऽभ्यराजत॥ ७२०॥
- (ब. ७९) अर्जुनस्तु महाराज हत्वा सैन्यं चतुर्विधम्।
  स्तपुत्रं च सङ्कुद्धं दृष्ट्वा चैव महारणे॥ ७२१॥
  शोणितोदां महीं कृत्वा मांसमज्ञास्थिपङ्किलाम्।
  नदीं प्रावर्तियत्वा च बीभत्सुः वरवीरहा।
  वासुदेविमदं वाक्यमव्रवीत् पुरुवर्षभः॥ ७२२॥
  एते द्रवन्ति पञ्चालाः कर्णत्रस्ता जनार्दन।
  तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना वाह्यात्र महारथम्॥ ७२३॥
  नाहत्वा समरे कर्णं निवर्तिष्ये कथञ्चन॥ ७२४॥
  राधेयो ह्यन्यथा पार्थान् सृञ्जयांश्च महारथान्।
  निःशेषान् समरे कुर्यात् पश्यतां नो जनार्दन॥ ७२५॥
  ततः प्रायाद्रथेनाशु केशवस्तव वाहिनीम्।
  आश्वासयन् रथेनेव पाण्डुसैन्यानि सर्वशः॥ ७२६॥
  तमायान्तं समीक्ष्यैव श्वेताश्वं कृष्णसारिथम्।
  मद्रराजोऽव्रवीत् कर्णं केतुं दृष्ट्वा महात्मनः॥ ७२०॥

अयं स रथ आयाति श्वेताश्वः कृष्णसारिथः। निक्नवमित्रान समरे यं कर्ण परिष्रच्छिस ॥ ७२८॥ न तं पदमामि लोकेऽस्मिस्त्वतो हान्यं धनुर्धरम्। अर्जनं समरे कुद्धं यो वेलामिव घारयेत् ॥ ७२९ ॥ न चास्य रक्षां पश्यामि पार्श्वतो न च प्रष्टतः। एक एवाभियाति त्वां पश्य साफल्यमात्मनः ॥ ७३० ॥ त्वं हि कृष्णो रणे शक्तः संसाधियतमाहवे। तवैव भारो राधेय प्रत्युद्याहि धनञ्जयम् ॥ ७३१ ॥ समानो हासि भीष्मेण होणद्रौणिक्रपेण च। सन्यसाचिनमायान्तं निवारय महारणे॥ ७३२॥ प्रकृतिस्थोऽसि मे शस्य इदानीं संमतस्तथा। कर्ण०-प्रतिमासि महाबाहो मा भैषीस्त्वं धनञ्जयात् ॥ ७३३ ॥ पच्य बाह्रोर्वलं मेऽच शिक्षितस्य च पच्य मे। एकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महाचम्म ॥ ७३४ ॥ कृष्णी च प्रवच्यात्र ततः सत्यं त्रवीमि ते। नाहत्वा युघि तौ वीरौ व्यपयास्ये कथञ्चन ॥ ७३५॥ एतौ च इत्वा युधि पातयिष्ये मां वापि कृष्णी निहनिष्यतोऽद्य। इति व्रवञ्शाल्यममित्रहन्ता कर्णी रणे मेघ इबोबनाद ॥ ७३६॥ अभ्येत्य पुत्रेण तवाभिनन्दितः समेत्य चोवाच कुरुप्रवीरम्। रुपं च भोजं च महाभुजावुमी तथैव गान्धारपति सहानुजम् ॥ ७३७॥ निरुध्यताभिद्रवताच्युतार्जुनौ श्रमेण संयोजयताश् सर्वशः।

यथा भवद्भिर्भशविश्वितात्तुभी
सुखेन हन्यामहमद्य भूमिपाः॥ ७३८॥
तथेति चोक्त्वा त्वरिताः स्म तेऽर्जुनम्
जिघांसवो वीरतराः समाययुः।
शारैश्च जच्नुर्युधि तं महारथा
धनञ्जयं कर्णनिदेशकारिणः॥ ७३९॥

नदीनदं भूरिजलो महाणवी यथा तथा तान् समरेऽर्जुनोऽग्रसत्। यथोग्ररिमः शुचिशुक्तमध्यगः सुखं विवस्वान् हरते जलीघान्॥ ७४०॥ तथाऽर्जुनो बाणगणान्निरस्य ददाह् सेनां तव पार्थिवेन्द्र।

ददाह सना तव पााथवन्द्र । ततः प्रकीणं सुमहद्धरुं तव प्रदारितं सेतुरिवाम्भसा यथा ॥ ७४१ ॥

(अ. ८०) ततः कुरुषु भग्नेषु बीभत्सुरप्राजितः।
भीमसेनं समासाद्य मुहूर्तं सोऽभ्यवर्तत॥ ७४२॥
समागस्य च भीमेन मन्त्रयित्वा च फाल्गुनः।
विशाल्यमरुजं चास्मै कथियत्वा युधिष्ठिरम्॥ ७४३॥
भीमसेनाभ्यनुज्ञातस्ततः प्रायाद्धनञ्जयः।
नाद्यन् रथघोषेण पृथिवीं द्यां च भारत॥ ७४४॥
ततः परिवृतो वीरैर्दशिभर्योधपुङ्गवैः।
दुःशासनाद्वरजैस्तव पुत्रैर्धनञ्जयः॥ ७४५॥
ते तमभ्यर्दयन् वाणैरुल्काभिरिव कुञ्जरम्।
आततेष्वसनाः शूरा नृत्यन्त इव भारत॥ ७४६॥
तेषामापततां केत्नश्यांश्चापानि सायकान्।
नाराचैरर्धचन्द्रैश्च क्षिप्रं पार्थो न्यपातयत्।
अथान्यैर्दशिभर्भेष्ठैः शिरांस्येषामपातयत्॥ ७४७॥

तांस्तु भहिर्महावेगैर्दशमिर्दश कौरवान् । रुक्माङ्गदान् रुक्मपुङ्खेर्हत्वा प्रायादमित्रहा ॥ ७४८ ॥

(अ. ८१) तं प्रयान्तं महावेगैरभ्वैः कपिवरध्वजम् । युद्धायाभ्यद्भवन् वीराः कुरूणां नवती रथाः॥ ७४९ ॥ कृत्वा संशक्तका घोरं शपथं पारलीकिकम्। परिवर्वर्नरच्याद्या नरच्याद्यं रणेऽर्जुनम् ॥ ७५० ॥ त्वरमाणांस्त तान्सर्वान्ससृतेष्वसनध्वजान् । जघान नवतिं वीरानर्जुनो निशितैः शरैः॥ ७५१ ॥ ततः सरथनागाभ्वाः करवः कुरुसत्तमम्। निर्भया भरतश्रेष्ठमभ्यवर्तन्त फाल्युनम्॥ ७५२ ॥ ततस्व्यङ्गण महता बलेन भरतर्षभ। दृष्ट्वा परिवृतं राजन् भीमसेनः किरीटिनम्॥ ७५३॥ ह्यतावरोषानुत्सुज्य त्वदीयान् कतिचिद्रधान् । जवेनाभ्यद्वदाजन् धनञ्जयरथं प्रति॥ ७५४॥ हतावशिष्टांस्त्रगानञ्जनेन महावळान्। भीमो व्यथमदश्रान्तो गदापाणिर्महाहवे ॥ ७५५ ॥ सहस्राणि दशाश्वानां हत्वा पत्तीश्च भूयसा। भीमोऽभ्यधावत संक्रुद्धो गदापाणिरितस्ततः॥ ७५६॥ विगाह्य च गजानीकं प्रगृह्य महतीं गदाम्। क्षणेन भीमः संकृद्धस्तिनये यमसादनम् ॥ ७५७ ॥

#### दुःशासनवधः

(अ. ८२) । तथागतं भीममभीस्तवात्मजः ससार राजावरजः किरञ्दारैः। तमभ्यधावत्वरितो वृकोदरो महारुहं सिंह इवाभिपेदिवान्॥ ७५८॥ ततस्तयोर्युद्धमतीव दारुणं प्रदीव्यतोः प्राणदुरोद्दरं द्वयोः । परस्परेणाभिनिविष्टरोषयो-रुद्दप्रयोः शम्बरशक्योर्यथा ॥ ७५९ ॥

शरैः शरीरार्तिकरैः सुतेजनै-र्निजघ्नतुस्तावितरेतरं भृशम्।

सकृत्प्रभिन्नाविव वासितान्तरे महागजी मन्मथसक्तचेतसी॥ ७६०॥

तवात्मजस्याथ वृकोदरस्त्वरन् धनुः क्षुराभ्यां ध्वजमेव चाच्छिनत्। स राजपुत्रोऽन्यदवाप्य कार्मुकम् वृकोदरं द्वादशभिः पराभिनत्॥ ७६१॥

स तेन निर्विद्धतनुर्वृकोदरो निपातितः स्रस्ततनुर्गतासुवत् । प्रसार्यं बाह्य रथवर्यमाश्चितः पुनः स संज्ञामुपलभ्य चानदत् ॥ ७६२ ॥

(भ. ४३) स तत्कृत्वा राजपुत्रस्तरस्वी विव्याध भीमं नवभिः पृषत्कैः। चुक्रोध भीमः पुनराग्च तस्मै भृशं प्रजज्वाल रुषाऽभिवीक्ष्य॥०६३॥ विद्धोऽस्मि वीराग्च भृशं त्वयाच सहस्व भृयोऽपि गदाप्रहारम्। उक्त्वैवमुच्चैः कुपितोऽथ भीमो

जग्राह तां भीमगदां वधाय ॥ %६४ ॥ स विक्षरन्नाग इव प्रभिन्नो गदामस्मै तुमुळे प्राहिणोद्वै। तयाऽहरद्दश धन्वन्तराणि दुःशासनं भीमसेनः प्रसह्य ॥ ७६५ ॥

तया हतः पतितो वेपमानो दुःशासनो गदया वेगवत्या ।

विध्वस्तवर्माभरणाम्बरस्रक् विचेष्टमानो भृशवेदनातुरः॥ ७६६॥

भीमोऽपि वेगादवतीर्थ यानाद् दुःशासनं वेगवानभ्यधावत्॥ ७६०॥

स्मृत्वाऽथ केशग्रहणं च देव्या वस्त्रापहारं च रजस्वलायाः।

जज्वाल कोघादथ भीमसेन आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताशः॥ ७६८॥

तत्राह कर्ण च सुयोधनं च रूपं द्रौणिं स्तवर्माणमेव।

निहृन्मि दुःशासनमद्य पापं संरक्ष्यतामद्य समस्तयोधाः॥ ७६९॥

तथा तु विक्रम्य रणे वृकोदरो महागजं केसरिको यथैव।

निगृह्य दुःशासनमेकवीरः सुयोधनस्याधिरथेः समक्षम् ॥ ७७० ॥

असि समुद्यस्य सितं सुधारं कण्ठेपदाऽऽकस्य च वेपमानम्।

उवाच तद्गौरिति यद्द्यवाणो हृष्टो वदेः कणस्रयोधनाभ्याम् ॥ ७०१ ॥

ये राजस्यावभृथे पवित्रा जाताः कचा याक्षसेन्या दुरात्मन्। ते पाणिना कतरेणावक्रष्टास्तद्बृहि त्वां पृच्छिति भीमसेनः ॥ ७७२ ॥
श्रुत्वा तु तद्भीमवचः सुघोरं
दुःशासनो भीमसेनं निरीक्ष्य ।
उक्तस्तदाजी स तथा सरोवं
जगाद भीमं परिवर्तनेत्रः ॥ ७७३ ॥

अयं करिकराकारः पीनस्तनविमर्दनः। गोसहस्रप्रदाता च क्षत्रियान्तकरः करः॥ ७७४॥

अनेन याज्ञसेन्या मे भीम केशा विकर्षिताः। परयतां कुरुमुख्यानां युष्माकं च सभासदाम्॥ ७७५॥

पवं त्वसौ राजसुतं निशम्य त्रुवन्तमाजौ विनिपीड्य वक्षः।

भीमो बळात्तं प्रतिगृद्य दोभ्या-मुचैर्ननादाथ समस्तयोघान्॥ ००६॥

उवाच यस्यास्ति बलं स रक्ष-त्वसौ भवेदच निरस्तवाहुः।

पवं कुद्धो भीमसेनः करेण उत्पाटयामास भुजं महात्मा॥ ७००॥

दुःशासनं तेन स वीरमध्ये जघान वज्राशनिसन्निभेन।

उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमा-वथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम् ॥ ७७८ ॥

ततो निपात्यास्य शिरोऽपञ्चत्य तेनासिना तव पुत्रस्य राजन्।

सत्यां चिकीर्षुर्मितिमान् प्रतिश्चां भीमोऽपिवच्छोणितमस्य कोष्णम् ॥ ५५९ ॥ आस्वाद्य चास्वाद्य च वीक्षमाणः कुद्धो हि चैनं निजगाद वाक्यम् ॥ ७८० ॥

स्तन्यस्य मातुर्मेधुसर्पिषोर्घा माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य।

दिव्यस्य वा तोयरसस्य पाना-त्पयोदधिभ्यां मथिताच मुख्यात्॥ ७८१ ॥

अन्यानि पानानि च यानि छोके सुधामृतस्वादुरसानि तेभ्यः।

सर्वेभ्य प्वाभ्यधिको रसोऽयं ममाद्य चास्याहितलोहितस्य ॥ ७८२ ॥

अथाह भीमः पुनरुप्रकर्मा दुःशासनं कोधपरीतचेताः।

गतासुमाळोक्य विहस्य सुस्वरं किं वा कुर्या मृत्युना रक्षितोऽस्ति ॥ ७८३ ॥

तं तत्र भीमं ददशुः समन्ता-द्दीःशासनं तद्वधिरं पिवन्तम् । सर्वेऽपछायन्त भयाभिपन्ना न वे मनुष्योऽयमिति त्रवाणाः ॥ ७८४ ॥

भीमोऽपि हत्वा तत्रैव दुःशासनममर्पणम्।
पूरियत्वाऽञ्जिलि भूयो रुधिरस्योग्रनिःस्वनः।
श्रुण्वतां लोकवीराणामिदं वचनमन्नवीत्॥ ७८५॥
एष ते रुधिरं कण्ठात् पिबामि पुरुषाधम।
न्नृहीदानीं तु संहष्टः पुनगौरिति गौरिति॥ ७८६॥
ये तदाऽस्मान्प्रनृत्यन्ति पुनगौरिति गौरिति॥ ७८६॥
तान् वयं प्रतिनृत्यामः पुनगौरिति गौरिति॥ ७८७॥

इत्युक्त्वा वचनं राजञ्जयं प्राप्य वकोदरः। पुनराह महाराज स्मयंस्ती केशवार्जुनी ॥ ७८८॥ दुःशासने यद्रणे संश्रुतं मे तहै सत्यं कृतमद्येह वीरौ। अत्रैव दास्याग्यपरं द्वितीयं दुर्योधनं यज्ञपद्यं विशस्य ॥ ०८९ ॥ शिरो मृदित्वा च पदा दुरात्मनः शानित छण्स्ये कौरवाणां समक्षम्। पतावदुक्त्वा वचनं प्रहृष्टो ननाद चोचै रुधिराईगात्रः॥ ७९०॥ (अ.८४) दुःशासने तु निहते तव पुत्रा महारथाः। दश राजन् महावीर्या भीमं प्राच्छादयञ्हारैः॥ ७९१॥ तांस्त महौर्भहावेगेईशभिर्दश भारतान्। रुक्माङ्गदान् रुक्मपुद्धैः पार्थो निन्धे यमक्षयम् ॥ ७९२ ॥ हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुदाव वलं तव। पद्यतः स्तुपुत्रस्य पाण्डवस्य भयार्दितम् ॥ ७९३ ॥ ततः कर्णो महाराज प्रविवेश महद्भयम्। दृष्ट्वा भीमस्य विकान्तमन्तकस्य प्रजास्विव ॥ ७९४ ॥ तस्य त्वाकारभावज्ञः शब्यः समितिशोभनः। उवाच वचनं कर्णे प्राप्तकालमरिन्दमम्॥ ७९५॥ मा व्यथां कुरु राधेय नैवं त्वय्युपपद्यते। पते द्रवन्ति राजानो भीमसेनभयार्दिताः॥ ७९६॥ दुर्योधनश्च सम्मृढो भ्रातृब्यसनकर्शितः। दुःशासनस्य रुधिरे पीयमाने महात्मना ॥ ७९७ ॥ च्यापन्नचेतसश्चेव शोकोपहतचेतसः। दुर्योधनमुपासन्ते परिवार्य समन्ततः। **क्रपप्रभृतयश्चेते ह**तशेषाः सहोदराः ॥ ७९८ ॥

पाण्डवा लब्धलक्षाश्च धनञ्जयपुरोगमाः। त्वामेवाभिमुखाः शूरा युद्धाय समुपस्थिताः॥ ७९९ 🖟 स त्वं पुरुषशाईळ पौरुषेण समास्थितः। क्षत्रधर्म पुरस्कृत्ये प्रत्युद्याहि धनञ्जयम्॥ ८०० ॥ भारो हि धार्तराष्ट्रेण त्वयि सर्वः समाहितः। तमुद्रह महावाहो यथाराक्ति यथावलम् ॥ ८०१ ॥ जये स्याद्विपुला कीर्तिर्भुवः स्वर्गः पराजये ॥ ८०२ ॥ चुपसेन्ध्र राधेय सङ्कृद्धस्तनयस्तव। त्विय मोहं समापन्ने पाण्डवानभिधावति ॥ ८०३॥ पतच्छ्त्या तु वचनं शब्यस्यामिततेजसः। हिंद् चावश्यकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम् ॥ ८०४ ॥

वृषसेनवधः, कर्णाज्जनयुद्धम्

(37.64)

ततो इतं चैकशरेण पार्थ हिातेन विद्ध्वा युधि कर्णपुत्रः। ननाद नादं सुमहानुभावो विद्ध्वेव शक्तं नमुचिः स वीरः॥ ८०५ 🏿 ततः किरीटी रणमूर्धिं कोपात् कृत्वा त्रिशाखां भ्रुकुटिं ललाटे। आरक्तनेत्रोऽन्तकशत्रुहन्ता उवाच कर्ण भृशामुत्समयंस्तद्।॥ ८०६।। दुर्योधनं द्रौणिमुखांश्च सर्वा-नहं रणे वृषसेनं तस्त्रम्। सम्पर्यतः कर्ण तवाद्य सङ्ख्ये नयामि लोकं निशितैः पृषत्कैः॥ ८०७ 🕸 ऊनं च ताबद्धि जना वदन्ति

सर्वैभवद्भिर्मम सूनुईतोऽसी।

पको रथो महिहीनस्तरस्वी अहं हिनष्ये भवतां समक्षम् ॥ ८०८ ॥ स पवमुक्त्वा विनिमृज्य चापं छक्ष्यं हि कृत्वा वृषसेनमाजौ । विव्याध चैनं दशभिः पृष्ठके-र्ममस्वशङ्कं प्रहसन् किरीटी ॥ ८०९ ॥ चिच्छेद चास्येष्वसनं भुजौ च

चिच्छेद चास्येष्वसनं भुजौ च श्चरैश्चतुर्भिनिशितः शिरश्च।

स्य पार्थवाणाभिहतः पपात स्थाद्विवाहुर्विद्यारा घरायाम् ॥ ८१० ॥

(ब.८७) बुषसेनं हतं दृष्ट्वा शोकामर्वसमन्वितः। पुत्रशोकोद्भवं वारि नेत्राभ्यां समवास्त्रत्॥ ८११॥ रथेन कर्णस्तेजस्वी जगामाभिमुखो रिपून्। युद्धायामर्षताम्राक्षः समाहृय घनञ्जम् ॥ ८१२ ॥ ती रथी सूर्यसङ्काशी वैयावपरिवारिती। समेतौ द्दशुस्तत्र द्वाविवाकौं समुद्रतौ ॥ ८१३ ॥ थाजच्तुः कुरवस्तत्र वादित्राणि समन्ततः। कर्णे प्रहर्षियप्यन्तः राङ्कान् दध्मुश्च सर्वशः॥ ८१४॥ तथैव पाण्डवाः सर्वे हर्षयन्तो धनञ्जयम् । तूर्यशङ्खनिनादेन दिशः सर्वा व्यनादयन् ॥ ८१५ ॥ तव पुत्रास्ततः कर्णे सबला भरतर्षभ। परिवृत्तमहात्मानं क्षिप्रमाहवशोभिनम् ॥ ८१६॥ तथैव पाण्डवा हृष्टा घृष्टचुम्नपुरोगमाः। परिवर्गमहात्मानं पार्थमप्रतिमं युधि ॥ ८१० ॥ देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः। प्रतिपक्षप्रदं चकुः कर्णार्जुनसमागमे ॥ ८१८॥

हत्वाऽर्जुनं मम सुतः कर्णो जयतु संयुगे। हत्वा कर्ण जयत्वद्य मम पुत्रो धनञ्जयः॥ ८१९॥ इति सूर्यस्य चैवासीद्विवादो वासवस्य च। पक्षसंस्थितयोस्तत्र तयोर्विवुधसिंहयोः॥ ८२०॥ द्वैपक्ष्यमासीद्देवानामसुराणां च भारत। यतः पार्थस्ततो देवा यतः कर्णस्ततोऽसुराः॥ ८२१॥

(অ. ৫৫) ततः प्रहृष्टाः कुरुपाण्डुयोधा वादित्रशङ्खस्यनसिंहनादैः। विनादयन्तो वसुघां दिराश्च स्वनेन सर्वान् द्विषतो निजन्तः॥ ८२२॥ नराश्वमातङ्गरथैः समाकुलं शरासिशक्त्यृष्टिनिपातदुःसहम्। अभीरजुष्टं हतदेहसङ्कुलं रणाजिरं लोहितमाबभी तदा॥ ८२३॥ बभ्व युद्धं कुरुपाण्डवानां यथा सुराणामसुरैः सहाभवत्॥ ८२४॥ तथा प्रवृत्ते तुम्ले सुदारणे धनअयस्याधिरथेश्च सायकैः। दिशश्च सैन्यं च शितैरजिह्यगैः परस्परं प्रावृणुतां सुदंशितैः॥ ८२५॥ ततस्त्वदीयाश्च परे च सायकैः कृतेऽन्धकारे दद्दशुर्ने किञ्चन। भयातुरा एकरथी समाश्रयं-स्ततोऽभवत्त्वद्भुतमेव सर्वतः॥ ८२६॥ अथाव्रवीद्रोणसुतस्तवात्मजं करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन्।

प्रसीद दुर्योधन शाम्य पाण्डवै-रलं विरोधेन धिगस्तु विश्रहम्॥ ८२०॥

हतो गुरुर्वेझसमो महास्त्रवि-त्तर्थेव भीष्मप्रमुखा महारथाः।

अहं त्ववध्यो मम चापि मातुलः प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवैश्चिरम्॥ ८२८॥

धनञ्जयः शाम्यति वारितो मया जनार्दनो नैव विरोधमिच्छति।

युघिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा वृकोदरस्तद्वशगस्तथा यमौ ॥ ८२९ ॥

वजन्तु रोषाः स्वपुराणि बान्धवा निवृत्तयुद्धाश्च भवन्तु सैनिकाः।

न चेद्वचः श्रोष्यसि मे नराधिप भूवं प्रतप्तासि हतोऽरिभिर्श्युधि ॥ ८३० ॥

इदं च दृष्टं जगता सह त्यया कृतं यदेकेन किरीटमालिना।

यथा न कुर्याद्वलभिन्न चान्तको न चापि घाता भगवान्न यक्षराट् ॥ ८३१ ॥

निवारियष्यामि च कर्णमप्यई यदा भवान् सप्रणयो भविष्यति ।

वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणा-स्तथैव साम्रा च घनेन चार्जितम्॥ ८३२॥

प्रतापतश्चोपनतं चतुर्विधं तदस्ति सर्वे तव पाण्डवेषु ।

निसर्गतस्ते तव वीर बान्धवाः पुनश्च साम्रा समवान्तुहि प्रभो ॥ ८३३ ॥ त्वयि प्रसन्ने यदि मित्रतां गते हितं कृतं स्याज्जगतस्त्वयाऽतुलम्।

स एवमुक्तः सुहृदा बचो हितं विचिन्त्य निःश्वस्य च दुर्मनाऽब्रवीत् ॥ ८३४॥

यथा भवानाह सखे तथैव त-नममापि विज्ञापयतो वचः शृ्णु ॥ ८३५ ॥

निहत्य दुःशासनमुक्तवान् वचः प्रसह्य शार्द्छवदेष दुर्भतिः।

वृकोदरस्त द्वृदये मम स्थितं न तत्परोक्षं भवतः कुतः शमः॥ ८३६॥

न चापि कर्णं प्रसहेद्रणेऽर्जुनो महागिरिं मेरुमिवोग्रमारुतः।

न चाश्वसिष्यन्ति पृथात्मजा मयि प्रसद्य चैरं बहुदोो विचिन्त्य ॥ ८३७ ॥

न चापि कर्ण गुरुपुत्र संयुगा-दुपारमेत्यर्हीस वक्तमच्युत।

श्रमेण युक्तो महताऽद्य फाल्गुन-स्तमेष कर्णः प्रसभं हनिष्यति ॥ ८३८ ॥

तमेवमुक्त्वाऽप्यनुनीय चासकः त्तवात्मजः स्वाननुशास्ति सैनिकान् ।

समाहिताभिद्रवताहितान्मम सवाणहस्ताः किमु जोषमासत्॥ ८३९॥

(क. ८९) तो शङ्कभेरीनिनदे समृद्धे समीयतुः श्वेतहयौ नराज्यौ । वैकर्तनः सृतपुत्रोऽर्जुनश्च दुर्मन्त्रिते तव पुत्रस्य राजन् ॥ ८४०॥ यथा गजी हैमवती प्रभिन्नी प्रवृद्धदन्ताविव वासितार्थे।

तथा समाजग्मतुष्यवीयौँ धनञ्जयश्चाधिरथिश्च वीरौ ॥ ८४१ ॥

बलाहकेनेव महाबलाहको यहच्छया वा गिरिणा यथा गिरिः।

तथा धनुर्ज्यातलनेमिनिःस्वनैः समीयतुस्ताविषुवर्षवार्षिणौ ॥ ८४२ ॥

प्रवृद्धङ्गगृदुमवीरुदोषधी प्रवृद्धनानाविधनिर्झरीकसी।

यथाऽच्रळी वा चलिती महाबली तथा महास्त्रीरितरेतरं हतः॥ ८४३॥

अथोपयातस्त्वरितो दिदश्च-र्मन्त्रीषधीभिर्निरुतो विशस्यः।

कृतः सुहृद्भिर्भिषजां वरिष्ठै-र्युधिष्ठिरस्तत्र सुवर्णवर्मा ॥ ८४४ ॥

तथोपयातं ग्रुधि धर्मराजं दृष्ट्वा मुदा सर्वभृतान्यनन्दन्।

राहोर्विमुक्तं विमलं समग्रं चन्द्रं यथैवाभ्युदितं तथैव ॥ ८४५ ॥

तस्मिन् क्षणे पाण्डवं स्तपुत्रः समाचिनोत् क्षुद्रकाणां शतेन।

ततो धनुर्ज्यामवनाम्य शीवं शरानस्तानाधिरथेविंघम्य ॥ ८४६॥

सुसंरब्धः कर्णशरक्षताङ्गो रणे पार्थः कौरवान् प्रत्यगृह्णत्। ज्यां चानुमृज्याभ्यहनत्तळत्रे बाणान्यकारं सहसा च चक्रे ॥ ८४० ॥ ततः शरीधैः प्रदिशो दिशस्त्र रवेः प्रभा कर्णरथस्त्र राजम् ।

अदृश्यमासीत् कुपिते धनअये तुषारनीहारचृतं यथा नभः॥ ८४८॥

स चक्ररक्षानथ पादरक्षान् पुरःसरान् पृष्ठगोपांश्च सर्वान् । दुर्योधनेनानुमतानरिष्नः

थुनावनातानुमतानारचाः समुद्यतान् सरथान् सारभूतान् ॥ ८४९ ॥

द्विसाहस्रान् समरे सव्यसाची कुरुप्रवीरानृषमः कुरूणाम्। क्षणेन सर्वान् सस्थाश्वस्ता-जिनाय राजन् क्षयमेकवीरः॥ ८५०॥

ततोऽपलायन्त विहाय कर्णे तवात्मजाः कुरवो येऽवशिष्टाः । न विव्यथे भारत तत्र कर्णः प्रहष्ट एवार्जुनमभ्यघावत् ॥ ८५१ ॥

(स. ९०) तयोरेवं युद्धयतोराजिमध्ये
स्तात्मजोऽभृदधिकः कदाचित्।
पार्थः कदाचित् त्वधिकः किरोटी
वीर्यास्त्रमायावलपौरुषेण॥ ८५२॥
ततो भूतान्यन्तिरक्षस्थितानि

ती कर्णपार्थी प्रशरांसुनंरेन्द्र । भोः कर्ण साध्वर्जन साधु चेति वियत्सु वाणी श्रूयते सर्वतोऽपि ॥ ८५३ ॥ ततस्तु पाताळतळे रायानो नागोऽश्वसेनः कृतवैरोऽर्जुनेन।

राजंस्तदा खाण्डवदाहमुक्तो विवेश कोपाद्रसुधातले यः॥ ८५४॥

अथोत्पपातोर्ध्वगतिर्जवेन सन्दर्य कर्णार्जुनयोर्विमर्दम्॥ ८५५॥

अयं हि कालोऽस्य दुरात्मनो वै पार्थस्य वैरप्रतियातनाय।

सञ्चिन्त्य तूणं प्रविवेश चैव कर्णस्य राजञ्हाररूपधारी ॥ ८५६॥

कर्णोऽथ पार्थं न विशेषयद्यदा भृतां च पार्थेन शरामितप्तः।

ततो रिपुष्नं समघत्त कर्णः सुसञ्चितं सर्पमुखं ज्वलन्तम्।

रौद्रं शरं सन्नतमुत्रघौतं पार्थार्थमत्यर्थचिराभिगुतम् ॥ ८५० ॥

सदार्चितं चन्दनचूर्णशायितं सुवर्णतूर्णीरशयं महार्चिषम्।

आकर्णपूर्ण च विकृष्य कर्णः पार्थोन्मुखः सन्दधे चोत्तमौजाः ॥ ८५८ ॥

ततोऽब्रवीन्मद्रराजो महात्मा दृष्ट्वा कर्णे प्रहितेषुं तमुग्रम् ।

न कर्ण ग्रीवामिषुरेष छप्स्यते समीक्ष्य सन्धत्स्व शरं शिरोधम् ॥ ८५९ ॥

अथाव्रवीत् कोघसंरक्तेत्रो मद्राधिपं सृतपुत्रस्तरस्वी। न सन्धत्ते द्विः शरं शल्य फर्णो न मादशा जिह्मयुद्धा भवन्ति ॥ ८६० ॥

इतीद्मुक्त्वा विससर्ज तं शरं प्रयत्नतो वर्षगणाभिपूजितम्।

हतोऽसि वै फाल्गुन इत्यधिक्षिप-त्रुवाच चोच्चैर्गिरमूर्जितां वृषः॥ ८६१॥

स सायकः कर्णभुजप्रसृष्टो द्वताशनार्कप्रतिमः सुघोरः।

गुणच्युतः कर्णघनुःप्रमुक्तो वियद्गतः प्राज्वछद्नतिःक्षे ॥ ८६२ ॥

तं प्रेक्ष्य दीतं युधि माधवस्तु त्वरान्वितं सत्वरयैव छीछया।

पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं स प्रावेशयत् पृथिवीं किञ्चिदेव ॥ ८६३ ॥

क्षितिं गता जानुभिस्तेऽथ वाहा हेमच्छन्नाश्चन्द्रमरीचिवर्णाः ॥ ८६४ ॥

तर्स्मिस्तथा वै घरणीं निमग्ने रथे प्रयत्नान्मधुसूद्दनस्य ।

ततः शरः सोऽभ्यहनत् किरीटं तस्येन्द्रदत्तं सुद्दं च घीमतः॥ ८६५॥

स वै किरीटं बहुरत्नभूषितं जहार नागोऽर्जुनमूर्थतो बळात्।

गिरेः सुजाताङ्कुरपुष्पितद्वमं महेन्द्रवज्रः शिखरोत्तमं यथा ॥ ८६६ ॥

ततः समुद्यथ्य सितेन वाससा स्वमूर्धजानव्यथितस्तदाऽर्जुनः। विभासितः सूर्यमरीचिना दढं शिरोगतेनोदयपर्वतो यथा॥ ८६७॥

महोरगः कृतवैरोऽर्जुनेन किरीटमाहत्य ततो व्यतीयात्।

इयेष गन्तुं पुनरेव तूणं दृष्टश्च कर्णेन ततोऽव्रवीत्तम् ॥ ८६८ ॥

मुक्तस्त्वयाऽहं त्वसमीक्ष्य कर्ण शिरो हतं यन्न मयाऽर्जुनस्य।

समीक्ष्य मां मुञ्ज रणे त्वमाद्य इन्ताऽस्मि रात्रुं तव चात्मनश्च ॥ ८६९ ॥

स एवमुक्तो युधि स्तपुत्र-स्तमब्बीत् को भवानुत्ररूपः।

नागोऽव्रवीद्विच्चि कृतागसं मां पार्थेन मातुर्वधजातवैरम्॥ ८७०॥

4.0[o-

न नाग कर्णोऽच रणे परस्य बर्लं समास्थाय जयं बुभूषेत्।

व्यालास्त्रसर्गोत्तमयत्नमन्युभि-ईन्तास्मि पार्थे सुसुन्नी वज्ञ त्वम् ॥ ८७१ ॥

इत्येवमुक्तो युघि नागराजः कर्णेन रोषादसहंस्तस्य वाक्यम्।

स्वयं प्रायात् पार्थवधाय राजन् कृत्वा स्वरूपं विजिघांसुकृत्रः॥ ८७२॥

ततः कृष्णः पार्थमुवाच सङ्ख्ये महोरगं कृतवैरं जहि त्वम्॥ ८०३॥

ततः स जिष्णुः परिवृत्य रोषा-चिच्छेद षड्भिर्निशितैः सुधारैः। नागं वियत्तिर्थगिवोत्पतन्तं स च्छिन्नगात्रो निपपात भूमौ ॥ ८०४॥

गते च तस्मिन् भुजगे किरोटिना स्वयं विभुः पार्थिव भूतळाद्थ।

समुज्जहाराद्य पुनः पतन्तं रथं भुजाभ्यां पुरुषोत्तमस्ततः॥ ८७५॥

तस्मिन् मुहूर्ते दशभिः पृषत्कैः शिळाशितैर्वार्हणबर्हवाजितैः।

विव्याध्न कर्णः पुरुषप्रवीरो धनञ्जयं तिर्यगवेक्षमाणः॥ ८७६॥

ततोऽर्जुनो द्वादशभिः सुमुक्तै-र्वराहकर्णेनिशितैः समर्प्य ।

नाराचमाशीविषतुत्यवेग-माकर्णपूर्णायतमुत्ससर्ज ॥ ८७७ ॥

स चित्रवर्मेषुवरो विदार्य प्राणानिरस्यन्निव साधु मुक्तः।

कर्णस्य पीत्वा रुघिरं विवेश वसुन्धरां शोणितदिग्धवाजः॥ ८७८॥

ततो चृषो वाणनिपातकोपितो महोरगो दण्डविघट्टितो यथा।

तदाशुकारी व्यस्जिच्छरोत्तमान् महाविषः सर्प इवोत्तमं विषम् ॥ ८७९॥

जनार्दनं द्वादशिभः पराभिन-न्नवैर्नवत्या च शरैस्तथाऽर्जुनम्।

हारेण घोरेण पुनश्च पाण्डवं विदार्थं कर्णो व्यनदृज्जहास च ॥ ८८० ॥ तमस्य हर्षं ममृषे न पाण्डवो विभेद मर्माणि ततोऽस्य मर्मवित्। परःद्यातैः पत्रिभिरिन्द्रविक्रम-स्तथा यथेन्द्रो बळमोजसा रणे॥ ८८१॥

मणिप्रवेकोत्तमवज्रहाटकै-रलङ्कृतं चाऽस्य वराङ्गभूषणम्। प्रविद्धमुर्व्यां निपपात पत्रिभि-र्धनअयेनोत्तमकुण्डलेऽपि च॥ ८८२॥

दृढाहृतः पत्रिभिरुप्रवेगैः पार्थेन कर्णो विविधैः शिताग्रैः। वभौ गिरिगैरिकधातुरक्तः क्षरन् प्रपातैरिव रक्तमस्भः॥ ८८३॥

कर्णरथचक्रग्रसनम् , श्रीकृष्णवाक्यम् , कर्णवधः

ततस्तद्श्वं मनसः प्रनष्टं यद्भागवोऽस्मै प्रददी महात्मा। चकं च वामं प्रसते भूमिरस्य प्राप्ते तस्मिन् वधकाले नृवीर॥ ८८४॥

वूर्णे रथे ब्राह्मणस्याभिशापा-द्रामादुपात्ते त्वविभाति चास्त्रे । छिन्ने शरे सर्पमुखे च घोरे पार्थेन तस्मिन् विषसाद कर्णः ॥ ८८५ ॥

अमृष्यमाणो व्यसनानि तानि हस्तौ विघुन्वन् स विगर्हमाणः। धर्मप्रधानं किस्र पाति धर्म इत्यब्रुवन् धर्मविदः सदैव॥ ८८६॥ चयं च धमें प्रयताम नित्यं चर्तुं यथाशक्ति यथाश्रुतं च। स चापि निष्नाति न पाति भक्तान् मन्ये न नित्यं परिपाति धर्मः॥ ८८७॥

प्वं हुवन् प्रस्खिलताश्वस्तो विचाल्यमानोऽर्जुनवाणपातैः। मर्माभिघाताच्छिथिछः क्रियासु पुनः पुनर्घर्ममसौ जगई॥ ८८८॥ ततोऽवतीर्य राधेयो रथादाशु समुद्यतः। चर्क सुजाभ्यामाळम्ब्य समुत्क्षेत्तुमियेव सः॥ ८८९॥ गीर्णचका समुत्क्षिता कर्णेन चतुरङ्गुळम्। सप्तद्वीपा वसुमती सशैलवनकानना॥ ८९०॥ ग्रस्तचकस्तु राघेयः क्रोधादश्रृण्यवर्तयत् । अर्जुनं वीक्ष्य संरब्धमिदं वचनेमब्रचीत् ॥ ८९१॥ भो भोः पार्थं महेष्वास मुहुर्तं परिपालय । यावश्वक्रमिदं प्रस्तमुद्धरामि महीतलात् ॥ ८९२॥ सद्यं चकं महीय्रस्तं दृष्ट्वा दैवादिदं मम । पार्थ कापुरुषाचीर्णमभिसेन्वि विसर्जय न त्वं कापुरुषाचीर्णं मार्गमास्थातुमईस्ति ॥ ८९३॥ ख्यातस्त्वमसि कौन्तेय विशिष्टो रणकर्मसु । दिष्यास्त्रविद्मेयात्मा कार्तवीर्यसमो युघि ॥ ८९४॥ यावऋफ्रामदं प्रस्तमुद्धरामि महाभुज। न मां रथस्थो भूमिष्ठं विकलं हुन्तुमईस्ति। न वासुदेवात्वतो वा पाण्डवेय विभेग्यहम्॥ ८९५॥ त्वं हि श्रत्रियदायादो महाकुलविवर्धनः। अतस्त्वां प्रत्रवीम्येष मुहुर्ते क्षम पाण्डव ॥ ८९६ ॥

(ब. ९१) तमज्ञवीद्वासुदेवो रथस्थो राधेय दिष्ट्या स्मरतीह धर्मम्। आयेण नीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति दैवं कुरुतं न तु स्वम्॥ ८९७॥ यद्द्रीपदीमेक्वस्त्रां सभाया-

यद्रापदामकवश्चा समायाः मानाययेस्त्वं च सुयोधनश्च । दुःशासनः शकुनिः सौवलश्च न ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्मः॥ ८९८॥

यदा समायां राजानमनक्षज्ञं युघिष्ठिरम्।
अजैषीच्छकुनिर्ज्ञानात् क ते धर्मस्तदा गतः॥ ८९९॥
चनवासे व्यतीते च कर्ण वर्षे त्रयोदशे।
ज प्रयच्छस्ति यद्राज्यं क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९००॥
यद्गीमसेनं सर्पेश्च विषयुक्तेश्च भोजनैः।
आचरत्वन्मते राजा क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०१॥
यद्गारणावते पार्थान् सुप्ताञ्जतुगृहे तदा।
आदीपयस्त्वं राधेय क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०२॥
यदा रजस्वछां छण्णां दुःशासनवशे स्थिताम्।
समायां प्राहसः कर्ण क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०२॥

यदनार्थैः पुरा कृष्णां क्रिश्यमानामनागसम्। उपप्रेक्षसि राधेय क ते धर्मस्तदा गतः॥९०४॥ विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः।

चिन्धाः पाण्डपाः शाण्यसः सरका गताः । चित्रमन्यं वृणीष्वेति वदंस्त्वं गजगामिनीम् । उपप्रेक्षसि राधेय क ते धर्मस्तदा गतः॥९०५॥

यदाऽभिमन्युं बहवो युद्धे जघ्तुर्महारथाः। यरिवार्य रणे बाळं क ते धर्मस्तदा गतः॥ ९०६॥

यद्येष धर्मस्तत्र न विद्यते हि किं सर्वथा तालुविशोषणेन। अद्येह धर्म्याणि विघत्स्व सूत तथापि जीवन्न विमोध्यसे हि॥ ९०७॥ पवमुक्तस्तदा कर्णी वासुदेवेन भारत। लज्जयावनतो भृत्वा नोत्तरं किञ्चिदुक्तवान् ॥ ९०८॥ कोधात् प्रस्फरमाणोष्टो धनुरुद्यम्य भारत । योधयामास वै पार्थ महावेगपराक्रमः॥ ९०९॥ ततोऽब्रवीद्वासुदेवः फाल्गुनं पुरुषर्धभम् । दिव्यास्त्रेणैव निर्भिद्य पातयस्व महाबळ॥ ९१०॥ पवमुक्तस्तु देवेन कोधमागात्तदाऽर्जुनः॥९११॥ अथ त्वरन् कर्णवधाय पार्थो महेन्द्रवज्ञानलद्ण्डसन्निभम् । आद्त्त चाथाञ्जलिकं निषङ्गा-त्सहस्रारमेरिव रियममुत्तमम् ॥ ९१२ ॥ शरोत्तमेनाञ्जलिकेन राजं-स्तदा महास्त्रप्रतिमन्त्रितेन। पार्थोऽपराह्ने शिर उचकर्त वैकर्तनस्याथ महेन्द्रसूनुः॥ ९१३॥ तत् प्रापतचाञ्जलिकेन चिछन्न-मपास्य कायो निपपात पश्चात्। देहाच कर्णस्य निपातितस्य तेजः सूर्यं खं वितत्याविवेश ॥ ९१४ ॥ तदद्भुतं सर्वमनुष्ययोधाः सन्दृष्टवन्तो निहते सा कर्णे ततः राङ्वान् पाण्डवा दध्मुरुचै-र्द्यम् कर्णे पातितं फाल्गुनेन ॥ ९१५ 🕪

तथैव कृष्णश्च धनश्चयश्च हृष्टी यमी दध्मतुर्वारिजाती। तं सोमकाः प्रेक्ष्य हतं श्वानं सैन्यैः सार्घ सिंहनादान् प्रचकुः ॥ ९१६॥ कर्ण तु शूरं पतितं प्रथिव्यां शराचितं शोणितदिग्धगात्रम्। दृष्ट्वा शयानं भवि मद्रराज-श्छिन्नध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥ ९१० ॥ (अ. ९३) यत्र कर्णे हते पार्थः सिंहनादमधाकरोत्। तदा तव सुतान राजकाविवेश महद्भयम्॥ ९१८॥ न सन्धातमनीकानि न चैवाग्र पराक्रमे। आसीद्बुद्धिर्हते कर्णे तव योधस्य कर्हिचित्॥ ९१९॥ वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विष्ठवे यथा। अपारे पारमिच्छन्तो हते हीपे किरीटिना ॥ ९२० ॥ स्तपुत्रे हते राजन् वित्रस्ताः राख्नविक्षताः। अनाथा नाथमिञ्छन्तो मृगाः सिंहैरिवार्दिताः॥ ९२१॥ भग्नश्रङ्गा चृषा यद्वद्भग्नदंहा इवोरगाः। प्रत्यपायाम सायाह्ने निर्जिताः सन्यसाचिना ॥ ९२२ ॥ ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र कृतबुद्धिस्तवात्मजः। हर्षयन्निव तान् योघानिदं वचनमञ्ज्ञीत ॥ ९२३ ॥ न तं देशं प्रपश्यामि यत्र याता भयार्दिताः। गतानां यत्र वै मोक्षः पाण्डवात् किं गतेन वः॥ ९२४॥ अल्पं च बलमेतेषां कृष्णी च भुराविक्षती । अद्य सर्वान् हनिष्यामि भ्रुवो हि विजयो भवेत् ॥ ९२५ ॥ विप्रयातांस्तु वो भिन्नान् पाण्डवाः कृतकिल्बिषान् । अतुस्तय विषयन्ति श्रेयान्नः समरे वधः॥ ९२६॥

सुखं साङ्ग्रामिको मृत्युः क्षत्रधर्मेण युष्यताम्। मृतो दुःखं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यमरनुते ॥ ९२०॥ एवं ब्रुवित पुत्रे ते सैनिका भृशविक्षताः। अनवेक्ष्यैव तद्वाक्यं प्राद्रवन् सर्वतो दिशः॥ ९२८॥

- ﴿अ.९५) कर्ण तु निहतं दृष्या रात्रुभिः परमाहवे ।
  भीता दिशो व्यकीर्यन्त तावकाः झतविक्षताः ॥ ९२९ ॥
  ततोऽवहारं चकुस्ते योधाः सर्वे समन्ततः ।
  निवार्यमाणाश्चोद्विग्नास्तावका सृशदुःखिताः ॥ ९३० ॥
  तेषां तन्मतमाज्ञाय पुत्रो दुर्योधनस्तव ।
  अवहारं ततरुचके शब्यस्यानुमते नृप ॥ ९३१ ॥
- (अ.९६) तथा निपतिते कर्णे परसैन्ये च चिद्रते। आस्क्रिष्य पार्थं दाशाहीं हर्षाद्वचनमॅब्रवीत्॥ ९३२॥ हतो वज्रभृता चृत्रस्त्वया कर्णो धन अय। वृत्रकर्णवधं घोरं कथयिष्यन्ति मानवाः॥ ९३३॥ तिममं विक्रमं लोके प्रथितं ते यशस्करम्। निवेदयावः कौन्तेय कुरुराजस्य धीमतः॥ ९३४॥ वर्तमाने महायुद्धे तव कर्णस्य चोभयोः। द्रष्टुमायोधनं पूर्वमागतो धर्मनन्दनः॥ ९३५॥ भृशं तु गाढविद्धत्वाश्वाशकत् स्थातुमाह्ये। ततः स शिबिरं गत्वा स्थितवान् पुरुषर्वभः॥ ९३६॥ तथेत्युक्तः केशवस्तु पार्थेन यदुपुङ्गवः। पर्यावर्तयद्वयंत्रो रथं रथवरस्य तम् ॥ ९३७ ॥ पार्थमादाय गोविन्दो ददर्श च युधिष्ठिरम्। शयानं राजशार्दूळं काञ्चने शयनोत्तमे ॥ ९३८॥ अगृह्णीतां च मुदिती चरणी पार्थिवस्य ती। त्तयोः प्रहर्षमालक्ष्य हर्षादश्रुण्यवर्तयत् ॥ ९३९ ॥

राधेयं निहतं मत्वा समुत्तस्थी युधिष्ठिरः। वासुदेवार्जुनौ प्रेम्णा ताबुमौ परिषस्वजे॥ ९४०॥ तत्तस्मै तद्यथावृत्तं वासुदेवः सहार्जुनः। कथयामास कर्णस्य निधनं यदुपुङ्गवः॥ ९४१॥ ईषदुत्स्मयमानस्तु कृष्णो राजानमब्रवीत । हतो वैकर्तनो राजन सत्पुत्रो महार्थः। दिष्ट्या जयसि राजेन्द्र दिष्ट्या वर्धसि भारत॥ ९४२॥ यस्तु चूतजितां कृष्णां प्राहसत् पुरुषाधमः। तस्याचे स्तपुत्रस्य भूमिः पिबति शोणितम्॥ ९४३॥ शेतेऽसौ शरपूर्णाङ्गः शत्रुस्ते कुरुपुङ्गव। तं परय पुरुषव्याघ्र विभिन्नं बहुभिः रारैः॥ ९४४॥ हतामित्रामिमामुर्वीमनुशाधि महाभुज। यत्तो भूत्वा सहास्माभिर्भुङ्क्व भोगांश्च पुष्कलान् ॥९४५॥ इति श्रुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः। धर्मपुत्रः प्रहष्टात्मा दाशार्हे वाक्यमत्रवीत् ॥ ९४६ ॥ तव कृष्ण प्रसादेन पाण्डवोऽयं धनञ्जयः। जिगायाभिमुखः रात्रून्न चासीद्विमुखः कचित्॥ ९४०॥ जयश्चैव भ्रुवोऽस्माकं न त्वस्माकं पराजयः। यदा त्वं युघि पार्थस्य सारथ्यमुपजग्मिवान् ॥ ९४८ ॥ इत्युक्त्वा धर्मराजस्तु रथं हेमविभूषितम्। आस्थाय पुरुषच्याद्राः स्वबलेनाभिसंवृतः ॥ ९४९ ॥ प्रययौ स महाबाहुर्द्रष्टुमायोधनं तदा। कृष्णार्जुनाभ्यां वीराभ्यामनुमन्त्र्य ततः प्रियम्॥ ९५० 🛭 आभाषमाणस्तौ वीरावुभौ माधवफाल्गुनौ। स द्दर्श रणे कर्ण शयानं पुरुषर्भमम् ॥ ९५१ ॥ यथाकदम्बकुसुमं केसरैः सर्वतोवृतम्। चितं शरशतैः कर्णं धर्मराजो ददर्श सः॥ ९५२ ॥

गन्धतेलावसिक्ताभिः काञ्चनीभिः सहस्रशः।
दीपिकाभिः कृतोद्योतं पश्यन्ते वै वृषं तदा ॥ ९५३ ॥
संख्रिन्नभिन्नकवनं वाणैश्र्य विदलीकृतम्।
सपुत्रं निहतं दृष्ट्वा कर्णं राजा युधिष्ठिरः॥ ९५४ ॥
सञ्जातप्रत्ययोऽतीव वीक्ष्य चैवं पुनः पुनः।
प्रशशंस नरव्यात्रावुभौ माधवपाण्डवौ ॥ ९५५ ॥
अद्य राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां श्रातृभिः सह।
त्वया नाथेन वीरेण विदुषा परिपालितः॥ ९५६ ॥
दिष्ट्या जयसि गोविन्द दिष्ट्या शत्रुर्निपातितः।
दिष्ट्या गाण्डीवथन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः॥ ९५७ ॥
प्रयोदश समास्तीर्णा जागरेण सुदुःखिताः।
स्वप्स्यामोऽद्य सुखं रात्रौ त्वत्रसादान्महाभुज ॥ ९५८ ॥

सञ्जय०- दृष्ट्वा च निहतं कर्ण सपुत्रं पार्थसायकैः।
पुनर्जातमिवातमानं मेने च स महीपितः॥ ९५९॥
समेत्य च महाराज कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्।
हृष्यन्ति स्म राजानं हृष्युका महारथाः॥ ९६०॥
ते वर्धियत्वा नृपितं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्।
स्तुवन्तः स्तवयुक्ताभिर्वाग्मिः कृष्णौ परंतपौ।
जग्मुः स्वशिवरायैव मुदा युक्ता महारथाः॥ ९६१॥
प्रवमेष क्षयो वृत्तः सुमहाक्षोमहर्षणः।
तव दुर्मन्त्रिते राजन् किमर्थमनुशोचिस्॥ ९६२॥

भीष्मपर्वतः स्त्रोकाः ॥ ४६४२ ॥ आदिपर्वतः स्त्रोकाः ॥ ९६३७ ॥

इति श्रीमहाभारतसारे कर्णपर्व समाप्तम्॥

### महाभारतसारः

# ९. शल्यपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

## दुर्योधनमृत्युं श्रुत्वा धतराष्ट्रशोकः

(अ. १) ततः पूर्णोक्समये शिविरादेत्य सञ्जयः। वैश०- प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः॥१॥ वेपमानस्ततो राज्ञः प्रविवेश निकेतनम् ॥ २ ॥ द्दर्श नृपतिश्रेष्ठं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्। तथा चासीनमनवं समन्तात् परिवारितम्॥३॥ स्तुषाभिर्भरतश्रेष्ठ गान्धार्या विदुरेण च। तमेव चार्थ ध्यायन्तं कर्णस्य निधनं प्रति ॥ ४॥ रुदन्नेचाववीद्वाक्यं राजानं जनमेजय। नातिहृद्यमनाः सूतो वाक्यसन्दिग्धया गिरा ॥ ५ ॥ सञ्जयोऽहं नरव्याघ्र नमस्ते भरतर्षभ । मद्राधिपो हतः शल्यः शकुनिः सौबलस्तथा॥ ६॥ राजानो राजपुत्राश्च सर्वे ते निहता नृप। दुर्योधनो हतो राजा यथोक्तं पाण्डवेन ह। भग्नसक्यो महाराज शेते पांसुष्र रूषितः॥ ७॥ पञ्चालाश्च नरव्याद्य चेदयश्च निषृदिताः। तव पुत्रा हताः सर्वे द्रीपदेयाश्च भारत ॥ ८ ॥ कर्णपुत्रो हतः शूरो वृषसेनः प्रताप्वान्। प्रायः स्त्रीरोषमभवज्ञगत्कालेन मोहितम् ॥ ९॥ सप्त पाण्डवतः रोषा घार्तराष्ट्रास्त्रयो रथाः ॥ १० ॥

323

ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यिकः।

हपश्च हतवर्मा च द्रौणिश्च जयतां वरः॥११॥

एतच्छुत्वा वचः कूरं घृतराष्ट्रो जनेश्वरः।

निपपात स राजेन्द्रो गतसत्वो महीतळे॥१२॥

गान्यारी च नृपश्चेष्ठ सर्वाश्च कुरुयोषितः।

पतिताः सहसा भूमौ श्रुत्वा कूरं वचस्तदा॥१३॥

तं तथा पतितं दृष्ट्वा बान्धवा येऽस्य केचन।

शीतैस्ते सिषिचुस्तोयैविंव्यजुर्व्यजनैरिष॥१४॥

स तु दीर्घेण काळेन प्रत्याश्वस्तो नराधिपः।

त्रूणीं दृष्यौ महीपाळः पुत्रव्यसनकार्शतः॥१५॥

गच्छन्तु योषितः सर्वा गान्धारी च यशस्वनी।।

गच्छन्तु योषितः सर्वा गान्धारी च यशस्वनी।।

तथेमे सुहदः सर्वे भ्रायते मे मनो भृशम्॥१०॥

पवमुक्तस्ततः क्षत्ता ताः स्त्रियो भरतर्षभ।

विसर्जयामास शनैर्वेपमानः पुनः पुनः॥१८॥

(अ. २) विसृष्टास्वथ नारीषु धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। विल्लाप महाराज दुःखाद्दुःखान्तरं गतः॥ १९॥

भृत० अहो वत महद्दुःखं यद्दं पाण्डवान् रणे। क्षेमिणश्चान्ययांश्चेव त्वत्तः स्त शृणोमि वै॥२०॥ वज्रसारमयं नृनं हृद्यं सुदृढं मम। यच्छुत्वा निहतान् पुत्रान् दीर्यते न सहस्रधा॥२१॥ चिन्तयित्वा वयस्तेषां वालकीडां च सञ्जय। हतान् पुत्रानशेषेण दीर्यते मे भृशं मनः॥२२॥ अनेत्रत्वाद्यदेतेषां न मे रूपनिद्शीनम्। पुत्रस्नेहकृता प्रीतिर्नित्यमेतेषु धारिता॥२३॥

बालभावमतिकस्य यौवनस्थांश्च तानहम्। मध्यप्राप्तांस्तथा श्रुत्वा हृष्ट आसं तदानघ॥ २४॥ तानद्य निहताञ्श्रुत्वा हतैश्वर्यान् हतौजसः। न लमेयं कचिच्छान्ति पुत्राधिमिरमिप्लुतः॥ २५॥ पहोहि पुत्र राजेन्द्र ममानाथस्य साम्प्रतम्। त्वया हीनो महावाहो कां नु यास्यास्यहं गतिम्॥ २६॥ को जु मामुत्थितं वीर तात तातेति वक्ष्यति। महाराजेति सततं छोकनाथेति चासकृत्॥ २७॥ परिष्वज्य च मां कण्ठे स्नेहेन क्लिन्नलोचनः। अनुशाधीति कीरव्य तत्साधु वद मे वचः॥ २८॥ ननु नामाहमश्रौषं वचनं तव पुत्रक। भूयसी मम पृथ्वीयं यथा पार्थस्य नो तथा॥ २९॥ कर्ण एको मया साधै निहनिष्यति पाण्डवान्। ततो नुपतयो वीराः स्थास्यन्ति मम शासने॥ ३०॥ यश्च तेषां प्रणेता वै वासुदेवो महाबलः। न स सबहाते राजनिति मामववीद्रचः ॥ ३१॥ तस्याथ वदतः सूत बहुशो मम सन्निधौ। राक्तितो हानुपक्यामि निहतान् पाण्डवान् रणे ॥ ३२ ॥ तेषां मध्ये स्थिता यत्र हन्यन्ते मम पुत्रकाः। व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्भागधेयतः ॥ ३३॥ भीष्मश्च निहतो यत्र लोकनाथः प्रतापवान् । शिखण्डिनं समासाद्य मुगेन्द्र इव जम्बुकम्॥ ३४॥ द्रोणश्च ब्राह्मणी यत्र सर्वशस्त्रास्त्रपारगः। निहतः पाण्डवैः सङ्घये किमन्यद्भागधेयतः॥ ३५॥ कर्णश्च निहतः सङ्ख्ये दिव्यास्त्रज्ञो महाबलः। पुत्राश्च मे विनिह्ताः पौत्राश्चैव महावलाः। वयस्या भ्रातरश्चैव किमन्यद्भागधेयतः॥ ३६॥

भागधेयसमायुक्तो ध्रुवमुत्पद्यते नरः।
यस्तु भाग्यसमायुक्तः स शुभं प्राप्तुयान्नरः॥ ३०॥
अहं वियुक्तस्तैर्भाग्यैः पुत्रेश्चैवेह सञ्जय।
कथमद्य भविष्यामि बृद्धः रात्रुवरां गतः॥ ३८॥
न हि मेऽन्यद्भवेच्छ्रेयो वनाभ्युपगमाहते।
इमामवस्थां प्राप्तस्य छूनपक्षस्य सञ्जय॥ ३९॥
कथं हि भीमसेनस्य श्रोष्येऽहं परुषा गिरः॥ ४०॥

वैशा०- एवं बृद्धश्च सन्ततः पार्थिवो हतबान्धवः। विलय्य सुचिरं कालं धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः। पुनर्गावलाणि सुतं पर्यपृच्छद्यथातथम्॥ ४१॥

भृत० भीष्मद्रोणी हती श्रुत्वा स्तपुत्रं च घातितम्। सेनापितं प्रणेतारं कमकुर्वत मामकाः॥ ४२॥ यं यं सेनाप्रणेतारं युधि कुर्वन्ति मामकाः। अचिरणेव कालेन तं तं निष्नन्ति पाण्डवाः॥ ४३॥ पूर्वमेवाहमुको वै विदुरेण महात्मना। दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्यति॥ ४४॥ तत्तथा समनुप्राप्तं वचनं सत्यवादिनः॥ ४५॥ दैवोपहतचित्तेन यन्मया न छतं पुरा। अनयस्य फलं तस्य बृहि गावलाणे पुनः॥ ४६॥ को वा मुखमनीकानामासीत् कर्णे निपातिते। अर्जुनं वासुदेवं च को वा प्रत्युचयौ रथी॥ ४०॥ यद्यथा यादशं चैव युद्धं वृत्तं च साम्प्रतम्। अवित् श्रोतुमिच्छामि कुश्लो ह्यसि सञ्जय॥ ४८॥ अवितं श्रोतुमिच्छामि कुश्लो ह्यसि सञ्जय॥ ४८॥

### कृप-दुर्योधन-संवादः

( स. ३ ) श्रणु राजश्रविहतो यथावृत्तो महान् क्षयः।
सञ्जय०- कुरूणां पाण्डवानां च समासाद्य परस्परम्॥ ४९ ॥
स्तपुत्रे हते राजन् पुत्रास्ते प्राद्भवंस्ततः॥ ५०॥
स्विध्वस्तकवचाः सर्वे कांदिशीका विचेतसः।
अन्योन्यमभिनिष्नन्तो वीक्ष्यमाणा भयाद्दिशः॥ ५१॥
मामेव नूनं वीभत्सुर्मामेव च वृकोद्रः।
अभियातीति मन्वानाः पेतुर्मम्लुश्च भारत॥ ५२॥
व्यालतस्करसङ्कीणें सार्थहीना यथा वने।
तथा त्वदीया निहते स्तपुत्रे तदाऽभवन्॥ ५३॥
सर्व पार्थमयं लोकमपश्यन्वै भयादिताः॥ ५४॥

(अ. ४) विमुखे तव पुत्रे तु शोकोपहतचेतिस ।

कृपाविष्टः कृपो राजन् वयःशीलसमिनवतः ॥ ५५ ॥

अव्वीत्तत्र तेजस्वी सोऽभिसृत्य जनाधिपम् ।

दुर्योधनं मन्युवशाद्वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ५६ ॥

दुर्योधनं निवोधेदं यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव ।

शुत्वा कुरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ५७ ॥

अद्य सप्तदशाहानि वर्तमानस्य भारत ।

सङ्ग्रामस्यातिघोरस्य वध्यतां चाभितो गुधि ॥ ५८ ॥

वायुनेव विधूतानि तव सैन्यानि सर्वतः ।

शारदम्भोदजालानि व्यशीर्यन्त समन्ततः ॥ ५९ ॥

तां नाविमव पर्यस्तां वातधूतां महार्णवे ।

तव सेनां महाराज सब्यसाची व्यकम्पयत् ॥ ६० ॥

क नु ते स्तपुत्रोऽभृत् क नु द्रोणः सहानुगः ।

अहं क च क चातमा ते हार्दिक्यश्च तथा क न ॥ ६१ ॥

दुःशासनश्च ते भ्राता भ्रातृभिः सहितः क नु। को हीह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम् ॥ ६२ ॥ आत्मनोऽर्थे त्वया लोको यत्नतः सर्व आहतः। स ते संशयितस्तात आत्मा वै भरतर्षभ ॥ ६३॥ रक्ष दुर्योधनात्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम्। भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्गतम् ॥ ६४ ॥ हीयमानेन वै सन्धिः पर्येष्टव्यः समेन वा। वित्रहो वर्धमानेन मितरेषा बृहस्पतेः॥ ६५॥ ते वयं पाण्डुपुत्रेभ्यो हीनाः स्म बळशक्तितः। तदत्र पाण्डवैः साधि सन्धि मन्ये क्षमं प्रभो ॥ ६६ ॥ न जानीते हि यः श्रेयः श्रेयसश्चावमन्यते। स क्षिप्रं अर्थते राज्याच च श्रेयोऽनुविन्द्ते ॥ ६७ ॥ प्रणिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लमेमहि । श्रेयः स्याञ्च तु मीढ्येन राजन् गन्तुं पराभवम् ॥ ६८ ॥ वैचित्रवीर्यवचनात् कृपाशीलो युघिष्ठिरः। विनियुञ्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च॥ ६९॥ पतत् क्षेममहं मन्ये न च पार्थेश्च विग्रहम्॥ ७०॥ न त्वां ब्रवीमि कार्पण्यात्र प्राणपरिरक्षणात् । पथ्यं राजन् ब्रवीमि त्वां तत् परासुः स्मरिष्यसि ॥ ७१ ॥

(अ. ५) प्वमुकस्ततो राजा गौतमेन तपस्विना ।
निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च तृष्णीमासीद्विशां पते ॥ ७२ ॥
ततो मुद्दर्तं स ध्यात्वा धार्तराष्ट्रो महामनाः ।
कृपं शारद्वतं वाक्यमित्युवाच परंतपः ॥ ७३ ॥
हेतुकारणसंयुक्तं हितं वचनमुत्तमम् ।
उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राप्र्य रोचते ॥ ७४ ॥

राज्याद्विनिकृतोऽस्माभिः कथं सोऽस्मासु विश्वसेत्। अक्षचूते च नृपतिर्जितोऽस्माभिर्महाधनः। स कयें मम वाक्यानि श्रदद्ध्याद्मूय एव तु॥ ७५॥ दुःशासनेन यत्कृष्णा एकवस्त्रा रजस्वला । परिक्रिष्टा समामध्ये सर्वलोकस्य पश्यतः॥ ७६॥ तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः। न निवारयितुं शक्याः सङ्ग्रामात्ते परंतपाः॥ ७७॥ यदा च द्रौपदी क्लिष्टा महिनाशाय दुःखिता। स्थण्डिले नित्यदा शेते यावद्वैरस्य यातनम् ॥ ७८ ॥ इति सर्वं समुन्नदं न निर्वाति कथञ्चन। अभिमन्योर्विनाशेन स सन्धेयः कथं मया।। ७९।। कथं च राजा भुक्त्वेमां पृथिवीं सागराम्बराम्। पाण्डवानां प्रसादेन भोक्ष्ये राज्यमहं कथम् ॥ ८० ॥ उपर्युपरि राज्ञां वै ज्विलत्वा भास्करो यथा। युचिष्ठिरं कथं पश्चादनुयास्यामि दासवत्।। ८१।। नाभ्यस्यामि ते वाक्यमुक्तं स्त्रिग्धं हितं त्वया। न तु सन्धिमहं मन्ये प्राप्तकालं कथञ्चन ॥ ८२ ॥ नायं क्रीवियतुं कालः संयोद्धं काल एव नः॥ ८३॥ इष्टं मे बहुमिर्यज्ञैर्दत्ता विषेषु दक्षिणाः। प्राप्ताः कामाः श्रुता वेदाः रात्रूणां मूर्धिन च स्थितम् ॥८४॥ भृत्या मे सुभृतास्तात दीनश्चाभ्युद्धतो जनः। नोत्सहेऽच द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान् वकुमीदशम्॥ ८५॥ न भ्रुवं सुखमस्तीति कुतो राष्ट्रं कुतो यशः। इह कीर्तिर्विधातव्या सा च युद्धेन नान्यथा॥८६॥ गृहे यत्क्षत्रियस्यापि निधनं तद्विगर्हितम्। अधर्मः समहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥ ८७॥

अरण्ये यो विमुच्येत सङ्ग्रामे वा तनुं नरः।
कत्नाहृत्य महतो महिमानं स गच्छित ॥ ८८ ॥
कृपणं विळपन्नातों जरयाऽभिपरिष्ठुतः।
मियते रुदतां मध्ये ज्ञातीनां न स पृरुषः॥ ८९ ॥
ये मद्ये हताः श्रास्तेषां कृतमनुस्मरन् ।
ऋणं तत्प्रतियुज्जानो न राज्ये मन आद्ये ॥ ९० ॥
यातियत्वा वयस्यांश्च भातृनथ पितामहान् ।
जीवितं यदि रक्षेयं छोको मां गईयेद्श्चवम् ॥ ९१ ॥
कीहशं च भवेद्राज्यं मम हीनस्य वन्धुभिः।
सिखिभिश्च विशेषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम् ॥ ९२ ॥
सोऽहमेताहशं कृत्वा जगतोऽस्य पराभवम् ।
सुयुद्धेन ततः स्वर्गं प्राप्स्यामि न तद्नयथा ॥ ९३ ॥
पवं दुर्योधनेनोक्तं सर्वे सम्पूज्य तद्वचः।
साधु साध्वति राजानं क्षत्रियाः सम्बभाषिरे ॥ ९४ ॥

# शल्यस्य सेनापतित्वम्, अष्टादशदिनयुद्धम्

(स. ६) ततो दुर्योधनः स्थित्वा रथे रथवरोत्तमम्।
सर्वयुद्धविभावज्ञमन्तकप्रतिमं युधि ॥ ९५ ॥
सर्वछक्षणसम्पन्नं निपुणं श्वतिसागरम्।
जेतारं तरसाऽरीणामजेयमरिभिर्वछात् ॥ ९६ ॥
आराध्य ज्यम्बकं यत्नाद्वतैरुप्रैमेद्दातपाः।
अयोनिजायामुत्पन्नो द्रोणेनायोनिजेन यः।
तमभ्येत्यात्मजस्तुभ्यमश्वत्थामानमज्ञवीत् ॥ ९७ ॥
गुरुपुत्रोऽद्य सर्वेषामस्माकं परमा गतिः।
भवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिर्मम ॥ ९८ ॥

**द्रौणि॰- अ**यं कुलेन रूपेण तेजसा यशसा श्रिया । सर्वेर्गुणैः समुदितः शस्यो नोऽस्तु चम्पृतिः॥९९॥

- (झ. ७) एवमुकस्ततो राजा मद्राधिपतिमञ्जसा । अभ्यविञ्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम ॥ १०० ॥ अभिषिके ततस्तिस्मन् सिंहनादो महानभूत् । तव सैन्येऽभ्यवाद्यन्त वादित्राणि च भारत॥ १०१ ॥ हृष्टाः सुमनसञ्चेव वभूबुस्तत्र सैनिकाः । मेनिरे निहतान् पार्थान् मद्रराजवशं गतान् ॥ १०२ ॥ प्रहर्षे प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ । तां रात्रिमुषिता सुप्ता हर्षचित्ता च साऽभवत् ॥ १०३ ॥
- (अ. ८) व्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा।
  अव्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा।
  सव्यक्षित्रावकान् सर्वान् सन्नद्यन्तां महारथाः॥१०४॥
  राज्ञश्च मतमाज्ञाय समनद्यत सा चम्ः॥१०५॥
  ततः सर्वे समागम्य पुत्रेण तव सैनिकाः।
  कृपश्च कृतवर्मा च द्रोणिः शल्योऽथ सौबलः।
  अन्ये च पार्थिवाः शेषाः समयं चक्रुराहताः॥१०६॥
  न न पक्षेन योद्धव्यं कथञ्चिदपि पाण्डवैः॥१००॥
  यो होकः पाण्डवैर्युःयेद्यो वा युध्यन्तमुत्स्वजेत्।
  स पञ्चभिर्भवेद्युक्तः पातकैश्चोपपातकैः।
  अन्योन्यं परिरक्षद्भिर्योद्धव्यं सिहतैश्च ह॥१०८॥
  पवं ते समयं कृत्वा सर्वे तत्र महारथाः।
  मद्रराजं पुरस्कृत्य तूर्णमभ्यद्रवन् परान्॥१०९॥
  तथैव पाण्डवा राजन् व्यूह्य सैन्यं महारणे।
  अभ्ययुः कीरवान् राजन् योत्स्यमानाः समन्ततः॥११०॥
- धृत०- हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कर्णे महारथे। मामकानां परेषां च कि शिष्टमभवद्वसम्॥ १११॥
- सञ्जय०-एकाद्दा सहस्राणि रथानां भरतर्षभ । दश दन्तिसहस्राणि सप्त चेव शतानि च ॥ ११२ ॥

पूर्णे शतसहस्रे हे हयानां तत्र भारत।
पत्तिकोट्यस्तथा तिस्रो वस्त्रमेतत्तवाभवत्॥ ११३॥
रथानां षट्सहस्राणि षट्सहस्राश्च कुञ्जराः।
दश चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत।
पतद्वस्रं पाण्डवानामभवच्छेषमाहवे॥ ११४॥
इमे ते च बस्तोधेन परस्परवयैषिणः।
उपयाता नरव्यात्राः पूर्वी सन्ध्यां प्रति प्रभो॥ ११५॥
ततः प्रववृते युद्धं घोरक्षं भयानकम्।
तावकानां परेषां च निष्नतामितरेतरम्॥ ११६॥

(अ. ९) निर्मर्यादे तथा युद्धे वर्तमाने भयानके। (अ. १०) समार्च्छचित्रसेनं तु नकुलो युद्धदुर्भदः॥ ११७॥ तौ परस्परमासाद्य चित्रकार्म् कथारिणौ। मेघाविव यथोद्वृत्ती दक्षिणोत्तरवर्षिणौ। शरतोयैः सिषिचतुस्तौ परस्परमाहवे ॥ ११८॥ चित्रसेनस्त भहेन पीतेन निशितेन च। नकुलस्य महाराज मुष्टिदेशेऽच्छिनद्धनः॥ ११९॥ ह्यांश्चास्य दारैस्तीक्ष्णैः प्रेषयामास मृत्यवे ॥ १२० ॥ स च्छिन्नधन्वा विरथः खङ्गमादाय चर्म च। रथादवातरद्वीरः शैलाग्रादिव केसरी ॥ १२१ ॥ चित्रसेनरथं प्राप्य चित्रयोधी जितश्रमः। आरुरोह महाबाहुः सर्वसैन्यस्य पश्यतः॥ १२२॥ सकुण्डलं समुकुटं सुनसं स्वायतेक्षणम्। चित्रसेनशिरः कायादपाहरत पाण्डचः॥ १२३॥ विशस्तं भ्रातरं दृष्वा कर्णपुत्री महारथी। सुषेणः सत्यसेनक्च मुञ्चन्तौ विविधाक्शरान् ॥ १२४ ॥

त्तोऽभ्यधावतां तूर्णं पाण्डवं रथिनां वरम्। जिघांसन्ती यथा नागं व्याची राजन् महावने ॥ १२५॥ स रारैः सर्वतो विद्धो रथराक्ति परामृशत । समुद्यम्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे ॥ १२६॥ सा तस्य हृद्यं सङ्ख्ये विभेद च तथा नृप। स पपात रथाद्भूमि गतसत्त्वोऽच्पचेतनः॥ १२०॥ भ्रातरं निहतं दष्ट्वा सुषेणः कोधमूर्छितः। अभ्यवर्षच्छरैस्तूर्णं पादातं पाण्डुनन्दनम् ॥ १२८ ॥ ततः कुद्धो महाराज नकुलः परवीरहा। शरैस्तस्य दिशः सर्वाश्छादयामास वीर्यवान् ॥ १२९ ॥ ततो गृहीत्वा तीक्ष्णात्रमधीचन्द्रं सुतेजनम्। सुवेगवन्तं चिक्षेप कर्णपुत्राय संयुगे॥ १३०॥ तस्य तेन शिरः कायाज्ञहार नृपसत्तम। पश्यतां सर्वसैन्यानां तदद्भुतिमवाभवत् ॥ १३१ ॥ स हतः प्रापतद्राजश्रकुलेन महात्मना। नदीवेगादिवारुग्णस्तीरजः पादपो महान् ॥ १३२ ॥ कर्णपुत्रवधं दृष्ट्या नकुळस्य च विक्रमम्। प्रदुद्राव भयात् सेना तावकी भरतर्वभ ॥ १३३॥ (अ. ११) तां दृष्वा सीदतीं सेनां पङ्के गामिव दुर्बछाम्। उज्जिहीर्षुस्तदा शल्यः प्रायात् पाण्डुसुतान् प्रति ॥ १३४ ॥ ततः शरशतैस्तीक्ष्णैर्मद्रराजो महारथः। अर्दयामास तां सेनां धर्मराजस्य पश्यतः॥ १३५॥ तां सम्मर्ध ततः सङ्ख्ये लघुहस्तः शितैः शरैः। बाणवर्षेण महता युधिष्ठिरमताडयत् ॥ १३६॥ तस्य भीमो रणे कृद्धः संदृश्य दशनच्छदम्। विनाशायाभिसन्धाय गदामादाय वीर्यवान्। पोथयामास राज्यस्य चतुरोऽश्वान् महाजवान् ॥ १३७ lb

ततः शल्यो रणे क्रुद्धः पीने वक्षसि तोमरम्। निचखान नदन् वीरो वर्म भिन्वा च सोऽभ्ययात् ॥१३८॥ वृकोदरस्वसम्भ्रान्तस्तमेवोद्गृत्य तोमरम्। यन्तारं मद्गाजस्य निर्विभेद ततो हृदि ॥ १३९॥ स भिन्नवर्मा रुघिरं वमन् वित्रस्तमानसः। पपाताभिमुखो दीनो मद्गाजस्त्वपाकमत्॥१४०॥

(अ. १२) भीमसेनो गदापाणिः समाह्रयत मद्रपम् ॥ १४१ ॥
ततस्तु तावकाः शूरा नानाशस्त्रसमायुताः ।
अभ्यद्रवन् महाराज दुर्योधनपुरोगमाः ॥ १४२ ॥
तदनीकमभिष्रेक्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ।
प्रययुः सिंहनादेन दुर्योधनपुरोगमान् ॥ १४३ ॥
तेषामापततां तूर्णं पुत्रस्ते भरतर्षभ ।
प्रासेन चेकितानं वै विव्याध हृदये भृशम् ॥ १४४ ॥
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताहितः ।
स्थिरोधपरिक्किन्नः प्रविश्य विपुत्रं तमः ॥ १४५ ॥
चेकितानं हतं हृद्या पाण्डवेया महारथाः ।
असक्तमभ्यवर्षन्त शरवर्षाणि भागशः ॥ १४६ ॥
हत विध्यत गृह्णीत प्रहर्ण्यं निक्रन्तत ।
इति स्म वाचः श्रूयन्ते तव तेषां च वै बले ॥ १४० ॥
ततः शब्यो महाराज धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
विव्याध निशितवर्षाणैर्हन्तुकामो महारथम् ॥ १४८ ॥

(अ. १३) पीडिते धर्मराजे तु मद्रराजेन मारिष ।
सात्यिकर्भामसेनश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवी ।
परिवार्य रथैः शब्यं पीडयामासुराहवे ॥ १४९ ॥
ततः शब्यो रणे राजन् सर्वास्तान् दशिमः शरैः ।
क्षित्र विद्याघ भृशसंकुद्धस्तोत्रैरिव महाद्विपान् ॥ १५० ॥

ते वार्यमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः। न रोकुः सम्मुखे स्थातुं तस्य राष्ट्रनिषूदनाः॥ १५१॥ ततो दुर्योधनो राजा दृष्ट्वा राज्यस्य विक्रमम्। निहृतान् पाण्डवान् मेने पञ्चाळानथ सृज्जयान् १५२॥

#### शल्यवधः

( अ. १६) पीड्यमानास्त राल्येन पाण्डवा भूराविक्षताः। प्राद्भवन्त रणं हित्वा कोशमाने युधिष्ठिरे॥ १५३॥ वध्यमानेष्वनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः। अमर्षवशमापनो धर्मराजो युधिष्ठिरः। समाह्याब्रवीत् सर्वान् भातृन् रुष्णं च माधवम् ॥ १५४ ॥ योत्स्येऽहं मातुलेनाच झात्रधर्मेण पार्थिवाः। स्वमंशमभिसन्धाय विजयायेतराय च ॥ १५५॥ तस्य मेऽप्यधिकं शस्त्रं सर्वोपकरणानि च। संसज्जन्तु रथे क्षिप्रं शास्त्रवद्रथयोजकाः ॥ १५६ ॥ शैनेयो दक्षिणं चक्रं धृष्टद्यसस्तथोत्तरम्। पृष्टगोपो भवत्वद्य मम पार्थो धनञ्जयः ॥ १५०॥ पुरःसरो ममाद्यास्तु भीमः शस्त्रभृतां वरः। एवमभ्यधिकः शल्याद्भविष्यामि महामृघे॥ १५८॥ प्यमुक्तास्तथा चकुस्तदा राज्ञः प्रियेषिणः। ततः प्रहर्षः सैन्यानां पुनरासीत्तदा मृघे ॥ १५९॥ युधिष्ठिरस्तु मद्रेशमभ्यधावदमर्षितः॥ १६०॥ नत्राश्चर्यमपस्याम कुन्तीपुत्रे युधिष्टिरे। पुरा भूत्वा मृदुर्वान्तो यत्तदा दारुणोऽभवत् ॥ १६१ ॥ शाल्यस्त शारवर्षेण पीडयामास पाण्डवम्। मद्रराजं तु कौन्तेयः शस्वर्षेखाकिरत्॥ १६२॥

ततः शरशतं शस्यो मुमोचाथ युधिष्ठिरे। धनुश्चास्य सिताग्रेण बाणेन निरक्ततत ॥ १६३॥ सोऽन्यत्कार्मकमादाय शख्यं शरशतैस्त्रिभिः। अविध्यत्कार्मुकं चास्य क्षरेण निरक्ततत ॥ १६४॥ अथास्य निज्ञघानाश्वांश्चत्रो नतपर्वभिः। द्वाभ्यामतिशितात्राभ्यामुभौ तत्पार्ष्णिसारथी॥ १६५॥ ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च। प्रमुखे वर्तमानस्य भहेनापाहरद्ध्वजम् ॥ १६६ ॥ ततः प्रभग्नं तत् सैन्यं दौर्योधनमरिन्दम॥ १६०॥ ततो मद्राधिपं द्रौणिरभ्यधावत्तथा कृतम्। आरोप्य चैनं स्वरथे त्वरमाणः प्रदुद्वे ॥ १६८ ॥ मुहूर्तमिव तौ गत्वा नर्दमाने युघिष्ठिरे। स्मित्त्वा ततो मद्रपतिरन्यं स्यन्दनमास्थितः॥ १६९ ॥ (भ. १७) अथान्य इनुरादाय बलवान् वेगवत्तरम्। युघिष्ठिरं मद्रपतिभिंत्वा सिंह इवानदत्॥ १७०॥ संरक्षितो भीमसेनेन राजा माद्रीसुताभ्यामथ माधवेन। मद्राधिपं पत्रिभिष्यवेगैः स्तनान्तरे धर्मस्रतो निजध्ने ॥ १७१ ॥ ततस्तु मद्राघिपतिर्महात्मा युधिष्ठिरं भीमबलं प्रसह्य। विच्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं शरेण सूर्याग्निसमप्रमेण ॥ १७२ ॥ ततोऽतिविद्धोऽथ युधिष्ठिरोऽपि सुसम्प्रयुक्तेन शरेण राजन्। जघान मद्राधिपति महात्मा मुदं च लेमे ऋषमः कुरूणाम् ॥ १७३ ॥

ततस्तु मद्राधिपतिः प्रकृष्टं घनुर्विकृष्य व्यस्जत् पृषत्कान्। द्धाभ्यां शराभ्यां च तथैव राज्ञ-श्चिच्छेद चापं कुरुपुङ्गवस्य ॥ १७४ ॥ रूपश्च तस्यैच जघान सूतं षड्भिः शरैः सोऽभिमुखः पपात। मद्राधिपश्चापि युधिष्टिरस्य शरैश्चतुर्भिर्निजघान वाहान्॥ १०५॥ तथा कृते राजनि भीमसेनो मद्राधिपस्याथ ततो महात्मा। छित्वा धनुर्वेगवता शरेण द्वाभ्यामविध्यत् सुभृशं नरेन्द्रम्॥ १७६॥ स धर्मराजो निहताश्वसूतः कृत्वा मनः शाल्यवधे महात्मा। जग्राह शक्तिं कनकप्रकाशाम् मद्राधिपं कुद्धमना निरैक्षत् ॥ १७७॥ ततस्तु शक्तिं रुचिरोग्रदण्डां मणिप्रवेकोज्ज्विलतां प्रदीताम्। चिक्षेप वेगात् सुभृशं महात्मा मद्राधिपाय प्रवरः कुरूणाम् ॥ १७८॥ सा तस्य मर्माणि विदार्थ शुभ्र-मुरो विशालं च तथैव भित्वा। विवेश गां तोयमिवाप्रसका यशो विशालं नुपतेर्दहन्ती ॥ १७९ ॥ नासाक्षिकणास्यविनिःस्तेन प्रस्यन्दता च जणसम्भवेन। संसिक्तगात्रो रुधिरेण सोऽभू-त्कीञ्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः॥ १८०॥ बाह् प्रसार्याभिमुखो धर्मराजस्य मद्गराद्। ततो निपतितो भूमाविन्द्रध्वज इवोच्छितः॥ १८१॥ चिरं भुक्त्वा वसुमतीं प्रियां कान्तामिव प्रभुः। सर्वेरङ्गेः समाश्चिष्य प्रसुप्त इव चाभवत्॥ १८२॥ धर्म्ये धर्मात्मना युद्धे निहते धर्मसूनुना। सम्यग्धुत इव स्विष्टः प्रशान्तोऽग्निरिवाध्वरे॥ १८३॥

(अ. १८) शल्येऽथ निहते राजन् मद्रराजपदानुगाः।
रथाः सप्तशता वीरा निर्ययुर्महतो बळात्॥ १८४॥
दुर्योधनेन ते वीरा वार्यमाणाः पुनः पुनः।
युधिष्ठिरं जिघांसन्तः पाण्डूनां प्राविशन् बळम्॥ १८५॥
ततोऽर्जुनश्च भीमश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ।
अभ्यन्नन् युयुधानश्च मद्रराजपदानुगान्॥ १८६॥

#### शाल्ववधः

(अ. १९) पातिते युचि दुर्धवें मद्रराजे महारथे।
तावकास्तव पुत्राश्च प्रायद्यो विमुखाऽभवन् ॥ १८० ॥
चृषा यथा भग्नश्रङ्काः शीर्णदन्ता यथा गजाः।
मध्याह्ने प्रत्यपायाम निर्जिताऽजातराञ्चणा ॥ १८८ ॥
न सन्धातुमनीकानि न च राजन् पराक्रमे।
आसीद्वुद्धिर्हते राज्ये भूयो योधस्य कस्यचित् ॥ १८९ ॥
नातिद्रापयातं तु कृतबुद्धि पलायने।
दुर्योधनः स्वकं सैन्यमन्नवीद्भृदाविक्षतम् ॥ १९० ॥
न तं देशं प्रपत्यामि पृथिव्यां पर्वतेषु च।
यत्र यातान्न वा हन्युः पाण्डवाः किं स्तेन वः ॥ १९१ ॥
अस्पं च बलमेतेषां कृष्णी च मृश्विक्षती।
यदि सर्वेऽत्र तिष्ठामो श्रुवं नो विजयो भवेत् ॥ १९२ ॥

विष्रयातांस्तु वो भिन्नान् पाण्डवाः कृतविष्रियाः।
अनुस्तय हिनिष्यन्ति श्रेयान्नः समरे वदः॥ १९३॥
श्रण्वन्तु क्षत्रियाः सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः।
यदा शूरं च भीरं च मारयत्यन्तकः सदा।
सुखः साङ्ग्रामिको मृत्युः क्षत्रधर्मेण युद्धयताम्॥ १९४॥
श्रुत्वा तद्धचनं तस्य पूजयित्वा च पार्थिवाः।
पुनरेवाभ्यवर्तन्त पाण्डवानाततायिनः॥ १९५॥

(अ. २०) सिन्नवृत्ते जनीये तु शाब्वो म्लेच्छगणाधिपः। अभ्यवर्तत संकुद्धः पाण्डवानां महद्वलम्। आस्थाय सुमहानागं प्रभिन्नं पर्वतोपमम्॥ १९६॥

> स तेन नागप्रवरेण राज-न्नभ्युद्ययी पाण्डुसुतान् समेतान् । सितैः पृषत्कैर्विददार वेगै-र्महेन्द्रवज्रप्रतिमैः सुघोरैः।

ततः शरान् वै स्जतो महारणे योघांश्च राजन् नयतो यमालयम्। नास्यान्तरं दहशुः स्वे परे वा यथा पुरा वज्रधरस्य दैत्याः॥ १९०॥

ततः प्रभग्ना सहसा महाचमूः सा पाण्डवी तेन नराधिपेन। दिशद्यतसः सहसा विवाविता गजेन्द्रवेगं तमपारयन्ती॥ १९८॥

पाञ्चाळपुत्रस्त्वरितस्तु शूरो गदां प्रगृद्धाचळशृङ्गकल्पाम् । ससम्भ्रमं भारत शत्रुघाती जवेन वीरोऽनुससार नागम् ॥ १९९ ॥ ततस्त नागं धरणीधराभं मदं स्रवन्तं जलदप्रकाशम्। गदां समाविद्धय भृशं जघान पाञ्चालराजस्य सुतस्तरस्वी॥ २००॥

स भिन्नकुम्मः सहसा विनद्य मुखात्प्रभृतं श्रतजं विमुश्चन् ।

पपात नागो घरणोघराभः क्षितिप्रकम्पाञ्चलितो यथाऽद्रिः ॥ २०१ ॥

निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्रे हाहाकृते तव पुत्रस्य सैन्ये। स शाब्वराजस्य शिनिप्रवीरो

त शाब्यराजस्य गराानप्रवारा जहार भछेन शिरः शितेन ॥ २०२ ॥

हतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन पपात भूमो सह नागराङ्गा । यथाऽद्रिशृङ्गं सुमहत् प्रणुञ्जं वज्रेण देवाधिपचोदितेन ॥ २०३ ॥

(अ. २१) तस्मिस्तु निहते रारे शाब्वे समितिशोभने। तवाभज्यद्वलं वेगाद्वातेनेव महाद्रुमः॥ २०४॥

(थ. ९३) तांस्तु यत्नेन महता सन्निवार्य महारथान् । पुत्रस्ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २०५॥

दुर्योधनपलायनम् , सुश्मेवधः, शकुनिवधः

(भ. २५) पाश्चाल्यस्तु ततः कृद्धः सैन्येन महता वृतः। अभ्यद्रवत् सुसङ्कृद्धस्तावकान् हन्तुमुद्यतः॥ २०६॥ ततस्त्वापततस्तस्य तव पुत्रो जनाधिप। बाणसङ्घाननेकान्वै प्रेषयामास भारत॥ २०५॥

सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तोत्रार्वित इव द्विपः। तस्याश्वांश्चतुरो बाणैः प्रेषयामास मृत्यवे ॥ २०८॥ सारथेश्चास्य भक्षेन शिरः कायादपाहरत ॥ २०९॥ ततो दुर्योधनो राजा पृष्टमारुह्य वाजिनः। अपाकामद्भतरथो नातिद्रमरिन्दमः॥ २१०॥ ततो रथेषु भग्नेषु त्रिसाहस्रा महाद्विपाः। पाण्डवान् रथिनः सर्वान् समन्तात् पर्यवारयन् ॥ २११ ॥ अपकान्ते तव सुते ह्यपृष्ठं समाश्रिते। दृष्ट्या च पाण्डवान् सर्वान् कुञ्जरैः परिवारितान्। घृष्टद्युम्रो महाराज सहसा समुपादवत् ॥ २१२ ॥ अदृष्ट्वा तु रथानीके दुर्योधनमरिन्द्मम्। अश्वत्थामा रूपश्चैव रुतवर्मा च सात्वतः। अपृच्छन् क्षत्रियाँस्तत्र क नु दुर्योधनो गतः॥ २१३॥ आहुः केचिन्हते सृते प्रयातो यत्र सौबलः। हित्वा पञ्चाळराजस्य तदनीकं दुक्तसहम् ॥ २१४ ॥ श्चत्वा तु वचनं तेषामश्वत्थामा महाबलः। भित्त्वा पञ्चालराजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्। कृपश्च कृतवर्मा च प्रययो यत्र सौवलः ॥ २१५ ॥ ततस्तेषु प्रयातेषु धृष्टद्यसपुरस्कृताः। आययुः पाण्डवा राजन् विनिध्नन्तः स्म तावकम् ॥ २१६॥ दृष्या तु तानापततः सम्प्रहृष्टान् महारथान्। पराकान्तास्ततो वीरा निराज्ञा जीविते तदा ॥ २१०॥ विवर्णमुखभूयिष्ठमभवत्तावकं बलम् ॥ २१८ ॥ परिक्षीणायुधान् दृष्ट्वा तानहं परिवारितान्। राजन् बलेन व्यङ्गेन त्यक्त्वा जीवितमात्मनः॥ २१९॥ म.सा. २६

आत्मना पञ्चमोऽयुद्धयं पाञ्चालस्य वलेन ह । जितास्तेन वयं सर्वे व्यपयाम रणास्तः॥ २२०॥ अथापश्यं सात्यिकं तमुपायान्तं महारथम्। रथेश्चतुःशतैर्वारो मामभ्यद्भवदाहवे॥ २२१॥ घृष्टसुमादहं मुक्तः कथि श्चच्छान्तवाहनात्। पतितो माधवानीकं दुष्कृती नरकं यथा॥ २२२॥ तत्र युद्धमभूद्धोरं मुहूर्तमितदारूणम्॥ २२३॥ सात्यिकस्तु महाबाहुर्मम हत्वा परिच्छद्म्। जीवप्राहमगृह्णान्मां मूर्चिछतं पतितं भुवि॥ २२४॥ ततो मुहूर्तादिव तहजानीकमविष्यत। गद्या भीमसेनेन नारावैरर्जुनेन च॥ २२५॥

(अ. २६) अहरयमाने की प्वये पुत्रे दुर्योघने तव।
सोदर्याः सहिता भृत्वा भीमसेनमुपाद्रवन् ॥ २२६॥
ततो भीमो महाराज स्वरथं पुनरास्थितः।
सुमोच निशितान् बाणान्पुत्राणां तव ममेछ ॥ २२०॥
ते हता न्यपतन् भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः।
वसन्ते पुष्पशवळा निकृता इव किंशुकाः॥ २२८॥
ततः पश्चशतान् हत्वा सवक्र्यान् महारथान्।
जवान कुअरानीकं पुनः सप्तशतं युचि ॥ २२९॥
भीमसेनस्तु कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव।
मेने कृतार्थमात्मानं सफलं जन्म च प्रभो॥ २३०॥
हतभूयिष्ठयोघा तु तव सेना विशां पते।
किञ्चिच्छेषा महाराज कृपणं समपद्यत॥ २३१॥

(भ. २०) दुर्योधनो महाराज सुदर्शश्चापि ते सुतः। ा इतशेषौ तदा सङ्ख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितौ ॥ २३२॥

EXTENDED IN

तदनीकमभिप्रेक्ष्य त्रयः सज्जा महारथाः। भीमसेनोऽर्जुनश्चैव सहदेवश्च मारिव ॥ २३३ ॥ तान् प्रेक्ष्य सहितान् सर्वाञ्जवेनोचतकार्मुकान्। सुदर्शनस्तव सुतो भीमसेनं समभ्ययात्॥ २३४॥ सुरार्मा राकुनिश्चैव युयुधाते किरीटिना ॥ २३५ ॥ पार्थोऽपि युधि विक्रम्य कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः। पातयित्वा हयान् सर्वोस्त्रिगर्तानां रथान् ययौ ॥ २३६ ॥ सत्यकर्माणमाक्षिप्य क्षुरप्रेण महायशाः। शिरश्चिच्छेद् सहसा तप्तकुण्डलभूषणम् ॥ २३७ ॥ सत्येषुमथ चाद्त्त योधानां मिषतां ततः। यथा सिंहो वने राजन् मृगं परिव्युक्षितः॥ २३८॥ ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं तदा। सुरामाणं समुद्दिस्य चिक्षेपारा हसन्निव ॥ २३९ ॥ स शरः प्रेषितस्तेन कोधदीतेन धन्विना। सुरार्माणं समासाद्य विमेद् हृद्यं रणे॥ २४०॥. स गतासुमेहाराज पपात धरणीतले। नन्दयन् पाण्डवान् सर्वान् व्यथयंश्चापि तावकान् ॥ २४१॥ सुरार्माणं रणे हत्वा पुत्रानस्य महारथान्। सप्त चाष्ट्रो च त्रिंदाच सायकैरनयत् क्षयम् ॥ २४२ ॥ ततोऽस्य निशितेर्वाणैः सर्वान् हत्वा पदानुगान्। अभ्यगाद्भारतीं सेनां हतशेषां महारथः॥ २४३॥ भीमस्तु समरे कुद्धः पुत्रं तव जनाधिप। सुदर्शनमदृश्यं तं रारैश्चके हसन्निव ॥ २४७ ॥ ततोऽस्य प्रहस्तन् कुद्धः शिरः कायाद्पाहरत्। श्चरप्रेण सुतीक्णेन स इतः प्रापतद्मुवि ॥ २४५ ॥

(स. २८) तिस्मन्प्रवृत्ते सङ्ग्रामे गजवाजिनरक्षये ।
शकुनिः सौबलो राजन् सहदेवं समभ्ययात् ॥ २४६ ॥
ततोऽस्यापततस्तूर्णं सहदेवः प्रतापवान् ।
शरीवान् प्रेषयामास पतङ्गानिव शीव्रगान् ॥ २४० ॥
उल्कोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्तभिः ।
सहदेवं च सप्तत्या परीष्सन् पितरं रणे ॥ २४८ ॥
ततोऽस्यापततः शरः सहदेवः प्रतापवान् ।
उल्कस्य महाराज भल्लेनापाहरिन्छरः ॥ २४९ ॥
पुत्रं तु निहतं दृष्ट्वा शकुनिस्तत्र भारत ।
सहदेवं समासाद्य त्रिमिविंग्याध सायकैः ॥ २५० ॥
स्वमंशमविशृष्टं तं संस्मृत्य शकुनिं नृप ।
रथेन काञ्चनाङ्गेन सहदेवः समभ्ययात् ॥ २५१ ॥
अभिगम्य सुदुर्धवः सहदेवो युधां पितः ।
विकृष्य बलव्यापं क्रोधेन प्रज्वलिव ॥ २५२ ॥

राकुनिं दशभिर्विद्घ्वा चतुर्भिश्चास्य वाजिनः। छत्रं ध्वजं धतुश्चास्य च्छित्वा सिंह इवानदत्॥ २५३॥

तस्याग्रुकारी सुसमाहितेन सुवर्णपुङ्खेन दढायसेन । भक्षेन सर्वावरणातिगेन शिरः शरीरात् प्रममाथ भूयः ॥ २५४ ॥

ततो स्थाच्छकुनि पातियत्वा मुदान्विता भारत पाण्डवेयाः। राङ्कान् प्रद्भुः समरेऽतिहृष्टाः

सकेशवाः सैनिकान् हर्षयन्तः ॥ २५५ ॥

### दुर्योधनस्य हदप्रवेशः

(अ. २९) ततो दुर्योघनो राजा दष्ट्वा स्वबळसङ्क्षयम्। हतरोषान् समानीय कृद्धो रथगणान् बहुन्॥ २५६॥ क्रञ्जरांश्च ह्यांश्चैव पादातांश्च समन्ततः। उवाच सहितान्सर्वान् धार्तराष्ट्र इदं वचः॥ २५०॥ समासाद्य रणे सर्वान् पाण्डवान् ससुहद्रणान्। पाञ्चाल्यं चापि सबलं हत्वा शीघ्रं न्यवर्तत ॥ २५८ ॥ तस्य ते शिरसा गृह्य वचनं युद्धदुर्मदाः। अभ्युचयू रणे पार्थास्तव पुत्रस्य शासनात्॥ २५९॥ ततस्तु पाण्डवानीकाश्चिःसृत्य बह्वो जनाः। अभ्यद्मंस्तावकान् युद्धे मुहूर्तादिव भारत॥ २६०॥ ततो निःशेषमभवत्तत्सैन्यं तव भारत ॥ २६१ ॥ चृत०- निहते मामके सैन्ये निःशेषे शिबिरे कृते। पाण्डवानां बले स्त किं नु शेषमभूत्तदा ॥ २६२ ॥ सञ्ज०- रथानां द्वे सहस्रे त सप्त नागरातानि च। पश्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च शतं शताः। एतच्छेषमभूदाजन् पाण्डवानां महद्वलम् ॥ २६३ ॥ एकाकी भरतश्रेष्ठ ततो दुर्योधनो नृपः। हतं स्वह्यमुत्स्ज्य प्राङ्मुखः प्राद्रवद्भयात् ॥ २६४ ॥ एकाद्दाचमूभर्ता पुत्रो दुर्योधनस्तव। गदामादाय तेजस्वी पदातिः प्रस्थितो हृदम् ॥ २६५ ॥ धृष्टद्यसस्तु मां दृष्ट्वा इसन् सात्यिकमन्त्रवीत । किमनेन गृहीतेन नानेनार्थोऽस्ति जीवता॥ २६६॥ धृष्टद्युम्नवचः श्रुत्वा शिनेर्नप्ता महारथः। उद्यम्य निशितं खड्गं हन्तुं मामुद्यतस्तदा ॥ २६७ ॥

तमागम्य महाप्राज्ञः कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत्। मुच्यतां सञ्जयो जीवन हन्तव्यः कथञ्चन ॥ २६८ ॥ हैपायनवचः श्रुत्वा शिनेर्नप्ता कृताञ्जलिः। ततो मामब्रवीनमुक्त्वा स्वस्ति सञ्जय साधय ॥ २६९ ॥ अनुज्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवर्मा निरायुधः। प्रातिष्ठं येन नगरं सायाहे रुधिरोक्षितः॥ २००॥ कोशमात्रमपकान्तं गदापाणिमवस्थितम्। एकं दुर्योधनं राजन्नपश्यं भृशविक्षतम् ॥ २७१ ॥ स तु मामश्रुपूर्णाक्षो नाराक्नोदभिवीक्षितम्। उपप्रैक्षत मां दृष्ट्वा तथा दीनमवस्थितम् ॥ २७२ ॥ तं चाहमपि शोचन्तं दृष्ट्वैकाकिनमाह्ये। मुहूर्त नाराकं वक्तमतिदुःखपरिप्छतः॥ २७३॥ स दीर्घमिव निःश्वस्य प्रत्यवेक्ष्य पुनः पुनः। असी मां पाणिना स्पृष्ट्वा पुत्रस्ते पर्यभाषत ॥ २०४ ॥ ब्रुयाः सञ्जय राजानं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्। दुर्योधनस्तव सुतः प्रविद्यो हदमित्युत ॥ २०५ ॥ सुदृद्धिस्तादशैर्द्धानः पुत्रेभ्रातिभिरेव च। पाण्डवैश्र हते राज्ये को नु जीवेत मादशः॥ २०६॥ आचक्षीथाः सर्वमिदं मां च मुक्तं महाहवात्। अस्मिस्तोयह्रदे गुप्तं जीवन्तं भृशविक्षतम् ॥ २७७ ॥ एवमक्त्वा महाराज प्राविशत्तं महाहृदम्। अस्तम्भयत तोयं च मायया मनुजाधिपः॥ २७८॥ तस्मिन् हदं प्रविष्टे तु त्रीन् रथान् श्रान्तवाहनान्। अपद्यं सहितानेकस्तं देदां समुपेयुषः॥ २७९॥ कृपं शारद्वतं वीरं द्रौणि च रथिनां वरम्। भोजं च कृतवर्माणं सहिताञ्चारविक्षतान् ॥ २८० ॥

ते सर्वे मामभिष्रेक्ष्य तूर्णमश्वाननोद्यन्। ं उपयाय तु मामूचुर्दिष्टया जीवसि सञ्जय ॥ २८१ ॥ अपृच्छंश्चैव मां सर्वे पुत्रं तव जनाधिपम्। कञ्चिद्दुर्योधनो राजा स नो जीवति सञ्जय ॥ २८२ ॥ आख्यातवानहं तेभ्यस्तदा कुशालिनं नृपम्। तचैव सर्वमाचक्षं यन्मां दुर्योधनोऽब्रवीत्।। २८३॥ हदं चैवाहमाचक्षं यं प्रविद्यो नराधिपः॥ २८४॥ ते तु तत्र चिरं कालं विलप्य च महारथाः। प्राद्रवन् रथिनां श्रेष्ठा दृष्ट्वा पाण्डुसुतान् रणे ॥ २८५॥ ते तु मां रथमारोप्य कृपस्य सुपरिष्कृतम्। सेनानिवेशमाजग्मुईतशेषास्त्रयो रथाः॥ २८६॥ तत्र गुल्माः परित्रस्ताः सूर्ये चास्तमिते सति। सर्वे विचुकुशुः श्रुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्॥ २८७॥ ततो चुद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः। राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ २८८ ॥ ततस्ता योषितो राजन् रुद्त्यो वै मुहुर्मुहुः। कुरर्य इव राज्देन नादयन्त्यो महीतलम् ॥ २८९॥ आजघ्नुः करजैश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत। **लुलुचुश्च तदा केशान् कोशन्त्यस्तत्र तत्र** ह ॥ २९० ॥ हाहाकारविनादिन्यो विनिच्नन्त्य उरांसि च। शोचन्त्यस्तत्र रुरुदुः ऋन्दमाना विशां पते ॥ २९१ ॥ ततो दुर्योधनामात्याः साश्रुकण्ठा भृशातुराः। राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ २९२ ॥ आगोपाळाविपाछेभ्यो द्रवन्तो नगरं प्रति। ययुर्मेनुष्याः संभ्रान्ता भीमसेनभयार्दिताः ॥ २९३ ॥

तिसम्तथा वर्तमाने विद्ववे भृशदारुणे। युयुत्सुः शोकसम्मूढः प्राप्तकाळमचिन्तयत् ॥ २९४ ॥ दुर्योधनस्य सचिवा ये केचिद्वशेषिताः। राजदारानुपादाय प्रययुर्नगरं प्रति ॥ २९५ ॥ प्राप्तकालमहं मन्ये प्रवेशं तैः सह प्रभो। युधिष्ठिरमनुज्ञाय भीमसेनं तथैव च ॥ २९६॥ एतमर्थं महाबाहुरुभयोः स न्यवेदयत्। तस्य प्रीतोऽभवद्राजा नित्यं करुणवेदिता॥ २९७॥ परिष्वज्य महाबाहुर्वैदयापुत्रं व्यसर्जयत्॥ २९८॥ ततः स् रथमास्थाय द्वतमश्वानचोदयत्। संवाहियतवांश्चापि राजदारान् पुरं प्रति॥ २९९॥

गदापव

कृपादित्रयाणां पाण्डवानां च हृदसमीपे गमनम्

(अ. ३०) सम्प्राद्रवत्सु दारेषु क्षत्रियाणां महात्मनाम्। विद्वते शिविरे शून्ये भृशोद्विग्नास्त्रयो रथाः। स्थानं नारोचयंस्तत्र ततस्ते हृदमभ्ययुः॥ ३००॥ युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भातभः सहितो रणे। हृष्टः पर्यचरदाजन् दुर्योधनवधेप्सया ॥ ३०१ ॥ मार्गमाणास्तु सङ्कुद्धास्तव पुत्रं जयैषिणः। यत्नतोऽन्वेषमाणास्ते नैवापश्यक्षनाधिपम् ॥ ३०२ ॥ यदा तु पाण्डवाः सर्वे सुपिश्रान्तवाहनाः। ततः स्वशिबिरं प्राप्य व्यतिष्ठन्त ससैनिकाः ॥ ३०३ ॥ ततः रूपश्च द्रौणिश्च रुतवर्मा च सात्वतः। सन्निविष्टेषु पार्थेषु प्रयातास्तं हृदं रानैः ॥ ३०४ ॥ ते तं हुदं समासाद्य यत्र शेते जनाधिपः। अभ्यभाषन्त दुर्धर्षे राजानं सुप्तमम्भक्ति ॥ ३०५ ॥

राजञ्जतिष्ठ युद्धयस्य सहास्माभिर्युधिष्ठिरम्। जित्वा वा पृथिवीं भुङ्क्ष्व हतो वा स्वर्गमाप्तुहि॥ ३०६॥ तेषामपि वलं सर्वे हतं दुर्योधन त्वया। प्रतिविद्धाश्च भूयिष्ठं ये शिष्टास्तत्र सैनिकाः॥ ३००॥ न ते वेगं विषहितुं राक्तास्तव विशां पते। अस्माभिरपि गुतस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत॥ ३०८॥ द्यीं विद्या पश्यामि वो मुक्तानीहशात्पुरुषक्षयात्। विजेष्यामो वयं सर्वे विश्रान्ता विगतक्रमाः॥ ३०९॥ भवन्तश्च परिश्रान्ता वयं च भूशविक्षताः। उदीर्ण च बलं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ ३१० ॥ विश्राम्यैकां निशामद्य भवद्भिः सहितो एणे। प्रतियोत्स्याम्यहं रात्रून् श्वो न मेऽस्त्यत्र संशयः॥ ३११॥ तेषु सम्भाषमाणेषु व्याधास्तं देशमाययुः। ं भासमारपरिश्रान्ताः पानीयार्थं यदच्छया ॥ ३१२ ॥ ते हि नित्यं महाराज भीमसेनस्य छुब्धकाः। मांसभारानुपाजहर्भक्त्या परमया विभो ॥ ३१३ ॥ तेषां श्रुत्वा च संवादं राज्ञश्च सिळले सतः। च्याघाऽभ्यजानन् राजेन्द्र सिळलस्थं सुयोधनम् ॥ ३१४ ॥ ते पूर्व पाण्डुपुत्रेण पृष्टा ह्यासन् सुतं तव। यदच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्गता ॥ ३१५ ॥ पाण्डवापि महाराज लब्धलक्षाः प्रहारिणः। अपर्यमानाः समरे दुर्योधनमवस्थितम् ॥ ३१६ ॥ निकृतेस्तस्य पापस्य ते पारं गमने प्सवः। चारान् संग्रेषयामासुः समन्तात्तद्रणाजिरे ॥ ३१७॥ आगम्य तु ततः सर्वे नष्टं दुर्योधनं चपम्। न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजस्य सैनिकाः॥ ३१८॥

तेषां तहचनं श्रत्वा चाराणां भरतर्षभ । चिन्तामभ्यगमत्तीवां निराश्वास च पार्थिवः ॥ ३१९ ॥ अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतर्षभ। तस्माद्देशादपकस्य त्वरिता लुब्धका विभो ॥ ३२० ॥ आजग्मः शिबिरं हृष्टा दृष्ट्वा दुर्योधनं नृपम्। वार्यमाणाः प्रविद्यास्त्र भीमसेनस्य पश्यतः ॥ ३२१ ॥ ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेनं महाबलम। तस्मै तत् सर्वमाचस्युर्यद्वतं यच वै श्रुतम् ॥ ३२२ ॥ ततो वृकोदरो राजन् दत्वा तेषां धनं बहु। धर्मराजाय तत् सर्वमाचचक्षे परन्तपः॥ ३२३॥ असी दुर्योधनो राजन् विज्ञातो मम छुन्धकैः। संस्त्रभ्य सिललं होते यस्यार्थे परित्रप्यसे ॥ ३२४ ॥ तद्वचो भीमसेनस्य प्रियं श्रुत्वा विशां पते। अजातरात्रः कीन्तेयो हृष्टोऽभूत् सह सोद्रैः॥ ३२५॥ तं च श्रुत्वा महेष्वासं प्रविष्टं सिळळहुदे। क्षिप्रमेव ततोऽगच्छन् पुरस्कृत्य जनार्दनम् ॥ ३२६ ॥ यौधिष्ठिरस्य सैन्यस्य श्रुत्वा शब्दं महारथाः। कृतवर्मा कृपो द्रोणी राजानमिदमहुबन् ॥ ३२० ॥ इमे ह्यायान्ति संहृष्टाः पाण्डवा जितकाशिनः। अपयास्यामहे तावदनुजानातु नो भवान् ॥ ३२८ ॥ दुर्योधनस्तु तच्छृत्वा तेषां तत्र तरस्विनाम्। तथेत्युक्त्वा हृदं तं वै माययाऽस्तम्भयत्यभो ॥ ३२९ ॥ ते त्वनुशाप्य राजानं भृशं शोकपरायणाः। जग्मुर्द्रो महाराज कृपप्रभृतयो रथाः॥ ३३०॥ ते गत्वा इरमध्वानं न्यत्रोधं प्रेक्ष्य मारिष। तत्रासाञ्चिकरे राजन् रूपप्रभृतयो रथाः॥ ३३१॥

## दुर्योधन-युधिष्टिर-संवादः

(अ. ३१) ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु त्रिषु पाण्डवाः।
ते हदं प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्॥ ३३२॥
आसाद्य च कुरुश्रेष्ठ तदा हैपायनं हदम्।
वासुदेविमदं वाक्यमववीत् कुरुनन्दनः॥ ३३३॥
परयेमां धार्तराष्ट्रेण मायामप्सु प्रयोजिताम्।
विष्टभ्य सिळ्ळं होते नास्य मानुषतो भयम्॥ ३३४॥

मायाविन इमां मायां मायया जिह भारत। मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद्युधिष्ठिर ॥ ३३५॥ क्रियाभ्युपायैर्वह्रभिर्मायामप्सु प्रयोज्य च। जहि त्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम् ॥ ३३६ ॥ क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेण निहृता दैत्यदानवाः। क्रिया बलवती राजन् नान्यत्किञ्चिद्यधिष्ठिर ॥ ३३७ ॥ इत्युक्तो वास्रदेवेन पाण्डवः संशितवतः। अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत॥ ३३८॥ स्रयोधन किमर्थोऽयमारम्भोऽप्सु कृतस्त्वया। सर्वे क्षत्रं घातियत्वा स्वकुलं च विशां पते ॥ ३३९ ॥ स ते दर्पो नरश्रेष्ठ स च मानः क ते गतः। यस्त्वं संस्तभ्य सिळळं भीतो राजन् व्यवस्थितः ॥ ३४०॥ यत्तु कर्णमुपाश्रित्य राकुनि चापि सौबलम्। अमर्त्य इव सम्मोहात्वमात्मानं न बुद्धवान् ॥ ३४१ ॥ तत् पापं सुमहत्कृत्वा प्रतियुद्धयस्व भारत ॥ ३४२ ॥ कथं हि त्वद्विघो मोहाद्रोचयेत पछायनम् ॥ ३४३ ॥

दुर्यो०- न प्राणहेतोर्न भयान्न विषादाद्विशां पते। इदमस्भः प्रविद्योऽस्मि श्रमास्विद्मनुष्ठितम् ॥ ३४४॥ त्वं चाश्वसिद्धि कौन्तेय ये चाप्यनुगतास्तव। अहमुत्थाय वः सर्वान् प्रतियोत्स्यामि संयुगे॥ ३४५॥

- युधि०- आश्वस्ता एव सर्वे स्म चिरं त्वां मृगयामहे। तदिदानीं समुत्तिष्ठ युध्यस्वेह सुयोधन॥ ३४६॥ हत्वा वा समरे पार्थान् स्फीतं राज्यमवाप्नुहि। निहतो वा रणेऽस्माभिर्वीरलोकमवाप्स्यसि॥ ३४०॥
- खुर्यो० यद्थं राज्यमिच्छामि कुरूणां कुरुनन्दन ।
  त इमे निहताः सर्वे भ्रातरो मे जनेश्वर ॥ ३४८ ॥
  श्रीणरत्नां च पृथिवीं हतश्चित्रयपुङ्गवाम् ।
  न सुत्सहाम्यहं भोकुं विधवामिव योषितम् ॥ ३४९ ॥
  अहं वनं गमिष्यामि ह्यजिनैः प्रतिवासितः ।
  रितिर्हे नास्ति मे राज्ये हतपश्चस्य भारत ॥ ३५० ॥
  हतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकु अरा ।
  एषा ते पृथिवी राजन् भुङ्क्ष्वैनां विगतज्वरः ॥ ३५१ ॥
- युघि०- अधर्मेण न गृह्णीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्।
  न हि धर्मः स्मृतो राजन् क्षत्रियस्य प्रतिग्रहः॥ ३५२॥
  त्वया दत्तां न चैच्छेयं पृथिवीमखिलामहम्।
  त्वां तु युद्धे विनिर्जित्य भोक्तास्मि वसुधामिमाम्॥ ३५३॥
  अनीश्वरश्च पृथिवीं कथं त्वं दातुमिच्छिसि॥ ३५४॥
  धर्मतो याचमानानां प्रशमार्थं कुलस्य नः।
  सूच्यंत्रं नात्यजः पूर्वं स कथं त्यजसि क्षितिम्॥ ३५५॥
  आवयोर्जीवतो राजन् मिय च त्विय च ध्रुवम्।
  संशयः सर्वभृतानां विजये नौ भविष्यति॥ ३५६॥
  जीवितं तव दुष्पन्न मिय सम्मितं वर्तते।
  जीवयेयमहं कामं न त त्वं जीवितं क्षमः॥ ३५०॥

दहने हि कृतो यत्नस्त्वयाऽस्मासु विशेषतः। आशीविषैविषैश्चापि जले चापि प्रवेशनैः। त्वया विनिकृता राजम् राज्यस्य हरणेन च॥ ३५८॥ अप्रियाणां च वचनैद्रौंपद्याः कर्षणेन च। एतस्मात् कारणात्पाप जीवितं ते न विद्यते॥ ३५९॥

(अ. ३२) तर्ज्यमानस्तदा राजञ्जदकस्थस्तवात्मजः। सञ्जय०-मनदचकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत॥ ३६०॥

> यूयं ससुद्धदः पार्थाः सर्वे सरथवाहनाः। अहमेकः परिद्यूनो विरथो हतवाहनः॥ ३६१॥ एकैकेन तु मां यूयं योधयध्वं युधिष्ठिर। न ह्येको बहुभिवीरैन्यांच्यो योधियतुं युधि॥ ३६२॥ धर्ममूला सतां कीर्तिर्मनुष्याणां जनाधिप। धर्म चैवेह कीर्ति च पालयन् प्रव्रवीम्यहम्॥ ३६३॥

युधि - दिष्ट्या त्वमपि जानीवे क्षत्रधर्म सुयोधन । दिष्ट्या ते वर्तते बुद्धिर्युद्धायैव महाभुज ॥ ३६४ ॥ एक एकेन सङ्गस्य यत्ते सम्मतमायुधम् । तत्त्वमादाय युध्यस्व प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः ॥ ३६५ ॥

हुर्यो०- हन्तैकं भवतामेकः शक्यं मां योऽभिमन्यते। पदातिर्गदया सङ्ख्ये स युध्यतु मया सह ॥ ३६६॥

युधि०- पुरुषो भव गान्धारे युध्यस्व सुसमाहितः। अद्य ते जीवितं नास्ति यदीन्द्रोऽपि तवाश्रयः॥ ३६०॥ तथासौ वाक्प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः। वचो न ममृषे राजश्रुत्तमाश्वः कशामिव॥ ३६८॥ सङ्क्षोभ्य सिळळं वेगाद्रदामादाय वीर्यवान्। अन्तर्जळात्समुत्तस्थौ नागेन्द्र इव निःश्वसन्॥ ३६९॥

तम्त्रीणं तु सम्बेक्ष्य समहष्यन्त सर्वशः। पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च तेऽन्योन्यस्य तलान् ददः॥ ३७०॥ अवहासं तु तं मत्वा पुत्रो दुर्योधनस्तव। प्रत्युवाच ततस्तान् वै पाण्डवान् सहकेशवान् ॥ ३७१ ॥ अस्यावहासस्य फलं प्रतिभोक्ष्यथ पाण्डवाः। गमिष्यथ हताः सद्यः सपञ्चाला यमक्षयम् ॥ ३७२ ॥ एकैकेन च मां युयमासीदत युधिष्ठिर। न हाको बहुमिन्याँच्यो वीरो योधियतुं युधि ॥ ३०३ ॥ युधि०- मा भूदियं तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन । यदाऽभिमन्यं बहवो जब्नुर्यधि महारथाः॥ ३७४॥ सर्वो विमृशते जन्तुः इच्छ्स्थो धर्मदर्शनम्। पदस्थः पिहितं द्वारं परलोकस्य पश्यति ॥ ३७५॥ आमुञ्ज कवचं वीर मूर्घजान यमयस्व च। यञ्चान्यदपि ते नास्ति तदप्यादत्स्व भारत ॥ ३७६॥ इममेकं च ते कामं वीर भयो ददाम्यहम। पञ्चानां पाण्डवेयानां येन त्वं योद्धमिच्छसि । तं हत्वा वै भवान् राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि ॥ ३७७ ॥ ऋते च जीविताद्वीर युद्धे कि कुर्म ते प्रियम् ॥ ३७८॥ ततस्तव सुतो राजन् वर्म जग्राह काञ्चनम्। विचित्रं च शिरस्त्राणं जाम्बूनद्परिष्कृतम् ॥ ३७९ ॥ सबद्धः सगदो राजन् सज्जः सङ्ग्राममधीन । अब्रवीत् पाण्डवान् सर्वान्पुत्रो दुर्योधनस्तव॥ ३८०॥ आतृणां भवतामेको युध्यतां गद्या मया। अहमेद्य गमिष्यामि वैरस्यान्तं सुदुर्गमम्॥ ३८१॥ गदायुद्धे न मे किश्चत् सहशोऽस्तीति चिन्तये। गदया वो हनिष्यामि सर्वानेव समागतान् ॥ ३८२॥

(अ. ३३) एवं दुर्योधने राजन् गर्जमाने मुहुर्भुहुः। युघिष्ठिरस्य सङ्कुद्धो वासुदेवोऽव्रवीदिदम् ॥ ३८३ ॥ यदि नाम हायं युद्धे वरयेत्वां युधिष्ठिर। अर्जुनं नकुलं चैव सहदेवमथापि वा ॥ ३८४॥ किमिदं साहसं राजंस्त्वया व्याहतमीहशम्। एकमेव निहत्याजी भव राजा कुरुष्विति ॥ ३८५॥ नान्यमस्यानुपश्यामि प्रतियोद्धारमाहवे। ऋते वृकोदरात्पार्थात्स च नातिकृतश्रमः॥ ३८६॥ बली भीमः समर्थेश्च इती राजा सुयोधनः। बलवान् वा कृती वेति कृती राजन् विशिष्यते॥ ३८७॥ सोऽयं राजंस्त्वया शतुः समे पथि निवेशितः। न्यस्तश्चात्मा सुविषमे कृच्छ्मापादिता वयम्॥ ३८८॥ को जु सर्वान् विनिर्जित्य शत्रुनेकेन वैरिणा। कुच्छ्प्राप्तेन च तथा हारयेद्राज्यमागतम्॥ ३८९॥ न त्वं भीमो न नकुलः सहदेवोऽथ फालानः। जेतुं न्यायेन शक्तो वै कृती राजा सुयोधनः ॥ ३९०॥ नृतं न राज्यभागेषा पाण्डोः कुन्लाश्च सन्ततिः। अत्यन्तवनवासाय सृष्टा भैक्ष्याय वा पुनः॥ ३९१॥

भीम०- मञ्जस्दन मा कार्वाविवादं यदुनन्दन । अद्य पारं गमिष्यामि वैरस्य भृरादुर्गमम् ॥ ३९२ ॥ अहं सुयोधनं सङ्ख्ये हिनष्यामि न संशयः । विजयो वै भ्रुवः कृष्ण धर्मराजस्य दृश्यते ॥ ३९३ ॥ अध्यर्थेन गुणेनेयं गदा गुरुतरी मम । न तथा धार्तराष्ट्रस्य मा कार्वामोधव व्यथाम् ॥ ३९४ ॥ अहमेनं हि गद्या संयुगे योद्धमुत्सहे ॥ ३९५ ॥ तथा सम्भाषमाणं तु वासुदेवो वृकोदरम्।
हृष्टः सम्पृजयामास वचनं चेदमब्रवीत् ॥ ३९६ ॥
त्वमस्य सिक्थनी मङ्क्त्वा प्रतिक्षा पाल्यिष्यसि ।
यत्नेन तु सदा पार्थ योद्धव्यो धृतराष्ट्रजः ॥ ३९० ॥
ततो भीमवलो भीमो युधिष्ठिरमथाब्रवीत् ।
अद्य कोधं विमोध्यामि निहितं हृद्ये भृशम् ।
सुयोधने धार्तराष्ट्रे खाण्डवेऽग्निमेवार्जुनः ॥ ३९८ ॥
अद्य कीर्तिमयीं मालां प्रतिमोक्ष्ये तवानघ ।
प्राणाञ्श्रियं च राज्यं च मोध्यतेऽद्य सुयोधनः ॥ ३९९ ॥
राजा च धृतराष्ट्रोऽद्य श्रुत्वा पुत्रं मया हतम् ।
स्मरिष्यत्यशुभं कर्म यत्तच्छकुनिबुद्धिजम् ॥ ४०० ॥
इत्युक्तवा भरतश्रेष्टो गदामुद्यम्य वीर्यवान् ।
उद्तिष्ठत युद्धाय शको वृत्रमिवाह्ययन् ॥ ४०१ ॥
तदाह्यानममृष्यन् वै तव पुत्रोऽतिवीर्यवान् ।
प्रत्युपस्थित एवाशु मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ ४०२ ॥

वलरामागमनम्, गदायुद्धम्, दुर्योधनवधः

(अ. १४) ततस्ताळध्वजो रामस्तयोर्युद्ध उपस्थिते।
श्रुत्वा तिच्छण्ययो राजन्नाजगाम हळायुधः॥४०३॥
तं दृष्ट्वा परमप्रीताः पाण्डवाः सहकेशवाः।
उपगम्योपसङ्गृह्य विधिवत् प्रत्यपूजयन् ॥४०४॥
अब्रवीच तदा रामो दृष्ट्वा कृष्णं सपाण्डवम्।
चत्वारिशद्दान्यद्य हे च मे निःसृतस्य वै॥४०५॥
पुष्येण सम्प्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः।
शिष्ययोर्वे गदायुद्धं दृष्टुकामोऽस्मि माधव॥४०६॥

(अ. ५५) मया श्रुतं कथयतामृषीणां राजसत्तम । कुरुक्षेत्रं परं पुण्यं पावनं स्वर्ग्यमेव च ॥ ४०० ॥

तत्र वै योत्स्यमाना ये देहं त्यक्ष्यन्ति मानवाः। तेषां स्वर्गे ध्रुवो वासः दाकेण सह मारिष। तस्मात् समन्तपञ्चकमितो याम द्वृतं नृप ॥ ४०८॥ तथेत्युक्त्वा महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। समन्तपञ्चकं वीरः प्रायादभिमुखः प्रभुः॥ ४०९॥ ततस्ते तु कुङ्क्षेत्रं प्राप्ता नरवरोत्तमाः। प्रतीच्यभिमुखं देशं यथोदिष्टं सुतेन ते॥ ४१०॥ दक्षिणेन सरस्वत्याः स्वयनं तीर्थमुत्तमम्। तस्मिन्देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन् ॥ ४११ ॥ ततः समुपविष्टं तत् सुमहद्राजमण्डलम्। विराजमानं दृहरो दिवीवादित्यमण्डलम् ॥ ४१२॥ तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान् केशवपूर्वजः। उपविद्यो महाराज पूज्यमानः समन्ततः॥ ४१३॥ द्युद्रामे राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः। नक्षत्रैरिव सम्पूर्णो वृतो निश्चि निशाकरः॥ ४१४॥ तौ तथा तु महाराज गदाहस्तौ सुदुःसहौ। अन्योऽन्यं वाग्भिरुग्राभिस्तक्षमाणौ व्यवस्थितौ ॥ ४१५ ॥ अवियाणि ततोऽन्योन्यमुक्त्वा तौ कुरुसत्तमौ। उदीक्षन्तौ स्थितौ तत्र वृत्रशक्तौ यथाऽऽहवे॥ ४१६॥ ततः संपूजितः सर्वैः संप्रहष्टतन्रुरुहः। अभिदुद्राव वेगेन धार्तराष्ट्रं बुकोदरः॥ ४१०॥ (अ. ५७) ततो दुर्योधनो दष्ट्वा भीमसेनं तथागतम्। प्रत्युद्ययावदीनात्मा वेगेन महता नदन् ॥ ४१८॥ समापेततुरन्योन्यं श्टङ्गिणौ चूपभाविव। महानिर्घातद्योषश्च प्रहाराणामजायत ॥ ४१९ ॥ प्रगृहीतगदौ दृष्ट्या दुर्योधनवृकोद्रौ। संशयः सर्वभूतानां विजये समपद्यत ॥ ४२०॥ म.सा.२७

तौ दर्शयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः। गदाभ्यां सहसाऽन्योन्यमाजव्नतुरिन्द्मौ ॥ ४२१ ॥ परस्परं समासाद्य दंशूभ्यां द्विरदेौ यथा। अशोभेतां महाराज शोणितेन परिष्ठुतौ ॥ ४२२ ॥

(अ. ५८) समुदीर्ण ततो दृष्ट्वा सङ्ग्रामं कुरुमुख्ययोः। अथाव्रवीदर्जुनस्तु वासुदेवं यद्दास्विनम् ॥ ४२३॥ अनयोवीरयोर्युद्धे को ज्यायान् भवतो मतः। कस्य वा को गुणो भूयानेतद्दद जनार्दन ॥ ४२४॥

वासु०- उपदेशोऽनयोस्तुख्यो भीमस्तु वळवत्तरः। कृती यत्नपरस्त्वेष धार्तराष्ट्रो वृकोदरात् ॥ ४२५ ॥ भीमसेनस्त धर्मेण युध्यमानो न जेष्यति। अन्यायेन तु युध्यन् वै ह्न्यादेव सुयोधनम् ॥ ४२६ ॥ मायया निर्जिता देवैरसुरा इति नः श्रुतम्। विरोचनस्त राकेण मायया निर्जितः स वै॥ ४२७॥ मायया चाक्षिपत्तेजो बुत्रस्य बलस्दनः। तस्मान्मायामयं भीम आतिष्ठत पराक्रमम् ॥ ४२८॥ प्रतिज्ञातं च भीमेन चृतकाले धनञ्जय। ऊरू मेत्स्यामि ते सङ्घये गद्येति सुयोधनम् ॥ ४२९ ॥ सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पालयत्वरिकर्षणः। मायाविनं तु राजानं माययैव निक्रन्ततु ॥ ४३० ॥ सुयोधनः कृती वीर एकायनगतस्तथा ॥ ४३१ ॥ अपि चोशनसा गीतः श्रृयतेऽयं पुरातनः। श्लोकस्तत्वार्थसहितस्तन्मे निगदतः श्रुण् ॥ ४३२ ॥ पुनरावर्तमानानां भग्नानां जीवितैषिणाम्। भेतव्यमरिशेषाणामेकायनगता हि ते ॥ ४३३ ॥

साहसोत्पतितानां च निराशानां च जीविते। न राक्यमग्रतः स्थातुं राक्रेणापि धनञ्जय ॥ ४३४ ॥ एनं चेन्न महाबाहुरन्यायेन हनिष्यति। एव वः कौरवो राजा धार्तराष्ट्रो भविष्यति ॥ ५३५ ॥ धन अयस्तु श्रुत्वेतत् केरावस्य महात्मनः। प्रेक्षतो भीमसेनस्य सन्यमूरुमताडयत्॥ ४३६॥ गृह्य संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्रणे। मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च ॥ ४३०॥ तथैव तव पुत्रोऽपि गदामार्गविशारदः। व्यचरह्य चित्रं च भीमसेनजिघांसया ॥ ४३८॥ अन्योन्यं ती जिघांसन्ती प्रवीरी पुरुषर्वभी। युप्धाते गरुतमन्तौ यथा नागामिषेषिणौ ॥ ४३९ ॥ तस्मिस्तदा सम्महारे दारुणे सङ्कुले भृशम्। उभावपि परिश्रान्तौ युध्यमानावरिन्दमौ ॥ ४४० ॥ ततो मुहूर्तमाश्वस्य दुर्योधनमुपस्थितम्। वेगेनाभ्यपतदाजन् भीमसेनः प्रतापवान् ॥ ४४१ ॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य संरम्धमितौजसम्। मोघमस्य प्रहारं तं चिकीर्षुर्भरतर्षभ ॥ ४४२ ॥ अवस्थाने मतिं कृत्वा पुत्रस्तव महामनाः। इयेषोत्पतितुं राजंश्छलयिष्यन् चुकोदरम्॥ ४४३॥ अबुद्धयद्गीमसेनस्तु राज्ञस्तस्य चिकीर्वितम्॥ ४४४॥ अथास्य समभिद्रुत्य समुत्कुर्य च सिंहवत्। स्त्या वश्चयतो रॉजन् पुनरेवोत्पतिष्यतः। **ऊरुभ्यां प्राहिणोद्राजन् गदां वेगेन पाण्डवः ॥ ४४५ ॥** सा वज्रनिष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा। ऊरू दुर्योधनस्याथ बभञ्ज प्रियदर्शनौ ॥ ४४६ ॥

स पपात नरव्याद्यो वसुधामनुनादयन् । मसोरुमीमसेनेन पुत्रस्तव महीपते ॥ ४४० ॥ (अ. ५९) ततो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान् । पातितं कौरवेन्द्रं तमुपगम्येदमञ्जवीत ॥ ४४८ ॥ गौगौरिति पुरा मन्द द्रौपदीमेकवाससम्। यत् सभायां हसन्नसांस्तदा वदसि दुर्मते॥ ४४९॥ तस्यावहासस्य फलमद्य त्वं समवाप्नृहि॥ ४५०॥ ्पवमुक्त्वा स वामेन पदा मौळिमुपास्पृशत्। शिर्ध्य राजसिंहस्य पादेन समलोडयत्॥ ४५१॥ तथैव क्रोधसंरको भीमः परवलाईनः। पुनरेवाववीद्वावयं यत्तच्छ्णु नराधिप ॥ ४५२ ॥ चेऽस्मान् पुरोपनृत्यन्त मूढा गौरिति गौरिति। तान् वयं प्रतिनृत्यामः पुनर्गौरिति गौरिति॥ ४५३॥ नास्माकं निकृतिर्विह्निर्नाक्षयृतं न वञ्चना। स्ववाहुबलमाश्चित्य प्रवाधामी वयं रिपून् ॥ ४५४ ॥ तव पुत्रं तथा हत्वा कत्थमानं वृकोदरम्। नृत्यमानं च बहुशो धर्मराजोऽब्रवीदिदम् ॥ ४५५ ॥ गतोऽसि वैरस्यानृण्यं प्रतिज्ञा पूरिता त्वया। श्रुभेनाथाशुभेनैव कर्मणा विरमाधुना ॥ ४५६ ॥ मा शिरोऽस्य पदा मर्दीर्मा धर्मस्तेऽतिगो भवेत्। राजा ज्ञातिर्हतस्त्रायं नैतन्न्याय्यं तवानघ ॥ ४५० ॥ इत्युक्तवा भीमसेनं तु साश्चकण्ठो युधिष्ठिरः। उपस्त्याद्यवीदीनो दुर्योधनमरिन्दमम्॥ ४५८॥ तात मन्यर्न ते कार्यो नात्मा शोच्यस्त्वया तथा। नुनं पूर्वकृतं कर्म सुघोरमनुभूयते ॥ ४५९ ॥

धात्रोपिदष्टं विषमं नूनं फलमसंस्कृतम्।
यद्वयं त्वां जिघांसामस्त्वं चास्मान्कुरुसत्तम्। ४६०॥
आत्मनो द्यप्राधेन महद्व्यसन्मीदशम्।
प्राप्तवानसि यल्लोमान्मदाद्वाच्याच मारत॥ ४६१॥
तवापराधादस्मामिर्भातरस्ते निपातिताः।
निहता ज्ञात्यश्चापि दिष्टं मन्ये दुरत्ययम्॥ ४६२॥
आत्मा न शोचनीयस्ते श्वाच्यो मृत्यु स्तवानघ।
वयमेवाधुना शोच्याः सर्वावस्थासु कौरव॥ ४६३॥
कृपणं वर्तयिष्यामस्तैर्हीना बन्धुमिः प्रियैः।
स्नातृणां चैव पुत्राणां तथा वै शोकविद्वलाः॥ ४६४॥

श्रीकृष्णकृतं बलरामसान्त्वनम् , कृष्ण-दुर्योधनसंवादः (अ. ६०) शिरस्यभिद्वतं दृष्ट्वा भीमसेनेन ते सुतम्। सञ्जय०-रामः प्रहरतां श्रेष्ठश्चुकोध बलवद्वली ॥ ४६५ ॥ ततो मध्ये नरेन्द्राणामूर्ध्वबाहुर्द्दलायुधः। कुर्वन्नार्तस्वरं घोरं चिग् धिग् भीमेत्युवाच ह ॥ ४६६ ॥ अहो धिग्यद्धो नाभेः प्रहृतं धर्मवित्रहे । नैतद्दृष्टं गदायुद्धे कृतवान्यद्चुकोदरः ॥ ४६० ॥ न चैष पतितः कृष्ण केवलं मत्समोऽसमः। आश्रितस्य तु दौर्बच्यादाश्रयः परिभत्स्यते ॥ ४६८ ॥ ततो लाङ्गलमुद्धम्य मीममभ्यद्ववद्वली ॥ ४६८ ॥ तमुत्पतन्तं जन्नाह केशवो विनयान्वितः। वाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्यां प्रयत्नाहलवद्वली ॥ ४०० ॥ जवाच चैनं संरब्धं शमयन्निव केशवः ॥ ४०१ ॥ आत्मवृद्धिर्मित्रवृद्धिर्मित्रविद्यस्तथा ॥ विपरीतं द्विषत्स्वेतत् षड्वाचा वृद्धिरात्मनः ॥ ४०२ ॥

अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शृद्धपौरुषाः। स्वकाः पितृष्वसुः पुत्रास्ते परैर्निकृता भृशम् ॥ ४०३ ॥ प्रतिज्ञापाळनं धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्ग्यहम्। सुयोधनस्य गद्या भङ्कास्म्यूरू महाहवे। इति पूर्व प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातले ॥ ४७४ ॥ मैत्रेयेणाभिशप्तश्च पूर्वमेव महर्षिणा। ऊरू ते भेत्स्वते भीमो गदयेति परन्तप ॥४७५॥ अतो दोषं न परयामि मा कुद्धयस्व प्रस्तवहन् ॥ ४०६॥ योनः स्वैः सुखहार्देश्च सम्बन्धः सह पाण्डवैः। तेषां वृद्ध्या हि चृद्धिनों मा क्रुधः पुरुषर्पम ॥ ४७० ॥ वासुदेववचः श्रुत्वा सीरभृत प्राह धर्मवित्। धर्मः सुचरितः सद्भिः स च द्वाभ्यां नियच्छति। अर्थश्चात्यर्थलुब्धस्य कामश्चातिप्रसङ्गिणः॥ ४७८॥ धर्मार्थौ धर्मकामी च कामार्थौ चाप्यपीडयन्। धर्मार्थकामान्योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ ४७९ ॥ तिददं व्याकुलं सर्वे कृतं धर्मस्य पीडनात्। भीमसेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्य माम् ॥ ४८० ॥

कृष्ण०- अरोषणो हि धर्मात्मा सततं धर्मवत्सरुः। भवान् प्रख्यायते लोके तस्मात् संशाम्य मा कुधः॥ ४८१॥ प्राप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च। आनुण्यं यातु वैरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः॥ ४८२॥

सञ्जय ०-धर्मेच्छ्छमपि श्रुत्वा केशवात् स विशां पते । नैय प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ॥ ४८३॥ हत्वाऽधर्मेण राजानं धर्मात्मानं सुयोधनम् । तिह्ययोधीति लोकेऽस्मिन् स्याति यास्यति पाण्डवः ॥४८४॥

दुर्योधनोऽपि धर्मात्मा गतिं यास्यति शाश्वतीम्। ऋजुयोधी हतो राजा धार्तराष्ट्रो नराधिषः॥ ४८५॥ इत्युक्तवा रथमास्थाय रौहिणेयः प्रतापवान्। श्वेताभ्रशिखराकारः प्रययौ हारकां प्रति ॥ ४८६ ॥ ततो युधिष्ठिरं दीनं चिन्तापरमधोमुखम्। शोकोपहतसङ्करपं वासुदेवोऽव्रवीदिदम् ॥ ४८०॥ (अ. ६१) तदैवैष हतः पापो यदैव निरपत्रपः। लुन्धः पापसहायश्च सुहदां शासनातिगः॥ ४८८॥ पाण्डुभ्यः प्रार्थ्यमानोऽपि पिज्यमंशं न दत्तवान् । दिष्ट्या हतोऽयं पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ ४८९ ॥ इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं कृष्णाद्दुर्योधनो नृपः। अमर्षवरामापन्न उद्तिष्टद्विशों पते ॥ ४९०॥ स्फिग्देशेनोपविष्टः स दोभ्यां विष्टभ्य मेदिनीम्। दृष्टि भ्रूसङ्कटां कृत्वा वासुदेवे न्यपातयत्॥ ४९१॥ अर्धोन्नतशरीरस्य रूपमासीन्नूपस्य तु। कृद्धस्याशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य भारत ॥ ४९२ ॥ प्राणान्तकरिणीं घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्। दुर्योधनो वासुदेवं वाग्भिष्याभिरार्दयत्॥ ४९३॥ कंसदासस्य दायाद न ते लजाऽस्त्यनेन वै। अधर्मेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः। **ऊरू भिन्धीति भीमस्य स्वृतिं मिथ्या प्रयच्छता ॥ ४९४ ॥** किं न विज्ञातमेतन्मे यद्जुनमवोचथाः॥ ४९५॥ घातयित्वा महीपालानृजुयुद्धान् सहस्रशः। जिह्यैरुपायैर्बहुभिर्न ते लज्जा न ते घृणा ॥ ४९६ ॥ यदि मां चापि कर्णं च भीष्मद्रोणौ च संयुतौ। ऋजुना प्रतियुद्धयेथा न ते स्याद्विजयो ध्रुवम् ॥ ४९० ॥

वास०- हतस्त्वमसि गान्धारे सभावस्त्रतवान्धवः। सगणः ससुहचैच पापं मार्गमनुष्टितः ॥ ४९८ ॥ तवैव दुष्कृतैर्वारी भीष्मद्रोणी निपातितौ। कर्णश्च निहतः सङ्ख्ये तव शीळाचुवर्तकः ॥ ४९९ ॥ याच्यमानं मया मृह पिज्यमंशं न दित्ससि। पाण्डवेभ्यः स्वराज्यं च छोभाच्छकुनिनिश्चयात्॥ ५००॥ विषं ते भीमसेनाथ दत्तं सर्वे च पाण्डवाः। प्रदीपिता जतुगृहे मात्रा सह सुद्र्भते ॥ ५०१ ॥ सभायां याज्ञसेनी च रुष्टा चते रजस्वला। तदैव तावद्बुष्टात्मन् वध्यस्त्वे निरपत्रप ॥ ५०२ ॥ अभिमन्युश्च यद्वाल एको बहुभिराहवे। त्वहोषैनिहतः पाप तस्मादिस हतो एणे ॥ ५०३ ॥ यान्यकार्याणि चास्माकं कतानीति प्रभाषसे। वैगुण्येन तवात्यंर्थं सर्वं हि तदन्षितम् ॥ ५०४॥ लोमेनातिबलेन त्वं तृष्णया च वशीकृतः। कृतवानस्यकार्याणि विपाकस्तस्य सुज्यताम्॥ ५०५॥

दुर्यो० अधीतं विधिवद्दनं भूः प्रशास्ता ससागरा।
मूर्णि स्थितमित्राणां को जु स्वन्ततरो मया॥ ५०६॥
यदिष्टं क्षत्रवन्थ्नां स्वधर्ममनुपद्यताम्।
तदिदं निधनं प्राप्तं को जु स्वन्ततरो मया॥ ५००॥
सस्रहत्सानुगश्चेष स्वर्गं गन्ताहमच्युत।
यूयं निहतसङ्खराः शोचन्तो वर्तयिष्यथ॥ ५०८॥

अर्जुनरथस्य भस्मीभवनम्, गान्धारीसमाश्वासनम्

(भ. ६२) ततस्ते प्रययुः सर्वे निवासाय महीक्षितः। श्राङ्खान् प्रध्मापयन्तो वै हृष्टाः परिघवाहवः॥ ५०९॥ शिविरं समनुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः। अवतेरुर्महाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः॥ ५१०॥

ततो गाण्डोबधन्वासमध्यभाषत केरावः। स्थितः प्रियहिते नित्यमतीच भरतर्वम ॥ ५११ ॥ अवरोपय गाण्डीवमक्षयो च महेषुधी। अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्धरतसत्तम् ॥ ५१२ ॥ स्वयं चैवावरोह त्वमेत च्छेयस्तवान छ। तचाकरोत्तथा वीरः पाण्डुपुत्रो धनअयः॥ ५१३॥ अथ पश्चात्ततः कृष्णो रङ्मीनुसूज्य वाजिनाम् । अवारोहत मेघावी रथाद्वाण्डीवधन्वनः ॥ ५१४ ॥ अथावतीर्णे भूतानामीश्वरे सुमहात्मनि । कपिरन्तर्देधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ ५१५॥ अथादीप्तोऽग्निना ह्याद्य प्रजज्वाल महीपते । भस्मीभूतोऽपतद्भूमौ रथो गाण्डीवधन्वनः ॥ ५१६ ॥ तं तथा भस्मभूतं तु दृष्ट्वा पाण्डुसुताः प्रभो। अभवन् विस्मिता राजन्नर्जुनश्चेदमव्यीत्॥ ५१७॥ गोविन्द कस्माद्भगवन् रथो दग्धोऽयमग्निना। तन्मे बूहि महाबाहो श्रोतव्यं यदि मन्यसे॥ ५१८॥ अखेर्वहविधेर्दग्धः पूर्वमेनायमर्जुन । मद्धिष्टितत्वात् समरे न विशीर्णः परन्तप् ॥ ५१९ ॥ इदानीं तु विशीर्णोऽयं दग्धो ब्रह्मास्त्रतेजसा। मया विमुक्तः कौन्तेय त्वय्यच कृतकर्मणि ॥ ५२० ॥ ईपदुत्स्मयमानस्त् भगवान् केशवोऽरिहा। परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ ५२१ ॥ दिष्ट्या जयसि कीन्तेय दिष्ट्या ते शत्रवो जिताः। दिष्ट्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः॥ ५२२॥ त्वं चापि कुशली राजन् माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। मुक्ता वीरक्षयादस्मात् सङ्ग्रामान्निहतद्विषः॥ ५२३॥

वासु०-

इत्येवमुक्ते ते वीराः शिविरं तव भारत। प्रविश्य प्रत्यपद्यन्त कोशरत्नर्धिसञ्चयान् ॥ ५२४ ॥ रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्। भूषणान्यथ मुख्यानि कम्बलान्यजिनानि च। दासीदासमसङ्ख्येयं राज्योपकरणानि च ॥ ५२५ ॥ ते प्राप्य घनमक्षय्यं त्वदीयं भरतर्षभ। उदकोशन् महाभागा नरेन्द्र विजितारयः॥ ५२६॥ अथाववीनमहाराज वासुदेवो महायशाः। अस्माभिर्भङ्गलार्थाय वस्तव्यं शिविराद्वहिः॥ ५२७॥ तथेत्युक्त्वा हि ते सर्वे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा। वासुदेवेन सहिता मङ्गलार्थं बहिर्ययुः॥ ५२८॥ ते समासाद्य सरितं पुण्यामोघवतीं नृप। न्यवसन्नथ तां रात्रिं पाण्डवा हतदात्रवः॥ ५२९॥ (अ. ६३) हतं दुर्योधनं दृष्ट्वा भीमसेनेन संयुगे। ब्युत्कस्य समयं राजन् धार्तराष्ट्रं महाबलम्। चैश०-युधिष्ठिरं महाराज महद्भयमथाविशत्॥ ५३०॥ तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्तदा। गान्धार्याः कोधदीसायाः पूर्वं प्रशामनं भवेत् ॥ ५३१ ॥ सा हि पुत्रवधं श्रुत्वा कृतमस्माभिरीदशम्। मानसेनाग्निना कृद्धा भस्मसान्नः करिष्यति ॥ ५३२ ॥ एवं विचिन्त्य बहुधा भयशोकसमन्वितः। वासुदेवमिदं वाक्यं धर्मराजोऽभ्यभाषत ॥ ५३३ ॥ गान्धार्या हि महावाहो कोधं बुद्धयस्व माधव। सा हि नित्यं महाभागा तपसोत्रेण कर्शिता॥ ५३४॥ पुत्रपौत्रवधं श्रुत्वा श्रुवं नः सम्प्रधश्यति । तस्याः प्रसादनं वीर प्राप्तकालं मतं मम् ॥ ५३५ ॥

कश्च तां कोघताम्राक्षीं पुत्रव्यसनकारींताम्। चीक्षितुं पुरुषः राक्तस्त्वामृते पुरुषोत्तम ॥ ५३६ ॥ तत्र मे गमनं प्राप्तं रोचते तव माधव॥ ५३०॥ धर्मराजस्य वचनं श्रुत्वा यदुकुलोद्वहः। जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केशवो विभुः॥ ५३८॥ विदितं घृतराष्ट्रस्य सोऽवतीर्यं रथोत्तमात्। अभ्यगच्छददीनात्मा धृतराष्ट्रनिवेशनम् ॥ ५३९॥ पूर्व चाभिगतं तत्र सोऽपश्यद्दविसत्तमम्॥ ५४०॥ पादी प्रपीड्य कृष्णस्य राज्ञश्चापि जनार्दनः। अभ्यवादयदव्ययो गान्धारीं चापि केशवः॥ ५४१॥ ततस्तु यादवश्रेष्ठो घृतराष्ट्रमघोक्षजः। पाणिमाळक्य राजेन्द्र सुस्वरं प्रहरोद ह ॥ ५४२ ॥ स महर्तादिवोत्सुज्य बाष्पं शोकसमुद्भवम्। प्रक्षाल्य वारिणा नेत्रे ह्याचम्य च यथाविधि। खवाच प्रस्तुतं वाक्यं घृतराष्ट्रमरिन्द्मः॥ ५४३॥ न तेऽस्त्यविदितं किश्चिद्वृद्धस्य तव भारत। कालस्य च यथा वृत्तं तत्ते सुविदितं प्रभो ॥ ५४४ ॥ मया च स्वयमागम्य युद्धकाल उपस्थिते। सर्वलोकस्य सान्निध्ये ग्रामांस्त्वं पञ्च याचितः॥ ५४५॥ त्वया कालोपसृष्टेन लोभतो नापवर्जिताः। तवापराधावृपते सर्वे क्षत्रं क्षयं गतम्॥ ५४६॥ याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तत्कृतवानसि। कालोपहतचित्ता हि सर्वे मुहान्ति भारत ॥ ५४७ ॥ यथा मूढो भवान् पूर्वमस्मित्रर्थे समुद्यते। किमन्यत्कालयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम् ॥ ५४८ ॥

मा च दोषान महाप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय। अल्पोऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम् ॥ ५४९ ॥ कुळं चंशश्च पिण्डाश्च यच पुत्रकृतं फलम्। गान्धार्यास्तव वै नाथ पाण्डवेषु प्रतिष्ठितम् ॥ ५५० ॥ एतत्सर्वमनुध्याय आत्मनश्च व्यतिक्रमम्। शिवेन पाण्डवान पाहि नमस्ते भरतर्षभ ॥ ५५१ ॥ एवसुक्त्वा महाराज धृतराष्ट्रं यद्त्तमः। उवाच परमं वाक्यं गान्धारीं शोककर्शिताम् ॥ ५५२ ॥ सौबलेयि निवोध त्वं यक्वां वक्ष्यामि तच्छणु। त्वत्समा नाऽस्ति लोकेऽस्मिन्नद्य सीमन्तिनी ग्रुमे ॥ ५५३ ॥ जानासि च यथा राह्नि सभायां मम सन्निधी। धर्मार्थसहितं वाक्यमभयोः पक्षयोर्हितम् । उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयैः कृतम्॥ ५५४॥ दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जयार्थी परुषं वचः। श्रुण मृढ बचो महां यतो धर्मस्ततो जयः॥ ५५५॥ तिद्दं समनुपातं तव वाक्यं जुपातमजे। एवं विदित्वा कल्याणि मा स्म शोके मनः क्रथाः॥ ५५६ ॥ पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन। राका चासि महाभागे निर्देग्धं तपसो बलात ॥ ५५० ॥ वासुदेववचः श्रत्वा गान्धारी वाक्यमब्रवीत्। पवमेतन्महाबाह्ये यथा बदस्ति केशव॥ ५५८॥ आधिभिर्दश्चमानाया मितः सञ्जलिता मम। सा मे व्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाक्यं जनार्दन ॥ ५५९ ॥ राज्ञस्त्वन्धस्य वृद्धस्य इतपुत्रस्य केशव। त्वं गतिः सहितैर्वीरैः पाण्डवैर्द्विपदां वरः ॥ ५६० ॥

पतावदुक्त्वा वचनं मुखं प्रच्छाद्य वाससा।
पुत्रशोकाभिसन्तता गान्धारी प्रश्रोद ह ॥ ५६१॥
तत पनां महावाद्यः केशवः शोककिशंताम्।
हेतुकारणसंयुक्तैविक्यैराश्वासयत् प्रभुः ॥ ५६२॥
समाश्वास्य च गान्धारीं धृतराष्ट्रं च माधवः।
प्रायात्ततस्तु त्वरितो दिदृश्यः पाण्डवावृष ॥ ५६३॥
आगम्य शिविरं रात्रौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्।
तच्च तेभ्यः समाख्याय सहितस्तैः समाहितः॥ ५६४॥

दुर्योधनविलापः, अश्वत्थामः सैनापत्याभिषेकः

(अ. ६४) अधिष्ठितः पदा मूर्धिन भग्नसक्यो महीं गतः।

भृत० शौटीर्यमानी पुत्रो में किमभाषत सञ्जय।। ५६५॥

सञ्जय०-भग्नसक्यो नृपो राजन् पांसुना सोऽवगुण्ठितः।

संरम्भाश्रुपरीताभ्यां नेत्राभ्यामिनवीक्ष्य माम्।

बाह् धरण्यां निष्ण्य निःश्वस्येदमथाव्रवीत्॥ ५६६॥

भीष्मे शान्तनवे नाथे कर्णे शस्त्रभृतां वरे।

इमामवस्थां प्राप्तोऽस्मि कालो हि दुरितकमः॥ ५६०॥

एकादशचमूभर्ता सोऽहमेतां दशां गतः।

कालं प्राप्य महाबाहो न कश्चिदितवर्तते॥ ५६८॥

आस्थातव्यं मदीयानां येऽस्मिश्चीवन्ति संयुगे।

यथाहं भीमसेनेन व्युत्कस्य समयं हतः॥ ५६९॥

अभिज्ञौ युद्धधर्मस्य मम माता पिता च मे।

तौ हि सञ्जय दुःखातौं विज्ञाप्यो वचनाद्धि मे॥ ५७०॥

इष्टं भृत्या भृताः सम्यक् भूः प्रशास्ता ससागरा।

मूर्धिन स्थितमित्राणां जीवतामेव सञ्जय॥ ५७१॥

दत्ता दाया यथाशक्ति मित्राणां च प्रियं कृतम्। अमित्रा बाधिताः सर्वे को नु स्वन्ततरो मया॥ ५७२॥ दिष्ट्या नाहं जितः सङ्ख्ये परान् प्रेष्यवदाश्रितः । दिष्ट्या में विपुला लक्ष्मीर्धते त्वन्यगता विभो ॥ ५७३ ॥ अभ्वत्थामा महाभागः कृतवर्मा च सात्वतः । कृपः शारद्वतश्चैव वक्तव्या वचनान्मम ॥ ५०४॥ अधर्मेण प्रवृत्तानां पाण्डवानामनेकशः। विश्वासं समयच्नानां न यूयं गन्तुमर्हश्य ॥ ५७५ ॥ · वार्तिकांश्चाव्रवीद्राजा पुत्रस्ते सत्यविक्रमः । अधर्माद्भीमसेनेन निहतोऽहं यथा रणे॥ ५०६॥ सोऽहं द्रोणं स्वर्गगतं कर्णशस्यावभौ तथा। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि साथहीनो यथाऽध्वगः॥ ५७७॥ कथं भ्रातृन् हताञ्श्रत्वा भतीरं च स्वसा मम। रोस्यमाणा दुःखार्ता दुःशला सा भविष्यति ॥ ५७८ ॥ स्तुवाभिः प्रस्तुवाभिश्च वृद्धो राजा पिता मम। गान्धारीसहितश्चैव कां गतिं प्रतिपत्स्यति ॥ ५७९ ॥ नुनं लक्ष्मणमातापि हतपुत्रा हतेश्वरा। विनाशं यास्यति क्षिप्रं कल्याणी पृथुळोचना ॥ ५८०॥ यदि जानाति चार्वाकः परिवाड्वाग्विशारदः। करिष्यति महाभागो ध्रवं चापचितिं मम ॥ ५८१ ॥ समन्तपञ्चके पुण्ये त्रिषु छोकेषु विश्वते। अहं निधनमासाद्य लोकान् प्राप्स्यामि शाश्वतान् ॥ ५८२ ॥ (अ. ६५) वार्तिकानां सकाशात्तु श्रुत्वा दुर्योधनं हतम्। अभ्वत्थामा कृपश्चैव कृतवर्मा च सात्वतः।

त्वरिता जवनैरश्वैरायोधनमुपागमन् ॥ ५८३ ॥

तत्रापश्यन् महात्मानं धार्तराष्ट्रं निपातितम्। प्रमग्नं वायुवेगेन महाशालं यथा वने ॥ ५८४ ॥ भूमौ विचेष्टमानं तं रुघिरेण समुक्षितम्। महागजमिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम् ॥ ५८५ ॥ पूर्णचन्द्रमिव व्योग्नि तुषारावृतमण्डलम्। ते तं दृष्वा महेष्वासं भृतले पतितं नृपम्। अवतीर्य रथेभ्यश्च प्राद्ववन् राजसन्निघौ ॥ ५८६ ॥ दुर्योधनं च सम्प्रेक्ष्य सर्वे भूमाबुपाविशन् ॥ ५८० ॥। ततो द्रौणिर्महाराज वाष्पपूर्णेक्षणः श्वसन्। उवाच भरतश्रेष्टं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्॥ ५८८॥ न नृनं विद्यते सत्यं मानुषे किञ्चिदेव हि। यत्र त्वं पुरुषव्यात्र रोषे पांसुषु रूषितः॥ ५८९॥ दुर्विज्ञेया गतिर्नूनं कार्याणां कारणान्तरे। यहै लोकगुरुर्भृत्वा भवानेतां दशां गतः॥ ५९०॥ अधुवा सर्वमर्त्येषु श्रीरुपालक्ष्यते भृशम् । भवतो व्यसनं इद्वा शक्रविस्पर्धिनो भृशम् ॥ ५९१ ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दुःखितस्य विशेषतः। उवाच राजन् पुत्रस्ते प्राप्तकालमिदं वचः ॥ ५९२ ॥ ईहरोो लोकधर्मोऽयं धात्रा निर्दिष्ट उच्यते। विनाशः सर्वभूतानां काळपर्यायमागतः॥ ५९३॥ सोऽयं मां समनुप्रातः प्रत्यक्षं भवतां हि यः। पृथिवीं पालयित्वाऽहमेतां निष्ठामुपागतः ॥ ५९४ ॥ दिष्टया नाई परावृत्तो युद्धे कस्याञ्चिदापदि। दिख्या च वोऽहं पदयामि मुकानस्माजनक्षयात्॥ ५९५ ॥ मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सौहदान्निधनेन मे। यदि वेदाः प्रमाणं वो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ ५९६॥

कृतं भवद्भिः सहशामन्हपिमवात्मनः। यतितं विजये नित्यं दैवं तु दुरतिक्रमम्॥ ५९७॥ प्तावदुक्ता वचनं वाष्पव्याकुळळोचनः। तृष्णीं बभूव राजेन्द्र रजासी विह्नलो भृशम् ॥ ५९८ ॥ तथा दृष्ट्वा तु राजानं बाष्पशोकसमन्वितम्। द्रौणिः क्रोधेन जज्वाल यथा विद्वर्जगत्क्षये ॥ ५९९ ॥ स च कोधसमाविष्टः पाणौ पाणि निपीड्य च। बाष्पविद्वलया वाचा राजानिमदमव्यीत ॥ ६००॥ पिता मे निहतः श्रुद्धैः सुनृशंसेन कर्मणा। न तथा तेन तप्यामि यथा राजंस्त्वयाऽद्य वै॥ ६०१॥ श्रुण चेदं वचो महां सत्येन वदतः प्रभो ॥ ६०२ ॥ अद्यार्ह सर्वेपञ्चालान् वासुदेवस्य पश्यतः। सर्वोपायैहिं नेष्यामि प्रतराजनिवेशनम्। अनुज्ञां तु महाराज भवान् मे दातुमर्हति ॥ ६०३ ॥ इति श्रुत्वा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कौरवः। मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमब्बीत्। आचार्य शीव्रं कलशं जलपूर्ण समानय ॥ ६०४॥ स तद्वचनमाज्ञाय राज्ञो ब्राह्मणसत्तमः। कल्हां पूर्णमादाय राज्ञोऽन्तिकमुपागमत्॥ ६०५॥ तमब्रवीनमहाराज पुत्रस्तव विशां पते। ममाज्ञया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपुत्रोऽभिषिच्यताम्। सैनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छिस वियम् ॥ ६०६॥ राज्ञो नियोगाद्योद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। वर्तता क्षत्रधर्मेण होवं धर्मविदो विदः॥ ६०७॥

राइस्त वचनं श्रुत्वा रूपः शारद्वतस्तथा।
द्रौणिं राज्ञो नियोगेन सैनापत्येऽभ्यषेचयत्॥६०८॥
सोऽभिषिक्तो महाराज परिष्वज्य नृपोत्तमम्।
प्रययौ सिंहनादेन दिशः सर्वा विनादयन्॥६०९॥
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र शोणितेन परिष्वुतः।
तां निशां प्रतिपेदेऽथ सर्वभृतभयावहाम्॥६१०॥
अपऋग्य तु ते तूर्णं तस्मादायोधनान्नृप।
शोकसंविग्नमनसिश्चन्ताध्यानपराऽभवन्॥६११॥

भीष्मपर्वतः स्ठोकाः ॥ ५२५३ ॥ आदिपर्वतः स्ठोकाः ॥ १०२४८ ॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे शब्यपर्व समाप्तम् ॥

## महाभारतसारः

# १०. सौप्तिकपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

# उल्ह्रकोपदेशः, द्रौणिकृपसंवादः

(अ. १) अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मम। घृत०- कृतवर्मा कृपो द्रौणिः किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥ सञ्जय०-गत्वा त तावका राजवातिवृरमवस्थिताः। अपस्यन्त वनं घोरं नानादुमळताचृतम् ॥ २ ॥ प्रविदय तद्वनं घोरं वीक्षमाणाः समन्ततः। शाखासहस्रसंछन्नं न्यग्रोधं द्दशुस्ततः॥३॥ तेऽवतीर्य रथेभ्यश्च विष्रमुच्य च वाजिनः। उपस्पद्य यथान्यायं सन्ध्यामन्वासत प्रभो ॥ ४ ॥ ततोऽस्तं पर्वतश्रेष्ठमनुप्राप्ते दिवाकरे। सर्वस्य जगतो घात्री शर्वरी समपद्यत ॥ ५ ॥ ग्रह्मक्षत्रताराभिः सम्पूर्णीभिरलङ्कृतम्। नभों ऽशकमिवासाति प्रेक्षणीयं समन्ततः॥ ६॥ तस्मिन् रात्रिमुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः। कृतवर्मा कृपो द्रौणिरुपोपविविद्यः समम्॥ ७॥ निद्रया च परीताङ्गा निषेद्धरणीतले। श्रमेण सुदृढं युक्ता विक्षता विविधैः शरैः ॥ ८॥ ततो निद्रावशं प्राप्ती कृपभोजी महारथी। महार्दशयनोपेतौ भूमावेव ह्यनाथवत् ॥ ९ ॥ 858

कोधामर्षवशं प्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत। न वै सम स जगामाथ निद्रां सर्प इव श्वसन् ॥ १०॥ चीक्षमाणो वनोद्देशं नानासस्वैर्निषेवितम्। अपस्यत महाबाहुर्न्थग्रोधं वायसैर्युतम् ॥ ११ ॥ तत्र काकसहस्राणि तां निशां पर्यणामयन । सुखं स्वपन्ति कौरव्य पृथक्पृथगुपाश्रयाः॥ १२॥ सुतेषु तेषु काकेषु विश्रब्धेषु समन्ततः। सोऽपश्यत् सहसायान्तमुळूकं घोरदर्शनम्॥ १३॥ सोऽथ शब्दं मृदं कृत्वा लीयमान इवाण्डजः। सुप्ताञ्ज्ञान सुबहून् वायसान् वायसान्तकः॥ १४॥ तदृदृष्ट्वा सोपधं कर्म कौशिकेन कृतं निशि। तद्भावे कृतसङ्खल्पो द्रौणिरेकोऽन्वचिन्तयत् ॥ १५॥ उपदेशः कृतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे। शत्रुणां क्षपणे युक्तः प्राप्तः कालश्च मे मतः॥ १६॥ नाद्य शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः। राज्ञः सकाशात्तेषां तु प्रतिज्ञातो वधो मया।। १७॥ पतङ्गाग्निसमां वृत्तिमास्थायात्मविनाशिनीम्। न्यायतो युध्यमानस्य प्राणत्यागो न संशयः। छद्मना च भवेत् सिद्धिः रात्रूणां च महान् क्षयः॥ १८॥ ततः संशयितादर्थाचोऽर्थो निःसंशयो भवेत । तं जना वहु मन्यन्ते ये च शास्त्रविशारदाः॥ १९॥ इत्येवं निश्चयं चके सुप्तानां निधि मारणे। पाण्ड्रनां सह पाञ्चालैद्रीणपुत्रः प्रतापवान् ॥ २० ॥ स करां मतिमास्थाय विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः। सुप्ती प्राबोधयत्ती तु मातुलं भोजमेव च ॥ २१ ॥ स मुहूर्तमिव ध्यात्वा वाष्पविह्वलमब्रवीत् ॥ २२ ॥

हतो दुर्योधनो राजा एकवीरो महाबछः।
यस्यार्थे वैरमस्माभिरासक्तं पाण्डवैः सह।। २३॥
चृकोदरेण क्षुद्रेण सुनृशंसमिदं कृतम्।
मूर्धाभिषिकस्य शिरः पादेन परिमृद्नता॥ २४॥
पाण्डवैर्धार्तराष्ट्राणां यदिदं कदनं कृतम्।
वयमेव त्रयः शिष्टा अस्मिन् महति वैशसे॥ २५॥
केचिशागशतप्राणाः केचित्सर्वाश्वकोविदाः।
निहताः पाण्डवेयस्ते मन्ये काळस्य पर्ययम्॥ २६॥
प्वमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्येण तत्त्वतः।
यथा ह्यस्येदशी निष्ठा कृतकार्येऽपि दुष्करे॥ २०॥
भवतोस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते।
व्यापन्नेऽस्मिन् महत्यर्थे यन्नः श्रेयस्तदुच्यताम्॥ २८॥

(अ. २) आवद्धा मानुषाः सर्वे निवद्धाः कर्मणोर्ह्योः ।

कृप०— दैवे पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥ २९ ॥

न द्वि देवेन सिध्यन्ति कार्याण्येकेन सत्तम ।

न चापि कर्मणैकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः ॥ ३० ॥

पर्जन्यः पर्वते वर्षन् किन्तु साध्यते फलम् ॥ ३१ ॥

उत्थानं चापि दैवस्य हानुत्थानं च दैवतम् ।

व्यर्थ भवति सर्वत्र पूर्वस्तत्र विनिश्चयः ॥ ३२ ॥

सुवृष्टे च यथा देवे सम्यक् क्षेत्रे च क्षिते ।

स्रीजं महागुणं भ्यात्तथा सिद्धिर्हि मानुषी ॥ ३३ ॥

कृतः पुरुषकारश्च सोऽपि दैवेन सिध्यति ।

तथास्य कर्मणः कर्तुरभिनिर्वर्तते फलम् ॥ ३४ ॥

उत्थानं च मनुष्याणां दक्षाणां दैववर्जितम् ॥

अफलं दृश्यते लोके सम्यग्वप्यप्रादितम् ॥ ३५ ॥

तत्राळसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनस्विनः। उत्थानं ते विगर्हन्ति प्राज्ञानां तन्न रोचते ॥ ३६॥ आयशो हि कृतं कर्म नाफलं दश्यते भुवि। अकृत्वा च पुनर्दुःखं कर्म पश्येन्महाफलम्॥ ३०॥ चेद्यामकुर्वेह्यभते यदि किञ्चिद्यहच्छया। यो वा न लभते कृत्वा दुईशौँ ताबुभावि ॥ ३८॥ दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वर्थान् सम्यगीहते। दक्षो दाक्षिण्यसम्पन्नो न स मोघैर्विहन्यते ॥ ३९॥ सम्यगीहा पुनरियं यो बृद्धानुपसेवते। आपृच्छति च यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः ॥ ४० ॥ वृद्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्। उत्थानस्य फलं सम्यकदा स लभतेऽचिरात्॥ ४१ ॥ रागात् क्रोघाद्भयाङ्घोभाद्योऽर्थानीहति मानवः। अनीराश्चावमानी च स शीवं भ्रश्यते श्रियः॥ ४२॥ सोऽयं दुर्योधनेनार्थी लुब्धनादीर्घदारीना । असमर्थः समारब्धो मूहत्वाद्विचिन्तितः॥ ४३॥ हितबुद्धीननादत्य सम्मन्त्र्यासाधुभिः सह। वार्यमाणोऽकरोद्वैरं पाण्डवेर्गुणवत्तरैः॥ ४४॥ अजुवर्तामहे यत्तु तं वयं पापपूरुषम्। अस्मानप्यनयस्तस्मात् प्राप्तोऽयं दारुणो महान् ॥ ४५॥ अनेन तु ममाद्यापि व्यसनेनोपतापिता। बुद्धिश्चिन्तयते किञ्चित् स्वं श्रेयो नावबुद्ध्यते ॥ ४६ ॥ मुद्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्याः सुद्धदो जनाः। तेऽत्र पृष्टा यथा ब्र्युस्तत्कर्तव्यं तथा भवेत्॥४०॥ ते वयं धृतराष्ट्रं च गान्धारी च समेत्य ह। उपपृच्छामहे गत्वा विदुरं च महामतिम्॥ ४८॥

ते पृष्टास्तु वदेयुर्यच्छ्रेयो नः समनन्तरम्।
तद्स्माभिः पुनः कार्यमिति मे नैष्टिकी मितः ॥ ४९ ॥
अनारम्भात्तु कार्याणां नार्थः सम्पद्यते कचित् ॥ ५० ॥
इते पुरुषकारे तु येषां कार्यं न सिद्ध्यति।
दैवेनोपहतास्ते तु नात्र कार्या विचारणा ॥ ५१ ॥

(अ. ३) क्रपस्य वचनं श्रुत्वा धर्मार्थसहितं श्रुभम्। अश्वत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः॥ ५२॥ दद्यमानस्तु शोकेन प्रदीतेनाग्निना यथा। कूरं मनस्ततः कृत्वा ताबुभौ प्रत्यभाषत ॥ ५३॥ पुरुषे पुरुषे बुद्धियां या भवति शोभना। तुष्यन्ति च पृथक् सर्वे प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥ ५४ ॥ सर्वो हि मन्यते लोक आत्मानं वुद्धिमत्तरम्। सर्वस्यात्मा बहुमतः सर्वात्मानं प्रशंसति ॥ ५५ ॥ सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता। परवृद्धिं च निन्दन्ति स्वां प्रशंसन्ति चासकृत् ॥ ५६ ॥ कारणान्तरयोगेन योगे येषां समागतिः। अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्यन्ति चासकृत्॥ ५७॥ तस्यैव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा। कालयोगे विपर्यासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ५८ ॥ अन्यया यौवने मर्त्यो बुद्ध्या भवति मोहितः। मध्येऽन्यया जरायां त सोऽन्यां रोचयते मतिम ॥ ५९ ॥ व्यसनं वा महाघोरं समृद्धिं चापि ताहशीम। अवाप्य पुरुषो भोज कुरुते बुद्धिवैकृतम् ॥ ६० ॥ एकस्मिन्नेच पुरुषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा। भवत्यकृतधर्मत्वात् सा तस्यैव न रोचते ॥ ६१ ॥

सर्वा हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निश्चितः। कर्तुमारभते प्रीतो मरणादिषु कर्मसु ॥ ६२॥ उपजाता व्यसनजा येयमच मतिर्मम। युवयोस्तां प्रवक्ष्यामि मम शोकविनाशिनीम् ॥ ६३ ॥ अदान्तो ब्राह्मणोऽसाधुर्निस्तेजाः क्षत्रियोऽधमः। अदक्षो निन्यते वैदयः शृद्धश्च प्रतिकृळवान् ॥ ६४ ॥ सोऽस्मि जातः कुले श्रेष्टे ब्राह्मणानां सुपूजिते । मन्दभाग्यतयाऽस्म्येतं क्षत्रधर्ममनुष्टितः ॥ ६५ ॥ सोऽहमद्य यथाकामं क्षत्रधर्ममुपास्य तम्। गन्ताऽस्मि पदवीं राज्ञः पितुश्चापि महात्मनः ॥ ६६ ॥ अद्य स्वप्स्यन्ति पाञ्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः। तानवस्कन्द्य शिविरे प्रेतभूतविचेतसः। सुदयिष्याभि विकस्य कक्षं दीप्त इवानलः॥ ६०॥ अद्याहं सर्वपाञ्चालान् निहत्य च निकृष्य च। अर्दयिष्यामि संहृष्टो रणे पांण्डुसुतांस्तथा ॥ ६८ ॥ अद्य पाञ्चालपाण्ड्रनां शयितानात्मजानिशि । खड़गेन निशितेनाजी प्रमथिष्यामि गौतम॥ ६९॥ अद्य पाञ्चालसेनां तां निहत्य निशि सौप्तिके। कृतकृत्यः सुःखी चैव भविष्यामि महामते ॥ ७० ॥

(अ. ४) दिष्ट्या ते प्रतिकर्तव्ये मितर्जातेयमच्युत । रूप०- न त्यां वारियतुं राक्तो वज्रपाणिरिप स्वयम् ॥ ७१ ॥ अनुयास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहितावुभौ । चिरं ते जाग्रतस्तात स्वप ताविश्वशामिमाम् ॥ ७२ ॥ विश्रान्तश्च विनिद्रश्च स्वस्थिचित्तश्च मानद । समेख समरे रात्रून् विषयसि न संशयः॥ ७३ ॥

न हि त्वां रथिनां श्रेष्ठं प्रगृहीतवरायुधम्। जेतुमृत्सहते शश्वदपि देवेषु वासवः॥ ७४॥ स गत्वा शिबिरं तेषां नाम विश्राव्य चाहवे। ततः कर्तासि शत्रणां युध्यतां कदनं महत्॥ ७५॥ एवमुक्तस्ततो द्रौणिर्मातुलेन हितं वचः। अब्रबीन्मातुलं राजन् क्रोधसंरक्तलोचनः॥ ७६॥ आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामर्षितस्य च। अर्थीश्चिन्तयतश्चापि कामयानस्य वा पुनः॥ ७७॥ पश्य भागश्चतुर्थो मे स्वप्तमहाय नारायेत् ॥ ७८ ॥ कथं हि मादशो लोके महर्तमपि जीवति। द्रोणो हतेति यद्वाचः पञ्चालानां श्रणोम्यहम् ॥ ७९ ॥ विलापो भग्नसक्थस्य यस्तु राज्ञो मया श्रुतः। स पुनर्हद्यं कस्य कूरस्यापि न निर्देहेत्॥ ८०॥ वार्तिकैः कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः। पाण्डवानां च विजयो हृदयं दहतीव मे ॥ ८१ ॥ अहं तु कदनं छत्वा रात्रूणामद्य सौप्तिके। ततो विश्रमिता चैव स्वप्ता च विगतज्वरः॥ ८२॥ (स. ५) शुश्रूषुरपि दुर्मेधाः पुरुषोऽनियतेन्द्रियः। रुप०- नाळे वेद्यितं रुत्सौ धर्मार्थाविति मे मतिः॥ ८३॥ तथैव तावनमेधावी विनयं यो न शिक्षते। न च किञ्चन जानाति सोऽपि धर्मार्थनिश्चयम्।। ८४॥ चिरं हापि जडः शूरः पण्डितं पर्यपास्य हि। न स धर्मान् विज्ञानाति दुवी सूपरसानिव ॥ ८५ ॥ महर्तमपि तं प्राज्ञः पण्डितं पर्युपास्य हि। क्षिप्रं धर्मान् विजानाति जिह्ना सूप्रसानिव॥ ८६॥

श्रश्रष्ठस्त्वेव मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः। जानीयादागमान् सर्वान् याद्यं च न विरोधयेत्॥ ८७॥ अनेयस्त्ववमानी यो दुरातमा पापपूरुषः। दिष्टमुत्सुज्य कल्याणं करोति वहुपापकम्॥ ८८॥ नाथवन्तं तु सुहृदः प्रतिवेधन्ति पातकात्। निवर्तते तु लक्ष्मीवाञ्चालक्ष्मीवाज्ञिवर्तते ॥ ८९ ॥ स कल्याणे मनः कृत्वा नियम्यातमानमातमना। क्ररु मे वचनं तात येन पश्चान तप्स्यसे ॥ ९०॥ न वयः पूज्यते लोके सुप्तानामिह धर्मतः। तथैवापास्तशस्त्राणां विमुक्तरथवाजिनाम्॥ ९१॥ अद्य स्वप्स्यन्ति पञ्चाला विमुक्तकवचा विभो। विश्वस्ता रजनीं सर्वे प्रता इव विचेतसः॥ ९२॥ यस्तेषां तद्वस्थानां दुह्येत पुरुषोऽनृजुः। च्यकं स नरके मज्जेदगांचे विपुलेऽ प्रवे॥ ९३॥ त्वं पुनः सूर्यसङ्कादाः श्वोभूत उदिते रवी। प्रकारो सर्वभूतानां विजेता युधि शात्रवान् ॥ ९४॥ असम्भावितरूपं हि त्विय कर्म विगर्हितम्। शुक्के रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिर्मम॥ ९५॥ अभ्व०- एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुलेह न संशयः। तेस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदलीकृतः॥ ९६॥ प्रत्यक्षं भूमिपालानां भवतां चापि सन्निधौ। न्यस्तरास्त्रो मम पिता घृष्टद्यम्नेन पातितः॥ ९७॥ दुर्योधनश्च भीमेन समेत्य गदया रणे। पद्यतां भूमिपाळानामधर्मेण निपातितः॥ ९८। विलापो भग्नसक्थस्य यो मे राज्ञः परिश्रतः। वार्तिकाणां कथयतां स मे मर्माणि क्रन्ति ॥ ९९ ॥

पितृहन्तृनहं हत्वा पाञ्चालान्निश्चि सौप्तिके। कामं कीटः पतङ्को वा जन्म प्राप्य भवामि वै॥ १००॥ एवमुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्। पकान्ते योजयित्वाश्वान् प्रायादिममुखः परान् ॥ १०१ ॥ तमबूतां महात्मानी भोजशारद्वतावुभी। किमर्थ स्यन्दनो युक्तः किञ्च कार्यं चिकीर्षितम् ॥ १०२ ॥ एकसार्थप्रयाती स्वस्त्वया सह नर्यभ । समदुःखसुखौ चापि नावां राङ्कितमर्हसि ॥ १०३ ॥ अश्वत्थामा तु सङ्कुद्धः पितुर्वधमनुस्मरन्। ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचस्यौ यदस्यात्मचिकीर्षितम् ॥१०४॥ न्यस्त्रास्त्रो मम पिता धृष्टद्युम्नेन पात्तितः। तं तथैव हनिष्यामि न्यस्तधर्माणमद्य वै॥ १०५॥ कथं च निहतः पापः पाञ्चाल्यः राञ्चवन्मया। शस्त्रेण विजिताँ हो काश्वाप्तुयादिति मे मितः ॥ १०६॥ क्षिप्रं सन्नद्धकवचौ सखड्डावात्तकार्मकौ । मामास्थाय प्रतीक्षेतां रथवयौँ परन्तपौ ॥ १०७ ॥ इत्युक्तवा रथमास्थाय प्रायादिममुखः पराज् । तमन्वगात्कृपो राजन् कृतवर्मा च सात्वतः॥ १०८॥ ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुखास्त्रयः। इयमाना यथा यज्ञे समिद्धा ह्वयवाहनाः॥ १०९॥ ययुश्च शिविरं तेषां सम्प्रसुप्तजनं विभो ॥ ११० ॥

शिविरे सप्तानां अश्वत्थामकृतो वधः

(अ ८) तस्मिन् प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्रे महात्मिन ।
हपश्च कृतवर्मा च शिविरद्वार्यतिष्ठताम् ॥ १११ ॥
अश्वत्थामा तु तो दृष्ट्वा यत्नवन्ती महारथी ।
प्रहृष्टः शनकै राजिबदं वचनमञ्जीत् ॥ ११२ ॥

अहं प्रवेक्ष्ये शिविरं चरिष्यामि च काळवत् ॥ ११३॥ यथा न कश्चिदपि वां जीवन्मच्येत मानवः। तथा भवद्भयां कार्य स्यादिति मे निश्चिता मतिः। इत्युक्त्वा प्राविद्याद्द्रौणिः पार्थानां द्यिबिरं महत् ॥ ११४॥ अद्वारणाभ्यवस्कन्ध विहाय भयमात्मनः। घृष्टद्युम्नस्य निलयं दानकैरभ्युपागमत्॥ ११५॥ तं शयानं महात्मानं विश्रव्धमकुतोभयम्। प्राबोधयत पादेन रायनस्थं महीपते॥ ११६॥ सम्बुध्य चरणस्पर्शादुत्थाय रणदुर्भदः। अभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्रं महारथम् ॥ ११७ ॥ तमत्पतन्तं रायनादश्वत्थामा महाबळः। केरोज्वाळभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले ॥ ११८॥ तमाकम्य पदा राजन् कण्ठे चोरिस चोभयोः। नदन्तं विस्फुरन्तं च पशुमारममारयत् ॥ ११९ ॥ तुद्श्रखेस्तु स द्रौणिं नातिव्यक्तमुदाहरत्। आचार्यपुत्र राख्नेण जिह मां मा चिरं कथाः। त्वत्कृते सुकृताँह्योकान् गच्छेयं द्विपदां वर ॥ १२० ॥ तस्याव्यक्तां तु तां वाचं संश्रुत्य द्रौणिखवीत्॥ १२१॥ आचार्यघातिनां लोका न सन्ति कुलपांसन। तस्माच्छस्त्रेण निधनं न त्वमर्हसि दुर्मते ॥ १२२ ॥ पवं ब्रुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्। मर्मस्वभ्यवधीत् कुद्धः पादाष्ठीलैः सुदारुणैः ॥ १२३ ॥ स् तस्य भवनाद्राजन् निष्कम्यानाद्यन्दिशः। द्रौपदेयानभिद्वत्य खड्गेन व्यधमद्वळी॥१२४॥ ततो भीष्मनिहन्तारं सह सर्वैः प्रमद्रकैः। अहनत् सर्वतो वीरं नानाप्रहरणैर्वली ॥ १२५ ॥

सोऽच्छिनत्कस्यचित्पादौ जघनं चैव कस्यचित्। कांश्चिद्विभेद पार्थ्वेषु कालसृष्ट इवान्तकः॥ १२६॥ अत्युग्रप्रतिपिष्टैश्च नद्द्धिश्च भृशोत्कटैः। गजाश्वमियतैश्चान्यैर्मही कीर्णाऽभवत् प्रमो ॥ १२७ ॥ क्रोशतां किमिदं कोऽयं कः शब्दः किं नु किं कृतम्। एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपद्यत ॥ १२८॥ तत्रापरे वध्यमाना मुहुर्मुहुरचेतसः। शिविराभिष्पतन्ति सम क्षत्रिया भयपीडिताः ॥ १२९ ॥ तांस्तु निष्पतितांस्त्रस्तान् शिविराजीवितैषिणः। कृतवर्मा कुपश्चैव द्वारदेशे निजद्मतः॥ १३०॥ यथाप्रतिज्ञं तत् कर्म कृत्वा द्रौणायनिः प्रभो। निष्कम्य शिविरात्तस्मात्ताभ्यां सङ्गम्य वीर्यवान् ॥ आचल्यो कर्म तत्सर्व हृष्टः संहर्षयन् विभो ॥ १३१ ॥ पाञ्चाला निहताः सर्वे द्वीपदेयाश्च सर्वशः। सोमका मत्स्यशेषाश्च सर्वे विनिद्दता मया॥ १३२॥ इदानीं कृतकृत्याः स्म याम तत्रैव मा चिरम्। यदि जीवति नो राजा तस्मै शंसामहे वयम् ॥ १३३ ॥ दुर्योधनप्राणत्यागः, युधिष्ठिरस्य शिबिरप्रवेशः

(अ. ९) ते हत्वा सर्वपाञ्चालान्द्रीपदेयांश्च सर्वदाः।
आगच्छन्सहितास्तत्र यत्र दुर्योधनो हतः॥ १३४॥
गत्वा चैनमपद्यन्त किञ्चित्प्राणं जनाधिपम्।
ततो रथेभ्यः प्रस्कन्य परिवहस्तवात्मजम्॥ १३५॥
तं भग्नसक्यं राजेन्द्र कृच्छ्रपाणमचेतसम्।
चमन्तं रुघिरं वक्ताद्यस्यन्वसुधातले॥ १३६॥
चृतं समन्ताद्वहुभिः श्वापदैर्घोरदर्शनः।
द्यालावकाणेश्चेव भक्षयिष्यद्विरन्तिकात्॥ १३०॥

क्रप०-

निवारयन्तं कृच्छात्तान् श्वापदांश्च चिखादिवन्। विचेष्टमानं मह्यां च सुभृशं गाढवेदनम् ॥ १३८॥ ते तं शयानं सम्प्रेक्ष्य राजानमतथोचितम्। अविषद्येण दुःखेन ततस्ते रुरुदुश्चयः॥ १३९॥ ततस्तु रुघिरं हस्तैर्मुखान्निर्मृज्य तस्य हि। रणे राज्ञः शयानस्य कृपणं पर्यदेवयन् ॥ १४० ॥ न दैवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुघिरोक्षितः। एकादराचम्भर्ता रोते दुर्योधनो हतः॥ १४१॥ योऽयं मूर्धाभिषिकानामग्रे जातः परन्तपः। स हतो त्रसते पांसून पश्य कालस्य पर्ययम् ॥ १४२ ॥ उपासत द्विजाः पूर्वमर्थहेतोर्यमीश्वरम्। उपासते च तं हाद्य ऋव्यादा मांसहेतवः ॥ १४३॥ तं शयानं कुरुश्रेष्ठं ततो भरतसत्तम। अश्वत्थामा समालोक्य करुणं पर्यदेवयत् ॥ १४४ ॥ कालो नृनं महाराज लोकेऽस्मिन् बलवत्तरः। पश्यामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥ १४५॥ अधर्मेण हतस्याजी मुद्यमानं पदा शिरः। य उपेक्षितवान् क्षुद्रं घिक् कृष्णं घिग्युघिष्ठिरम्॥ १४६ 🕸 यां गतिं क्षत्रियस्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः। हतस्याभिमुखस्याजौ प्राप्तस्त्वमिस तां गतिम्॥ १४०॥ वयमेव त्रयो राजन् गच्छन्तं परमां गतिम्। यद्वै त्वां नानुगच्छामस्तेन धक्ष्यामहे वयम् ॥ १४८॥ गत्वैव तु महाराज समेत्य च महारथान्। यथाज्येष्ठं यथाश्रेष्ठं पूजयेर्वचनान्मम ॥ १४९ ॥ आचार्य पूजयित्वा च केतुं सर्वधनुष्मताम्। हतं मयाऽद्य शंसेथा घृष्टद्युम्नं नराधिप ॥ १५० ॥

दुर्योधन जीवसि त्वं वाक्यं श्रोत्रसुखं श्रुणु । सप्त पाण्डवतः रोषा धार्तराष्ट्रास्त्रयो वयम् ॥ १५१ ॥ ते चैव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यिकः। अहं च कृतवर्मा च कृपः शारद्वतस्तथा ॥ १५२ ॥ द्रीपदेया हताः सर्वे धृष्टद्यमस्य चात्मजाः। पाञ्चाला निहताः सर्वे मत्स्यशेषं च भारत ॥ १५३ ॥ मया च पापकर्माऽसौ धृष्टद्युम्नो महीपते। प्रविद्य शिबिरं रात्री पशुमारेण मारितः॥ १५४॥ दुर्योधनस्तु तां वाचं निशस्य मनसः प्रियाम्। प्रतिस्थय पुनश्चेत इदं वचनमद्भवीत ॥ १५५॥ न मेऽकरोत्तदाङ्गेयो न कर्णो न च ते पिता। यत्त्रया कृपभोजाभ्यां सहितेनाच मे कृतम्॥ १५६॥ स च सेनापतिः क्षद्रो हतः सार्घ शिखण्डिना । तेन मन्ये मघवता सममात्मानमद्य वै ॥ १५७ ॥ स्वस्ति प्राप्तुत भद्रं वः स्वर्गे नः सङ्गमः पुनः॥ १५८॥ इत्येवमुक्त्वा तृष्णीं स क्रब्राजो महामनाः। प्राणानुपास्जद्वीरः सहदां दुःखमृतसृजन् ॥ १५९॥ प्वमेष क्षयो वृत्तः क्ररुपाण्डवसेनयोः। घोरो विशसनो रौद्रो राजन दुर्मन्त्रित तव ॥ १६० ॥ तव पुत्रे गते स्वर्ग शोकार्तस्य ममानघ। ऋषिदत्तं प्रनष्टं तद्विव्यदर्शित्वमद्य वै॥ १६१॥

(अ. १०) तस्यां राज्यां व्यतीतायां घृष्टद्यम्भस्य सारिधः। वैद्याः चार्यास धर्मराजाय सौतिके कदनं कृतम्॥ १६२॥ स्त०- द्रीपदेया हता राजन् द्रुपदस्यात्मज्ञैः सह। प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिविरे स्वके॥ १६३॥ कृतवर्मणा नृशंसेन गीतमेन कृपेण च। अश्वत्थासा च पापेन हतं वः शिविरं निशि ॥ १६४ ॥ अहमेकोऽवशिष्टस्तु तस्मात्सैन्यान्महामते। मुक्तः कथञ्चिद्धमीत्मन् व्ययाच कृतवर्मणः॥ १६५॥ तच्छ्त्वा वाक्यमिशवं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। पपात मह्यां दुर्धर्षः पुत्रशोकसमन्वितः॥ १६६॥ ळब्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकविह्नळया गिरा। जित्वा रात्रुक्षितः पश्चात्पर्यदेवयदार्तवत् ॥ १६७ ॥ दुर्विदा गतिरथींनामपि ये दिन्यचक्षुषः। जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना वयं जिताः॥ १६८॥ अनर्थो ह्यर्थसङ्कारास्तथाऽनर्थोऽर्थद्र्शनः। जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात् पराजयः॥ १६९॥ यज्जित्वा तप्यते पश्चादापन इव दुर्मितिः। कथं मन्येत विजयं ततो जिततरः परैः॥ १७०॥ न हि प्रमादात् परमस्ति कश्चि-द्ध्यो नराणामिह जीवलोके। प्रमत्तमर्था हि नरं समन्तात त्यजन्त्यनथाँश्च समाविद्यान्ति ॥ १७१ ॥ न हि प्रमत्तेन नरेण शक्यं विद्या तपः श्रीविंपुरुं यशो वा। इन्द्रोपमान् पार्थिवपुत्रपौत्रा-न्पर्याविशेषेण हतान् प्रमादात्॥ १७२॥ तीर्त्वा समुद्रं वणिजः समुद्रा मग्नाः कुनद्यामिव हेलमानाः ।। १७३॥ कृष्णां तु शोचामि कथं तु साध्वी शोकार्णवं साऽद्य विशत्यभीता।

भातृंश्च पुत्रांश्च हतानिशम्य पाञ्चालराजं पितरं च बृद्धम्। भ्रवं विसंज्ञा पतिता पृथिव्यां सा शोष्यते शोककृशाङ्गयद्यः॥ १७४॥ इत्येवमार्तः परिदेवयन् स राजा कुरूणां नकुलं बभाषे। गच्छानयैनामिह मन्दभाग्यां समात्रपक्षामिति राजपुत्रीम् ॥ १७५॥ माद्रीसुतस्तत्परिगृह्य वाक्यं धर्मेण धर्मप्रतिमस्य राज्ञः। ययौ रथेनालयमाश्र देव्याः पाञ्चालराजस्य च यत्र दाराः॥ १७६॥। प्रस्थाप्य माद्रीस्त्रतमाजमीढः शोकार्दितस्तैः सहितः सुहद्भिः। रोरूयमाणः प्रययौ सुताना-मायोधनं भूतगणानुकीर्णम् ॥ १७७॥ स तत् प्रविद्याशिवमुग्ररूपं ददर्श पुत्रान् सुहदः सखींश्च।

द्दरा दुनान् छुट्दर सखाद्य । भूमौ शयानान् रुधिरार्द्रगात्रा-न्विभिन्नदेहान् प्रहृतोत्तमाङ्गान् ॥ १७८ ॥ (अ. ११) ततस्तस्य महाञ्होोकः प्रादुरासीन्महात्मनः।

(अ. ११) ततस्तस्य महाञ्चाकः प्रादुरासान्महात्मनः।
स्मरतः पुत्रपोत्राणां भ्रातृणां स्वजनस्य ह ॥ १७९ ॥
तमश्रुपरिपूर्णाक्षं वेपमानमचेतसम्।
सहदो भृशसंविद्याः सान्त्वयाश्चित्ररे तदा ॥ १८० ॥
ततस्तिसम् क्षणे कल्पो रथेनादित्यवर्चसा।
नकुलः कृष्णया सार्धमुपायात् परमार्तया ॥ १८१ ॥

उपन्छन्यं गता सा तु श्रुत्वा सुमहद्वियम्। तदा विनाशं सर्वेषां पुत्राणां व्यथिताऽभवत् ॥ १८२ ॥ कस्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता। कृष्णा राजानमासाद्य शोकार्ता न्यपतद्भवि॥ १८३॥ ततस्तां पतितां दृष्ट्वा संरम्भी सत्यविक्रमः। बाह्यभ्यां परिजयाहं समुत्पत्य वृकोदरः॥ १८४॥ सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन भामिनी। रुद्ती पाण्डवं ऋष्णा सा हि भारतमत्रवीत् ॥ १८५ ॥ दिष्ट्या राजन्नवाप्येमामखिलां भोक्ष्यसे महीम्। आत्मजान् क्षत्रधर्मेण सम्प्रदाय यमाय वै॥ १८६॥ दिष्ट्या त्वं कुशली पार्थ मत्तमातङ्गगामिनीम्। अवाप्य पृथिवीं कृत्स्नां सीमद्रं न स्मरिष्यसि ॥ १८७॥ प्रसुप्तानां वधं श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा। शोकस्तपति मां पार्थं हुताशन इवाश्रयम्॥ १८८॥ तस्य पापकृतो द्वौणेर्न चेदद्य त्वया रणे। हियते सानुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम् ॥ १८९ ॥ इहैव प्रायमासिष्ये तिन्नबोधत पाण्डवाः। न चेत् फलमवाप्नोति द्रौणिः पापस्य कर्मणः॥ १९०॥ पवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्। प्रत्युवाच स धर्मात्मा द्रौपदीं चारुद्रश्नाम् ॥ १९१ ॥ धर्म्यं धर्मेण धर्मज्ञे प्राप्तास्ते निधनं शुभे। पुत्रास्ते भ्रातरश्चैव तान्न शोचितुमर्हसि ॥ १९२ ॥ स कल्याणि वनं दुर्ग दूरं द्रौणिरितो गतः। तस्य त्वं पातनं सङ्घये कथं शास्यिस शोभने ॥ १९३॥ द्रीपदी०-द्रोणपुत्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे श्रतः। निहत्य सङ्घये तं पापं पश्येयं मणिमाहतम् ॥ १९४ ॥ म.सा.२९

राजिङ्गरिस ते कृत्वा जीवेयमिति मे मितः ॥ १९५॥ तस्या बहुविधं दुःखं निराम्य परिदेवितम्। न चामर्षत कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः॥ १९६॥ स काञ्चनविचित्राङ्गमारुरोह महारथम्। नकुलं सार्रियं कृत्वा द्रोणपुत्रविधे धृतः। विस्फार्य सर्शरं चापं तूर्णमश्वानचोद्यत्॥ १९७॥

विस्फार्य सहारं चापं तृर्णमश्वानचोदयत्।। १९७॥ अश्वत्थामदौरात्म्यकथनम्, ब्रह्मास्त्रमोक्षणम् (अ. १२) तस्मिन् प्रयाते दुर्घवे यद्नामृषभस्ततः। अब्रवीत्पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्॥ १९८॥ एव पाण्डव ते भ्राता पुत्रशोकपरायणः। जिघांसुद्रौणिमाकन्दे एक प्वाभिघावति ॥ १९९॥ भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो भात्भ्यो भरतर्षभ। तं कुच्छगतमद्य त्वं कस्मान्नाभ्यूपपद्यसे ॥ २००॥ यत्तदाचष्ट पुत्राय द्रोणः परपुरञ्जयः। अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम दहेत पृथिवीमपि ॥ २०१ ॥ तन्महात्मा महाभागः केतः सर्वधनुष्मताम्। प्रत्यपादयदाचार्यः प्रीयमाणो धनञ्जयम् ॥ २०२ ॥ तं पुत्रोऽप्येक एवैनमन्वयाचदमर्षणः। ततः प्रोवाच पुत्राय नातिहृष्टमना इव ॥ २०३ ॥ विदितं चापलं ह्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः। सर्वधर्मविदाचार्यः सोऽन्वशात् स्वसुतं ततः॥ २०४॥ परमापद्गतेनापि न स्म तात त्वया रणे। इदमस्त्रं प्रयोक्तब्यं मानुषेषु विशेषतः॥ २०५॥

इदमस्त्रं प्रयोक्तन्यं मानुषेषु विशेषतः ॥ २०५ ॥ इत्युक्तवान् गुरुः पुत्रं द्रोणः पश्चादथोक्तवान् । न त्वं जातु सतां मार्गे स्थातेति पुरुषर्षभ ॥ २०६ ॥ स तदाशाय दुष्टात्मा पितुर्वचनमप्रियम्। निराज्ञाः सर्वकल्याणैः शोकात् पर्यचरन्मद्वीम् ॥ २००॥ ततस्तदा कुरुश्रेष्ट वनस्थे त्विय भारत। अवसद्द्वारकामेत्य वृष्णिभिः परमाचितः॥ २०८॥ स कदाचित् समुद्रान्ते वसन् द्वारवतीम्त । एक एकं समागम्य मामुवाच हसन्निव॥२०९॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो नाम देवगर्न्धवपृजितम्। तदच मिय दाशाई यथा पितरि मे तथा॥ २१०॥ अस्मत्तस्तदुपादाय दिग्यमस्त्रं यदुत्तम्। ममाप्यस्त्रं प्रयच्छ त्वं चकं रिपुहुणं रणे ॥ २११ ॥ गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्। जग्राहोत्पत्य सहसा चक्रं सन्येन पाणिना॥ २१२॥ न चैनमराकत् स्थानात् सञ्चालयितुमप्यत । अथैनं दक्षिणेनापि प्रहीतुमुपचक्रमे ॥ २१३ ॥ सर्वयत्नबलेनापि गृह्णन्नेवमिदं ततः। ततः सर्वबलेनापि यदैनं न राशाक ह।। २१४।। उद्यन्तुं वा चालयितुं द्रौणिः परमदुर्मनाः। कृत्वा यत्नं परिश्रान्तः स न्यवर्ततं भारत॥ २१५॥ निवृत्तमनसं तस्मादभित्रायाद्विचेतसम्। अहमामन्त्र्य संविग्नमश्वत्थामानमन्त्रवम् ॥ २१६॥ भारताचार्यपुत्रस्त्वं मानितः सर्वयादवैः। चक्रेण रथिनां श्रेष्ठ कन्नु तात युयुत्ससे ॥ २१०॥ पवमुक्तो मया द्रौणिमामिदं प्रत्युवाच ह। प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्वया सह ॥ २१८ ॥ प्रार्थितं ते मया चकं देवदानवपूजितम्। अजेयः स्यामिति विभो सत्यमेतइवीमि ते॥ २१९॥

त्वत्तोऽहं दुर्छभं काममनवाप्यैव केराव।
प्रतियास्यामि गोविन्द शिवेनाभिवद्स्व माम् ॥ २२०॥
पतावदुक्त्वा द्रौणिमी युग्यानश्वान् धनानि च।
आदायोपययौ काले रत्नानि विविधानि च॥ २२१॥
स संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रूर एव च।
वेद चास्त्रं ब्रह्मशिरस्तस्माद्रक्ष्यो वृकोदरः॥ २२२॥

वेद चास्त्रं ब्रह्मशिरस्तस्माद्रक्ष्यो वृकोदरः॥ २२२॥ (अ. १३) एवमुक्त्वा युघां श्रेष्ठः सर्वयादवनन्दनः। सर्वायुधवरोपेतमाहरोह रधोत्तमम् ॥ २२३॥ अर्जुनः सत्यकर्मा च कुरुराजो युधिष्ठिरः। अशोमेतां महात्मानी दाशाईमिमतः स्थिती। रथस्थं शार्ङ्गधन्वानमश्विनाविव वासवम् ॥ २२४ ॥ । ते समार्च्छन्नरव्याद्याः क्षणेन भरतर्षभ। भीमसेनं महेष्वासं समनुद्रत्य वेगिताः ॥ २२५ ॥ क्रोधदीतं तु कीन्तेयं द्विषदर्थे समुद्यतम्। नाशक्तवन् वारियतं समेत्यापि महारथाः॥ २२६॥ स तेषां प्रेक्षतामेव श्रीमतां दृढधन्विनाम्। ययो भागीरथीतीरं हरिभिर्भृशवेगितैः। यत्र सम श्रयते द्रौणिः पुत्रहन्ता महात्मनाम् ॥ २२० ॥ स द्दर्श महात्मानमुद्कान्ते यशस्विनम् । कृष्णद्वैपायनं व्यासमासीनमृषिभिः सह ॥ २२८ ॥ तं चैव क्रारकर्माणं ददर्श द्रौणिमन्तके ॥ २२९ ॥ तमभ्यधावत्कौन्तेयः प्रगृह्य सद्दारं धनुः। भीमसेनो महाबाहुस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ॥ २३०॥ स दृष्ट्वा भीमधन्वानं प्रगृहीतशरासनम्। भातरी पृष्ठतश्चास्य जनार्दनरथे स्थिती। व्यथितात्माऽभवदद्रौणिः प्राप्तं चेदममन्यत् ॥ २३१ ॥

स तद्दिव्यमदीनात्मा परमास्त्रमचिन्तयत्। जग्राह च स चेवीकां द्रौणिः सन्येन पाणिना ॥ २३२ ॥ स तामापदमासाद्य दिव्यमस्त्रमदौरयत्। अपाण्डवायेति रुषा तद्स्त्रं प्रमुमोच ह ॥ २३३ ॥ (अ. १४) इङ्गितेनैव दाशार्हस्तमभित्रायमादितः। द्रीणेर्बुद्घ्वा महाबाहुरर्जुनं प्रत्यभाषत ॥ २३४॥ अर्जुनार्जुन यहिन्यमस्त्रं ते हिंद वर्तते। द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कालः सम्प्रति पाण्डव ॥ २३५ ॥ भ्रातृणामात्मनश्चैव परित्राणाय भारत। विस्जैतस्वमप्याजावस्त्रमस्रनिवारणम् ॥ २३६ ॥ केरावेनैवमुक्तोऽध पाण्डवः परवीरहा। अवातरद्रथानूर्णे प्रगृद्य सदारं घतुः॥ २३७॥ पूर्वमाचार्यपुत्राय ततोऽनन्तरमात्मने । भ्रातः भ्यश्चैव सर्वेभ्यः स्वस्तीत्युक्तवा परन्तपः ॥ २३८ ॥ देवताभ्यो नमस्कृत्यं गुरुभ्यश्चेव सर्वशः। उत्ससर्ज शिवं ध्यायसस्त्रमस्त्रेण शाम्यताम् ॥ २३९ ॥ ततस्तदस्त्रं सहसा सृष्टं गाण्डीवधन्वना। प्रजज्वाल महार्चिष्मद्युगान्तानलसन्निभम् ॥ २४० ॥ तथैव द्रोणपुत्रस्य तदस्त्रं तिग्मतेजसः। प्रजज्वाल महाज्वालं तेजोमण्डलसंवृतम् ॥ २४१ ॥ ते त्वस्त्रतेजसी लोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते। महर्षो सहितौ तत्र दर्शयामासत्स्तदा॥ २४२॥ नारदः सर्वभूतात्मा भरतानां पितामहः। उभी रामियतुं वीरी भारद्वाजधन अधी ॥ २४३ ॥ तो मुनी सर्वधर्मज्ञौ सर्वभूतहितैषिणौ। दीतयोरह्मयोर्मध्ये स्थितौ परमतेजसौ ॥ २४४ ॥

ऋषी०- नानादाखिदः पूर्वे येऽप्यतीता महारथाः। नैतद्श्वं मनुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथञ्चन ॥ २४५ ॥ किमिदं साहसं वीरी कृतवन्ती महात्ययम् ॥ २४६ ॥ (अ. १५) दृष्ट्वैव नरशार्दृल तावग्निसमतेजसी। सञ्जहार शरं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः॥ २४०॥ उवाच भरतश्रेष्ठ तावृषी प्राञ्जलिस्तदा। प्रमुक्तमस्त्रमस्त्रेण शास्यतामिति वै मया॥ २४८॥ संहते परमास्त्रेऽस्मिन् सर्वानस्मानशेषतः। पापकर्मा भ्रुवं द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यस्त्रतेजसा ॥ २४९ ॥ यद्त्र हितमस्माकं लोकानां चैव सर्वथा। भवन्तौ देवसङ्काशौ तथा सम्मन्तुमईतः॥ २५०॥ इत्युक्त्वा सञ्जहारास्त्रं पुनरेव धनञ्जयः। संहारो दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे॥ २५१॥ अचीर्णब्रह्मचर्यो यः सृष्ट्वाऽऽवर्तयते पुनः। तद्श्चं सानुबन्धस्य मूर्धानं तस्य क्रन्तति ॥ २५२ ॥ द्रौणिरप्यथ सम्प्रेक्ष्य ताबुधी पुरतः स्थितौ। न शशाक पुनर्घोरमस्त्रं संहर्तमोजसा ॥ २५३ ॥ अशकतः प्रतिसंहारे परमास्त्रस्य संयुरो। द्रौणिर्दीनमना राजन् द्वैपायनमभाषत् ॥ २५४ ॥ उत्तमव्यसनार्तेन प्राणत्राणमभीप्सना। मयैतदस्त्रमृत्सृष्टं भीमसेनभयान्मुने। तस्य भ्रयोऽद्य संहारं कर्त्व नाहमिहोत्सहे ॥ २५५ ॥ विसृष्टं हि मया दिव्यमेतदस्त्रं दुरासदम्।

अपाण्डवायेति सने वह्नितेजोऽनुमन्त्रय वै ॥ २५६ ॥

अद्य पाण्डसतान् सर्वान् जीविताद्धंशयिष्यति ॥ २५० ॥

कृतं पापमिदं ब्रह्मन् रोषाविष्टेन चेतसा। वधमाशास्य पार्थानां मयाऽस्त्रं सृजता रणे॥ २५८॥

व्यास०-अस्त्रमस्त्रेण तु रणे तव संशमयिष्यता। विस्रष्टमर्जुनेनेदं पुनश्च प्रतिसंहतम् ॥ २५९ ॥ अस्त्रं ब्रह्मशिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते। समा द्वादश पर्जन्यस्तद्राष्ट्रं नाभिवर्षति ॥ २६० ॥ पाण्डवास्त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्ष्यमेव हि। तस्मात्संहर दिव्यं त्वमस्त्रमेतन्महाभुज ॥ २६१ ॥ मणि चैव प्रयच्छाच यस्ते शिरसि तिष्ठति। एतदादाय ते प्राणान् प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः॥ २६२ ॥

द्रौणि०- पाण्डवैर्यान रत्नानि यचान्यत् कौरवैर्धनम् ।
अवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिर्मम विशिष्यते ॥ २६३ ॥
यमावध्य भयं नास्ति शस्त्रव्याधिक्षुधाश्रयम् ।
एवंवीर्यो मणिरयं न मे त्याज्यः कथञ्चन ॥ २६४ ॥
यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम् ॥ २६५ ॥
अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति ।
गर्भेषु पाण्डवेयानाममोधं चैतदुत्तमम् ॥ २६६ ॥
न च शक्तोऽस्मि भगवन् संहर्तु पुनरुद्यतम् ।
एतदस्त्रमतश्चैव गर्भेषु विस्रजाम्यहम् ।
न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महामुने ॥ २६७ ॥

व्यास०- एवं कुरु न चान्या तु बुद्धिः कार्या त्वयाऽनघ । गर्भेषु पाण्डवेयानां विसृज्यैतदुपारम ॥ २६८ ॥ ततः परममस्त्रं तु द्रौणिरुद्यतमाहवे । द्वैपायनवचः श्रुत्वा गर्भेषु प्रमुमोच ह ॥ २६९ ॥

#### अश्वत्थामनणिहरणम्

(अ. १६) तदाज्ञाय हजीकेशो विस्षृष्टं पापक्रमेणा ।
हण्यमाण इदं वाक्यं द्रोणि प्रत्यव्रविश्वदा ॥ २०० ॥
विराटस्य सुतां पूर्वं स्तुषां गाण्डीवधन्वनः ।
उपप्रव्यगतां दृष्ट्वा व्रतवान् व्राह्मणोऽव्रवीत् ॥ २०१ ॥
परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति ।
एतदस्य परिक्षित्वं गर्भस्थस्य भविष्यति ॥ २०२ ॥
तस्य तद्वचनं साधोः सत्यमेतद्भविष्यति ।
परिक्षिद्भविता होणां पुनर्वशक्ररः सुतः ॥ २०३ ॥
एवं वृवाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तदा ।
द्रौणिः परमसंर्घ्धः प्रत्युवाचेद्मुत्तरम् ॥ २०४ ॥
नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं पक्षपातेन केशव ।
वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्राक्यमन्यथा ॥ २०५ ॥
पतिष्यति तदस्त्रं हि गर्भे तस्या मयोद्यतम् ।
विराटदुहितुः कृष्ण यं त्वं रिक्षतुमिच्छिस् ॥ २०६ ॥

भग०- अमोघः परमाश्चस्य पातस्तस्य भविष्यति ।
स तु गर्भो मृतो जातो दीर्घमायुरवाष्स्यति ॥ २७० ॥
त्वां तु काषुरुषं पापं विदुः सर्वे मनीषिणः ।
असकृत्पापकर्माणं वाळजीवितघातकम् ॥ २०८ ॥
तस्मात्त्वमस्य पायस्य कर्मणः फळमाष्नुहि ॥ २०९ ॥
त्रीणि वर्षसहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम् ।
अप्राप्तुवन् कचित् काञ्चित् संविदं जातु केनचित् ॥२८०॥
निर्जनानसहायस्त्वं देशान् प्रविचरिष्यसि ।
भवित्री न हि ते श्रुद्र जनमध्येषु संस्थितिः ॥ २८१ ॥
पूयशोणितगन्थी च दुर्गकान्तारसंश्रयः ।
विचरिष्यसि पापातमा सर्वव्याधिसमन्वितः ॥ २८२ ॥

अहं तं जीवियण्यामि दग्धं शस्त्राग्नितेजसा। पश्य में तपसो वीर्थ सत्यस्य च नराधम ॥ २८३ ॥ व्यास०-यस्मादनाहत्य कृतं त्वयाऽस्मान् कर्म दारुणम्। ब्राह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्ते वृत्तमीदशम् ॥ २८४ ॥ तस्मायदेवकीपुत्र उक्तवानुसमं वचः। असंशयं ते तद्धावि क्षत्रधर्मस्त्वयाऽऽभ्रितः॥ २८५ ॥ वैश०- प्रदायाथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां महात्मनाम्। जगाम विमनास्तेषां सर्वेषां पश्यतां वनम् ॥ २८६ ॥ ततस्ते पुरुषव्याद्याः सदश्वैरनिलोपमैः। अभ्ययुः सहदाशार्हाः शिविरं पुनरेव हि ॥ २८७ ॥ अवतीर्थ रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः। ददश्रद्वीपदीं हृष्टामार्तामार्ततराः स्वयम् ॥ २८८ ॥ ततो राज्ञाऽभ्यनुज्ञातो भीमसेनो महावलः। प्रदर्गे तं मणिं दिव्यं वचनं चेदमब्रवीत ॥ २८९ ॥ अयं भद्रे तव मणिः पुत्रहन्तुर्जितः स ते। उत्तिष्ठ द्योकमुत्स्ट्ज्य क्षात्रधर्ममनुस्मर ॥ २९० ॥ प्रयाणे वासुदेवस्य शमार्थमसितेक्षणे। यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधुघातिनि ॥ २९१ ॥ नैव मे पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रात्रो न च्। न वै त्वमिति गोविन्द राममिच्छति राजनि ॥ २९२ ॥ उक्तवत्यसि तीत्राणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम्। क्षत्रधर्मानुरूपाणि तानि संस्मर्तुमर्हसि ॥ २९३ ॥ हतो दुर्योधनः पापो राज्यस्य परिपन्थिकः। दुःशासनस्य रुघिरं पीतं विस्कुरतो मया ॥ २९४ ॥ वैरस्य गतमानुण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्। जित्वा मुक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्दीरवेण च ॥ ५९५ ॥

्द्रीपदी०- केवळानुण्यमाप्तास्मि गुरुपुत्रो गुरुर्मम ।
हारस्येतं मणि राजा प्रतिबध्नातु भारत ॥ २९६ ॥
तं गृहीत्वा ततो राजा हारस्त्येवाऽकरोत्तदा ।
गुरोरुच्छिष्टमित्येव द्रीपद्या वचनादिष ॥ २९० ॥
ततो दिव्यं मणिवरं शिरसा धारयन् प्रभुः ।
शुशुमे स तदा राजा सचन्द्र इव पर्वतः ॥ २९८ ॥
उत्तस्थी पुत्रशोकार्ता ततः कृष्णा मनस्विनी ॥ २९९ ॥

भीष्मपर्वतः क्षोकाः ॥ ५५५२ ॥ आदिपर्वतः क्षोकाः ॥ १०५४० ॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे सौितकपर्व समाप्तम्॥

### महाभारतसारः

# ११. स्त्रीपर्व

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

### धृतराष्ट्रविशोककरणम्

(अ. 1) हते पुत्रशते दीनं छिन्नशाखिमव द्रुमम्।
चैशा पुत्रशोकाभिसन्ततं घृतराष्ट्रं महीपतिम्॥१॥
ध्यानम्कत्वमापत्रं चिन्तया समभिष्ठुतम्।
अभिगस्य महाराज सञ्जयो वाक्यमव्रवीत्॥२॥
किं शोचिस महाराज नास्ति शोके सहायता।
अस्तौहिण्यो हताश्चाष्टी दश चैव विशास्पते।
सहैव तव पुत्रेण सर्वे चै निधनं गताः॥३॥
पितृणां पुत्रपीत्राणां ज्ञातीनां सुहदां तथा।
गुद्धणां चानुपूर्वेण प्रेतकार्याण कारय॥४॥

खुत्व - किञ्च वन्ध्रविद्दीनस्य जीवितेन ममाद्य वै।
त्वनपक्षस्य इव मे जराजीर्णस्य पक्षिणः॥५॥
न स्मराम्यात्मनः किञ्चित् पुरा सञ्जय दुष्कृतम्।
यस्येदं फलमद्येह मया मूदेन भुज्यते ॥६॥
नूनं व्यपकृतं किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु।
येन मां दुःखभागेषु धाता कर्मसु युक्तवान्॥७॥
तन्मामद्येव पश्यन्तु पाण्डवाः संशितवताः।
विवृतं ब्रह्मलोकस्य दीर्घमध्वानमास्थितम्॥८॥
तस्य लालप्यमानस्य बहुशोकं वितन्वतः।
शोकापहं नरेन्द्रस्य सञ्जयो वाक्यमव्यीत्॥९॥

न त्वया सुहदां वाक्यं व्रवतामवधारितम्। स्वार्थश्च न कृतः कश्चिल्लच्चेन फलगुद्धिना ॥ १० ॥ असिनैवैकधारेण स्वबुद्धवा तु विचेष्टितम्। प्रायशोऽवृत्तसम्पन्नाः सततं पर्युपासिताः ॥ ११ **॥** आदावेव मनुष्येण वर्तितव्यं यथाक्षमम्। यथा नातीतमर्थे वै पश्चात्तापेन युज्यते॥ १२॥ पुत्रगृद्ध्या त्वया राजन् वियं तस्य चिकीर्षितम्। पश्चात्तापिममं प्राप्तो न त्वं शोचितुमईसि ॥ १३॥ मधु यः केवलं इष्टवा प्रपातं नानुपश्यति। स भ्रष्टो मधुलोमेन शोचत्येवं यथा भवान् ॥ १४॥ अर्थात्र शोचन् प्राप्नोति न शोचन्विन्दते फलम्। न शोचिक्श्रयमाप्नोति न शोचिन्वन्दते परम्॥ १५॥ स्वयम्तादियत्वाऽिसं वस्त्रेण परिवेष्टयन्। दह्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः॥ १६॥ त्वयैव ससुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः। लोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पार्थपावकः॥ १०॥ तस्मिन् समिद्धे पतिताः शलभा इव ते सुताः। तान वे शराग्निनिर्दग्धान त्वं शोचितुमर्हिस ॥ १८॥

(अ.२) ततोऽमृतसमैर्वाक्येह्नांद्यम् पुरुषकंभम्।
वैश० वैचित्रवीर्यं विदुरो यदुवाच निवोध तत्।
विदु० उत्तिष्ठ राजम् किं शेषे धारयात्मानमात्मना॥ १९॥
एषा वै सर्वसत्त्वानां लोकेश्वर परा गतिः।
अगुध्यमानो च्रियते युध्यमानश्च जीवति।
कालं प्राप्य महाराज न कश्चिद्तिवर्तते॥ २०॥
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत।
अभावनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥ २१॥

न शोचन्मृतमन्वेति न शोचन् म्रियते नरः। एवं सांसिद्धिके होके किमर्थमनुशोचिस ॥ २२॥ यथा वायुस्तृणात्राणि संवर्तयति सर्वशः। तथा काळवरां यान्ति भूतानि भरतर्वभ ॥ २३॥ एकसार्थप्रयातानां सर्वेषां तत्र गामिनाम्। यस्य कालः प्रयाखेत्रे तत्र का परिदेवना ॥ २४॥ न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजञ्दाोचितुमईसि। अमाणं यदि शास्त्राणि गतास्ते परमां गतिम्॥ २५॥ अदर्शनादापितताः पुनश्चादर्शनं गताः। नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ २६॥ न यज्ञैर्दक्षिणावद्भिनं तपोभिनं विद्यया। स्वर्ग यान्ति तथा मर्त्या यथा शूरा रणे हताः॥ २०॥ आत्मानमात्मनाऽऽश्वास्य मा शुचः पुरुषर्धभ । नाच शोकाभिभूतस्त्वं कायमुत्स्रहुमईसि ॥ २८॥ मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। संसारेष्वत्रभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्॥ २९॥ न कालस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यः कुरुसत्तम । न मध्यस्थः कचित्कालः सर्वे कालः प्रकर्वति ॥ ३०॥ कालः पचित भूतानि कालः संहरते प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिकमः॥ ३१॥ अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः। आरोग्यं प्रियसंवासो गृद्धयेदेषु न पण्डितः॥ ३२॥ न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हिस । अप्यभावेन युज्येत तचास्य न निवर्तते ॥ ३३॥ अशोचन् प्रतिकुर्वीत यदि पश्येत् पराक्रमम्॥ ३४॥

भेषज्यमेतद्दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्। चिन्त्यमानं हि न व्येति भ्यश्चापि प्रवर्धते ॥ ३५ ॥ प्रज्ञया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधैः। एतद्विज्ञानसामर्थ्यं न वाळैः समतामियात् ॥ ३६ ॥ आत्मेव द्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव द्यात्मनः साक्षी कृतस्याऽपकृतस्य च ॥ ३० ॥ ग्रुमेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा। कृतं भवति सर्वत्र नाकृतं विद्यते क्वचित् ॥ ३८ ॥ न हि ज्ञानविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु। मूळ्चातिषु सज्जन्ते वुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥ ३९ ॥

यतो यतो मनो दुःखात् सुखाद्वा विप्रमुच्यते। (अ. ३) ततस्ततो नियम्यैतच्छान्ति चिन्देत वै बुधः॥ ४०॥ अशाश्वतमिदं सर्वं चिन्त्यमानं नर्षेभ। कदळीसिन्नमो लोकः सारो हास्य न विद्यते॥ ४१॥ गृहाणीव हि मर्त्यानामाहुर्देहानि पण्डिताः। कालेन विनियुज्यन्ते सत्त्वमेकं तु शाश्वतम्॥ ४२॥ यथा जीर्णमजीर्ण वा वस्त्रं त्यक्त्वा तु पृरुषः। अन्यद्रोचयते वस्त्रमेवं देहाः शरीरिणाम् ॥ ४३ ॥ प्राक्कमीभस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च। एवं सांसिद्धिके लोके किमर्थमनुतप्यसे ॥ ४४ ॥ यथा तु सिळिलं राजन् क्रीडार्थमनुसन्तरत्। उन्मजेच निमजेच किञ्चित सत्त्वं नराधिप॥ ४५॥ एवं संसारगहने उन्मज्जननिमज्जने। कर्मभोगेन बध्यन्ते क्रिश्यन्ते चाल्पबुद्धयः॥ ४६॥ ये त प्राज्ञाः स्थिताः सन्त्रे संसारेऽस्मिन् हितैविणः। समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्॥ ४०॥

धतराष्ट्रस्य पुरान्निर्गमनम् , कृपादीनां दर्शनम् (स.१०) विदुरस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा तु पुरुषर्वभः। युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनर्वचनमब्रवीत् ॥ ४८॥ शीव्रमानय गान्धारीं सर्वाश्च भरतस्त्रियः। वर्षं कुन्तीमुपादाय याश्चाऽन्यास्तत्र योषितः॥ ४९॥ एवमुक्त्वा स धर्मात्मा विदुरं धर्मवित्तमम्। शोकविप्रहतशानो यानमेवान्वपद्यत ॥ ५०॥ गान्धारी पुत्रशोकार्ता भर्तुर्वचननोदिता। सह कुन्त्या यतो राजा सह स्त्रीमिरुपाद्रवत्॥ ५१ ॥ ताः समासाद्य राजानं भृशं शोकसमन्विताः। आमन्त्रयाऽन्योन्यमीयुः स्म भृशमुच्चुकुशुस्ततः॥ ५२॥ ताः समाध्वासयत् क्षता ताभ्यश्चार्ततरः स्वयम्। अश्रुकण्ठीः समारोष्य ततोऽसौ निर्ययौ पुरात्॥ ५३॥ ततः प्रणादः सञ्जन्ने सर्वेषु कुरुवेश्मसु। आक्रमारं पुरं सर्वमभवच्छोककर्षितम्॥ ५४॥ अद्दष्टपूर्वा या नार्यः पुरा देवगणैरपि । पृथग्जनेन दश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः॥ ५५॥ प्रकीर्य केशान् सुग्रुभान् भूषणान्यवमुच्य च। एकवस्त्रधरा नार्यः परिपेतुरंनाथवत् ॥ ५६॥ श्वेतपर्वतरूपेभ्यो गृहेभ्यस्तास्त्वपाक्रमन्। गुह्यस्य इव शैळानां पृषत्यो हृतयूथपाः॥ ५७॥ वीडाञ्जग्मः पुरा याः स्म सखीनामपि योषितः। ता एकवल्ला निर्लेजाः श्वश्रृणां पुरतोऽभवन् ॥ ५८॥ ताभिः परिवृतो राजा रुदतीभिः सहस्रशः। निर्ययौ नगराद्वीनस्तूर्णमायोधनं प्रति ॥ ५९ ॥

शिहिपनो वणिजो वैश्याः सर्वकर्मोपजीविनः। ते पार्थिवं पुरस्कृत्य निर्ययुर्नगराद्वहिः॥ ६०॥ (জ. ११) कोशमात्रं ततो गत्वा ददशुस्तान् महारथान्। शारद्वतं कृपं द्रौणिं कृतवर्माणमेव च ॥ ६१ ॥ ते तु दृष्ट्वेव राजानं प्रशाचक्षुषमीश्वरम्। अश्रुकण्ठा विनिःश्वस्य रुद्दन्तमिद्मष्ट्वन् ॥ ६२॥ पुत्रस्तव महाराज कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। गतः सानुचरो राजञ्हाकलोकं महीपते॥ ६३॥ दुर्योधनवलान्मुका वयमेव त्रयो रथाः। सर्वमन्यत् परिक्षीणं सैन्यं ते भरतर्षभ ॥ ६४ ॥ इत्येवमुक्तवा राजानं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्। क्रपश्च कृतवर्मा च द्रोणपुत्रश्च भारत। आमन्त्रयाऽन्योन्यमुद्धिशास्त्रिधा ते प्रययुस्तदा ॥ ६५॥ जगाम हास्तिनपुरं कृपः शारद्वतस्तदा । स्वमेव राष्ट्रं हार्दिक्यो द्रौणिव्यसाश्रमं ययौ ॥ ६६॥ समासाद्याथ वै द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः। व्यज्ञयंस्ते रणे राजन् विक्रम्य तदनन्तरम् ॥ ६७ ॥

## भीमप्रतिमाभञ्जनम्

(अ. १२) हतेषु सर्वसैन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः।
शुश्रुवे पितरं वृद्धं निर्यान्तं गजसाह्रयात् ॥ ६८ ॥
सोऽभ्ययात् पुत्रशोकार्तः पुत्रशोकपरिप्लुतम् ।
शोचमानं महाराज आतृभिः सहितस्तदा ॥ ६९ ॥
अन्वीयमानो वीरेण दाशार्हेण महात्मना ।
युग्रुधानेन च तथा तथैव च युगुरस्तुना ॥ ७० ॥
तमन्वगात् सुदुःखार्ता द्रौपदी शोककर्शिता ।
सह पाञ्चास्रयोषिद्भिर्यास्तत्रासन् समागताः॥ ७१ ॥

स गङ्गामनु वृन्दानि स्त्रीणां भरतसत्तम। क्रुररीणामिवार्तानां कोशन्तीनां ददर्श हु॥ ७२॥ अतीत्य ता महाबाहुः क्रोशन्तीः कुररीरिव। ववन्दे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ७३॥ ततोऽभिवाद्य पित्ररं धर्मेणामित्रकर्षणाः। न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः॥ ७४॥ तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधार्दितः। अप्रीयमाणः शोकार्तः पाण्डवं परिषस्वजे ॥ ७५ ॥ धर्मराजं परिष्वज्य सान्त्वयित्वा च भारत। द्रष्टात्मा भीममन्वैच्छद्दिधञ्चरिव पावकः॥ ७६॥ तस्य सङ्कल्पमाज्ञाय भीमं प्रत्यश्चमं हरिः। भीममाक्षिप्य पाणिभ्यां प्रदद्ये भीममायसम्॥ ७०॥ प्रागेव तु महाबुद्धिर्वुद्ध्या तस्येङ्गितं हरिः। संविधानं महापाइस्तत्र चके जनार्दनः॥ ७८॥ तं गृहीत्वैव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्। बभक्ष बळवान् राजा मन्यमानो वृकोद्रम्॥ ७९॥ नागायुतबलप्राणः स राजा भीममायसम्। भङ्क्त्वा विमधितोरस्कः सुस्राव रुधिरं मुखात्॥ ८०॥ ततः पपात मेदिन्यां तथैव रुधिरोक्षितः। प्रपुष्पिताग्रशिखरः पारिजात इव द्रुमः ॥ ८१ ॥ प्रत्यगृह्णाच तं विद्वान् स्तो गावलाणिस्तदा। मैवमित्यब्रवीचैनं रामयन् सान्त्वयन्निव ॥ ८२ ॥ स तु कोपं समुत्सुज्य गतमन्युर्महामनाः। हा हा भीमेति चुक्रोश नृपः शोकसमन्वितः॥ ८३॥ तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधार्दितम्। वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमत्रवीत् ॥ ८४ ॥

मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नैष भीमस्त्वया हतः। आयसी प्रतिमा होषा त्वया निष्पातिता विभो ॥ ८५ ॥ त्वां कोधवशमापन्नं विदित्वा भरतर्षभ। मयाऽपकृष्टः कौन्तेयो मृत्योर्दृष्टान्तरं गतः॥ ८६॥ यथाऽन्तकमनुप्राप्य जीवन् कश्चिन्न मुच्यते। एवं बाह्नन्तरं प्राप्य तव जीवेश्व कश्चन ॥ ८७ ॥ तस्मात्पुत्रेण या तेऽसी प्रतिमा कारिताऽऽयसी। भीमस्य सेयं कौरव्य तवैवोपहृता मया॥ ८८॥ पुत्रशोकाभिसन्तप्तं धर्माद्यकृतं मनः। तव राजेन्द्र तेन त्वं भीमसेनं जिघांसिस ॥ ८९॥ न त्वेतत्ते क्षमं राजन् हन्यास्त्वं यद्वृकोदरम्। न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथञ्चन ॥ ९० ॥ (अ.१३) उक्तवांस्त्वां तदैवाहं भीष्मद्रोणी च भारत। विदुरः सञ्जयश्चेव वाक्यं राजञ्ज तत्क्रथाः॥ ९१॥ स वार्यमाणो नास्माकमकार्षीर्वचनं तदा। पाण्डवानधिकाञ्जानन् बले शीर्यं च कौरव॥ ९२॥ राजा हि यः स्थिएप्रज्ञः स्वयं दोषानवेक्षते। देशकालविभागं च परं श्रेयः स विन्दति॥ ९३॥ उच्यमानस्तु यः श्रेयो गृह्णीते नो हिताऽहिते। आपदः समनुप्राप्य स शोचत्यनये स्थितः॥ ९४॥ ततोऽन्यवृत्तमात्मानं समवेक्षस्व भारत ॥ ९५ ॥ राजंस्त्वं द्यविघेयात्मा दुर्योधनवशे स्थितः। आत्मापराधादापन्नस्तरिंक भीमं जिघांसिंस ॥ ९६॥ तस्मात् संयच्छ कोपं त्वं स्वमनुस्मर दुष्कृतम्॥ ९७॥ यस्तु तां स्पर्धया श्चुद्रः पाश्चालीमानयत् सभाम्। स हतो भीमसेनेन वैरं प्रतिजिहीषेता॥ ९८॥

आत्मनोऽतिक्रमं पश्य पुत्रस्य च दुरात्मनः।
यदनागिस पाण्डूनां परित्यागस्त्वया कृतः॥९९॥
वैद्या० प्रवमुक्तः स कृष्णेन सर्वे सत्यं जनाधिप।
उवाच देवकीपुत्रं धृतराष्ट्रो महीपितः॥१००॥
प्रवमेतन्महावाहो यथा वदसि माधव।
पुत्रस्नेहस्तु बल्लवान् धैर्यान्मां समचालयत्॥१०१॥
दिष्ट्या तु पुरुषव्यात्रो बल्लवान् सत्यविक्रमः।
त्वद्गुप्तो नागमत्कृष्ण भीमो बाह्यन्तरं मम॥१०२॥
इदानीं त्वहमव्यप्रो गतमन्युर्गतज्वरः।
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माधव॥१०३॥
हतेषु पार्थिवेन्द्रेषु पुत्रेषु निहतेषु च।
पाण्डुपुत्रेषु वै रामे प्रीतिश्चाप्यविष्ठते॥१०४॥
ततः स भीमं च धनक्षयं च
माद्याश्च पुत्रौ पुरुषप्रवीरौ।
पस्पर्शे गात्रैः प्रस्दन् सुगात्रा-

नाश्वास्य कल्याणमुवाच चैतान् ॥ १०५ ॥
(अ. १४) धृतराष्ट्राभ्यनुकातास्ततस्ते कुरुपाण्डवाः ।
अभ्ययुर्भातरः सर्वे गान्धारीं सहकेशवाः ॥ १०६ ॥
ततो क्वात्वा हतामित्रं युधिष्ठिरमुपागतम् ।
गान्धारी पुत्रशोकार्ता श्रण्तुमैच्छद्निन्दिता ॥ १०७ ॥
तस्याः पापमभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान् प्रति ।
ऋषिः सत्यवतीपुत्रः प्रागेच समबुध्यत ॥ १०८ ॥
स स्तुषामब्रवीत्काले कल्यवादी महातपाः ।
शापकालमवाक्षिण्य शमकालमुदीरयन् ॥ १०९ ॥
न कोपः पाण्डवे कार्यो गान्धारि शममाण्नुहि ।
वचो निगृहातामेतच्छ्णु चेदं वचो मम ॥ ११० ॥

उकाऽस्यष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता। शिवमाशास्त्र में मातर्युध्यमानस्य शत्रुभिः॥१११॥ सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयैषिणा। उक्तवत्यिस गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः॥११२॥ स्माशीला पुरा भूत्वा साऽद्य न समसे कथम्। अधर्म जिह धर्मेझे यतो धर्मस्ततो जयः॥११३॥ स्वं च धर्म परिस्मृत्य वाचं चोक्तां मनस्विनि। कोषं संयच्छ गान्धारि मैवं भृः सत्यवांदिनि॥११४॥

गान्वा०-भगववाभ्यस्यामि नैतानिच्छामि नश्यतः।
पुत्रशोकेन तु बळान्मनो विह्वळतीव मे ॥ ११५॥
यथैव कुन्त्या कौन्तेया रक्षितःयास्तथा मया।
तथैव धृतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया ॥ ११६॥
नापराध्यति बीभत्सुर्ने च पार्थो वृकोदरः।
नकुळः सहदेवश्च नैव जातु युधिष्ठिरः॥ ११७॥
युध्यमाना हि कौरव्याः कृतमानाः परस्परम्।
निहताः सहिताश्चान्यैस्तच नास्त्यप्रियं मम॥ ११८॥
किन्तु कर्माऽकरोद्गीमो वासुदेवस्य पश्यतः।
अधो नाभ्याः प्रहतवांस्तन्मे कोपमवर्धयत्॥ ११९॥

गान्धारीभीमसंवादः, युधिष्ठिरस्य कुनखित्वम्

(अ. १५) तच्छुत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत् । गान्धारीं प्रत्युवाचेदं क्चः सानुनयं तदा ॥ १२०॥ अधर्मो यदि वा धर्मस्त्रासात्तत्र मया कृतः । आत्मानं त्रातुकामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हेस्ति ॥ १२१॥ अधर्मेण जितः पूर्वं तेन चापि युधिष्ठिरः । निकृताश्च सदैव स्म ततो विषममाचरम् ॥ १२२॥

सैन्यस्यैकोऽवशिष्टोऽयं गदायुद्धेन वीर्यवान्। मां हत्वा न हरेद्राज्यमिति वै तत्कृतं मया॥ १२३॥ राजपुत्रीं च पाञ्चालीमेकवस्त्रां रजस्वलाम्। भवत्या विदितं सर्वमुक्तवान्यत्स्रुतस्तव॥ १२४॥ सुयोधनमसङ्गृह्य न शक्या भूः संसागरा। केवळा भोक्तुमस्माभिरतश्चैतत्कृतं मया॥ १२५॥ तथाप्यप्रियमस्माकं पुत्रस्ते समुपाचरत्। द्रौपद्या यत्सभामध्ये सव्यमूहमद्दीयत्॥ १२६॥ तदैव वध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते सुतः। धर्मराजाज्ञया चैव स्थिताः सम समये तदा ॥ १२७ ॥ वैरमुदीपितं राज्ञि पुत्रेण तव तन्महत्। क्रेशिताश्च वने नित्यं तत एतत् कृतं मया ॥ १२८ ॥ वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे। राज्यं युघिष्टिरः प्राप्तो वयं च गतमन्यवः॥ १२९॥ गान्धा०-न तस्यैष षधस्तात यत् प्रशंसिस में सुतम्। कृतवांश्चापि तत् सर्वे यदिदं भाषसे मयि ॥ १३० ॥ अपिबः शोणितं सङ्घये दःशासनशरीरजम्। कूरं कर्माऽकथास्तस्मात्तद्युक्तं वृकोद्र ॥ १३१॥ भीम०- अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिरं कि पुनः स्वकम्। यथैवातमा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कस्थन ॥ १३२॥ रुधिरं न व्यतिकामदन्तोष्टादम्ब मा शुचः। वैवस्वतस्त तद्वेद हस्तौ मे रुधिरोक्षितौ ॥ १३३ ॥ केशपक्षपरामर्शे द्रौपद्या द्यूतकारिते। कोधाद्यदत्रवं चाहं तच मे हृदि वर्तते॥ १३४॥ क्षत्रधर्माच्च्यतो राज्ञि भवेयं शाश्वतीः समाः। प्रतिज्ञां तामनिस्तीर्थं ततस्तत् कृतवानहम् ॥ १३५॥

न मामर्हेसि गान्धारि दोषेण परिशक्कितुम् ॥ १३६ ॥ अनिगृह्य पुरा पुत्रानस्मास्वनपकारिषु । अधुना किं नु दोषेण परिशक्कितुमर्हेसि ॥ १३७ ॥

गान्धा०-बृद्धस्यास्य शतं पुत्रान्निःनंस्त्वमपराजितः।
कस्मान्न शेषयेः किञ्चिद्येनाः त्पमपराधितम्॥ १३८॥
सन्तानमावयोस्तात बृद्धयोईतराज्ययोः।
कथमन्धद्वयस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता॥ १३९॥
शेषे द्यवस्थिते तात पुत्राणामन्तके त्विय।
न मे दुःखं भवेदेतद्यदि त्वं धर्ममाचरेः॥ १४०॥

वैरा०- एवमुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमपृच्छत। क स राजेति सकोधा पत्रपौत्रवधार्विता ॥ १४१ ॥ तामभ्यगच्छद्राजेन्द्रो वेपमानः कृताञ्जलिः। युधिष्ठिरस्त्विदं तत्र मधुरं वाक्यमब्रवीत् ॥ १४२ ॥ पुत्रहन्ता नृशंसोऽहं तव देवि युधिष्टिरः। शापार्हः पृथिवीनाशे हेतुभूतः शपस्व माम् ॥ १४३ ॥ तमेवंवादिनं भीतं सन्निकर्पगतं तदा। नोवाच किंचिद्रान्धारी निःश्वासपरमा भृशम् ॥ १४४ ॥ तस्याचनतदेहस्य पादयोर्निपतिष्यतः। युधिष्ठिरस्य नृपतेर्धर्मज्ञा दीर्घदर्शिनी ॥ १४५॥ अङ्गुल्यग्राणि दहशे देवी पट्टान्तरेण सा। ततः स कुन्खीभूतो दर्शनीयनखो नृपः॥ १४६॥ तं दृष्ट्वा चार्जुनोऽगच्छद्वासुदेवस्य पृष्टतः ॥ १४७ ॥ एवं सञ्चेष्टमानांस्तानितश्चेतश्च भारत। गान्धारी विगतकोधा सान्त्वयामास मात्वत् ॥ १४८ ॥ तया ते समनुशाता मातरं वीरमातरम् । ं अभ्यगच्छन्त सहिताः पृथां पृथुलवक्षसः ॥ १४९ ॥

चिरस्य दृष्ट्वा पुत्रान् सा पुत्राधिभिरभिष्छुता। बाष्पमाहारयद्देवी वस्त्रेणावृत्य वै मुखम्॥ १५०॥ ततो बाष्पं समुत्सुज्य सह पुत्रैस्तदा पृथा। अपस्यदेताञ्चास्त्रीधैर्बहुधा स्रतविक्षतान् ॥ १५१॥ सा तानेकैकशः पुत्रान् संस्पृशन्ती पुनः पुनः। अन्वशोचत दुःखार्ता द्रीपदी च हतात्मजाम्॥१५२॥ रुदतीमथ पाञ्चालीं ददर्श पतितां भुवि॥ १५३॥ द्वीपदी०-आर्ये पुत्राः क ते सर्वे सीभद्रसहिता गताः। न त्वां तेऽद्याभिगच्छन्ति चिरं दृष्ट्वा तपस्विनीम् ॥ १५४ ॥ किं चु राज्येन वे कार्य विहीनायाः सुतैर्मम ॥ १५५॥ तां समाश्वासयामास पृथा पृथुळळोचना। उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुद्तीं शोककार्शिताम् ॥ १५६ ॥ तथैव सहिता चापि पुत्रैरनुगता नृप। अभ्यगच्छत गान्धारीमार्तामार्ततरा स्वयम् ॥ १५०॥ तामुबाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशस्विनीम्। मैवं पुत्रीति शोकार्ता पश्य मामपि दुःखिताम् ॥ १५८ ॥ मन्ये लोकविनाशोऽयं कालपर्यायनोदितः। अवश्यभावी सम्प्राप्तः स्वभावाह्योमहर्षणः॥ १५९॥ इदं तत् समनुपाप्तं विदुरस्य वचो महत्। असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः॥ १६०॥ तस्मिन्नपरिहार्येऽर्थे व्यतीते च विशेषतः। मा शुचो न हि शोच्यास्ते सङ्ग्रामे निधनं गताः॥१६१॥ यथैवाहं तथैव त्वं को वा माश्वासियध्यति। ममैव हापराधेन कुलमध्यं विनाशितम्॥ १६२॥

## गान्धार्याः विलापः श्रीकृष्णशापश्र

(अ. १६) ततो व्यासाभ्यनुज्ञातो धृतराष्ट्रो महीपितः।
पाण्डुपुत्राश्च ते सर्वे गुधिष्ठिरपुरोगमाः॥ १६३॥
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतवन्धुं च पार्थिवम्।
कुरुस्त्रियः समासाध जग्मुरायोधनं प्रति॥ १६४॥
समासाध कुरुक्षेत्रं ताः स्त्रियो निहतेश्वराः।
अपश्यन्त हतांस्तत्र पुत्रान् भ्रातृन् पितृन् पतीन्॥ १६५॥
ऋज्यादैर्भक्ष्यमाणान् वे गोमायुवलवायसैः।
भूतैः पिशाचै रक्षोभिर्विविधैश्च निशाचरैः॥ १६६॥
चद्राक्रीडनिभं दृष्ट्वा तदा विशसनं स्त्रियः।
महार्हेभ्योऽथ यानेभ्यो विक्रोशन्त्यो निपेतिरे॥ १६७॥

(अ. १०) दुर्योधनं हतं हष्ट्वा गान्धारी शोककिरीता।
सहसा न्यपतद्भूमी छिन्नेव कद्छी वने ॥ १६८ ॥
सा तु छञ्घा पुनः संज्ञां विकुश्य च विछप्य च ।
दुर्योधनमभिष्रेक्ष्य शयानं रुधिरोक्षितम्।
परिष्वज्य च गान्धारी रुपणं पर्यदेवयत् ॥ १६९ ॥
वारिणा नेत्रजेनोरः सिञ्चन्ती शोकतापिता।
समीपस्थं रुपीकेशमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १०० ॥
अपश्यं रुष्ण पृथिवीं धार्तराष्ट्रानुशासिताम्।
तामेवाद्य महाबाह्ये पश्याम्यन्यानुशासिताम् ॥ १०१ ॥
इदं कष्टतरं पश्य पुत्रस्यापि वधान्मम ।
यदिमाः पर्युपासन्ते हताञ्शूरान् रणे स्त्रियः॥ १०२ ॥
प्रकीर्णकेशां सुश्रोणीं दुर्योधनशुभाङ्गाम्।
रुक्मवेदीनिमां पश्य रुष्ण रुक्षमणमातरम् ॥ १०३ ॥
नृनमेषा पुरा वाळा जीवमाने महीसुजे ।
भुजावाश्रित्य रमते सुभुजस्य मनस्विनी ॥ १०४ ॥

कथं तु शतधा नेदं हृद्यं मम दीर्यते।
पश्यन्त्या निहृतं पुत्रं पुत्रंण सहितं रणे॥ १७५॥
पुत्रं रुधिरसंसिक्तमुपित्रवृत्यिनिद्ता।
दुर्योधनं तु वामोरूः पाणिना परिमार्जती।॥ १७६॥
किं तु शोचित भर्तारं पुत्रं चैषा मनस्विनी।
तथा ह्यवस्थिता भाति पुत्रं चाप्यभिवीक्ष्य सा॥ १७०॥
स्विशरः पश्चशाखाभ्यामभिहृत्यायतेक्षणा।
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधव॥ १७८॥
पुण्डरीकनिमा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा।
मुखं विमृज्य पुत्रस्य भर्तुश्चैव तपस्विनी॥ १७९॥

- (अ. १८) परय माधव पुत्रान् मे शतसङ्ख्याञ्जितह्नमान् ।
  गदया भीमसेनेन भृयिष्ठं निहतान् रणे ॥ १८० ॥
  इदं दुःखतरं मेऽच यदिमा मुक्तमूर्धजाः ।
  हतपुत्रा रणे बाळाः परिधावन्ति मे स्नुषाः ॥ १८१ ॥
  पूर्वजातिकृतं पापं मन्ये नाल्पमिवान्य ।
  पताभिर्निरवद्याभिर्मया चैवाऽल्पमेधया ॥ १८२ ॥
- (अ. २४) सोमद्त्तसुतं पश्य युयुधानेन पातितम्। वितुद्यमानं विह्नगैर्बहुभिर्माधवाऽन्तिके ॥ १८३ ॥ भार्या यूपध्वजस्यैषा करसम्मितमध्यमा। कृत्वोत्सङ्गे भुजं भर्तुः कृपणं परिदेवति ॥ १८४ ॥ अयं स हन्ता शूराणां मित्राणामभयप्रदः। प्रदाता गोसहस्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८५ ॥ अयं स रसनोत्कर्षा पीनस्तनविमर्दनः। नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविसंसनः करः ॥ १८६ ॥ वासुदेवस्य सानिध्ये पार्थेनाक्छिष्टकर्मणा। युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः॥ १८७ ॥

किं नु वक्ष्यसि संसत्सु कथासु च जनार्दन । अर्जुनस्य महत्कर्म स्वयं वा स किरीटभृत् ॥ १८८ ॥ इत्येवं गर्हयित्वैषा तूष्णीमास्ते वराङ्गना । तामेतामनुशोचन्ति सपत्न्यः स्वामिव स्नुषाम् ॥ १८९ ॥ (अ. २५) ये हन्युः शस्त्रवेगेन देवानिष नर्खभाः ।

ये हन्युः शस्त्रवेगेन देवानिप नर्यभाः।
त इमे निहताः सङ्ख्ये पश्य कालस्य पर्ययम्॥ १९०॥
नातिमारोऽस्ति दैवस्य ध्रुवं माधव कश्चन।
यदिमे निहताः शूराः क्षत्रियैः क्षत्रियर्षभाः॥ १९१॥
तदैव निहताः कृष्ण मम पुत्रास्तरस्वनः।
यदैवाकृतकामस्त्वमुपप्तव्यं गतः पुनः॥ १९२॥
शन्तनोश्चैव पुत्रेण प्राज्ञेन चितुरेण च।
तदैवोक्ताऽस्मि मा स्नेहं कुरुष्वात्मस्त्तेष्विति॥ १९३॥
तयोर्हि दर्शनं नैतनिमथ्या भवितुमहिति।
अचिरेणैव मे पुत्रा भस्मीभूता जनार्दन॥ १९४॥

वैश०- इत्युक्त्वा न्यपतद्भूमौ गान्धारी शोकमूर्च्छिता। दुःखोपहतविश्वाना धैर्यमुत्सृज्य भारत॥ १९५॥ ततः कोपपरीताङ्गी पुत्रशोकपरिष्छुता। जगाम शौरिं दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया॥ १९६॥

नान्धा०-पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च दग्धाः कृष्ण परस्परम्।
उपेक्षिता विनश्यन्तस्त्वया कस्माज्जनार्दन् ॥ १९७॥
शक्तेन बहुभृत्येन विपुले तिष्ठता बले।
उभयत्र समर्थेन श्रुतवाक्येन चैव ह ॥ १९८॥
इच्छतोपेक्षितो नाशः कुरूणां मधुसदन ।
यस्मात्त्वया महाबाहो फलं तस्मादवाप्नुहि॥ १९९॥
यस्मात् परस्परं घननो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः।
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्माज्ज्ञातीन् विध्यस्ति ॥ २००॥
त्वमप्युपस्थिते वर्षे षट्त्रिशे मधुस्दन्।
इतज्ञातिर्हतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः॥ २०१॥

अनाथवदविज्ञातो लोकेप्वनभिलक्षितः। कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाज्यसि ॥ २०२ ॥ तवाप्येवं हतसुता निहतज्ञातिवान्घवाः। स्त्रियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरतित्रयः॥ २०३॥ तच्छ्त्वा वचनं घोरं वासुदेवो महामनाः। उवाच देवीं गान्धारीमीषद्भयुत्समयन्निव॥ २०४॥ जानेऽहमेतद्येवं चीणं चरित क्षत्रिये। दैवादेव विनश्यन्ति बृष्णयो नात्र संशयः। संहर्ता वृष्णिचकस्य नान्यो महिद्यते शुभे ॥ २०५ ॥ अवध्यास्ते नरैरन्यैरिप वा देवदानवैः। परस्परकृतं नाशं यतः प्राप्स्यन्ति यादवाः॥ २०६॥ इत्युक्तवति दाशार्हे पाण्डवाश्वस्तचेतसः। बभूबुर्भृशसंविद्या निराशाश्चापि जीविते ॥ २००॥ (अ. २६) उत्तिष्टोत्तिष्ठ गान्धारि मा च शोके मनः कृथाः। श्रीभग०-तवैव ह्यपराधेन कुरवो निधनं गताः॥ २०८॥ यस्यं पुत्रं दुरात्मानमीर्शुमत्यन्तमानिनम्। दुर्याधनं पुरस्कृत्य दुष्कृतं साधु मन्यसे ॥ २०९ ॥ निष्टुरं वैरपुरुषं बुद्धानां शासनातिगम्। कथमात्मकृतं दोषं मय्याधातुमिहेच्छसि॥ २१०॥ मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति। दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थौ प्रपद्यते ॥ २११ ॥ तपोधींयं ब्राह्मणी धत्त गर्भ गौर्वोद्धारं धावितारं तुरङ्गी। शुद्धा दासं पशुपालं च वैश्या वधार्थीयं क्षत्रिया राजपुत्री ॥ २१२ ॥ वैद्या न तच्छ्त्वा वासुदेवस्य पुनरुक्तं वचोऽप्रियम्। त्र्णी बभूव गान्धारी शोकव्याकुललोचना ॥ २१३॥ युद्धे हतानां सङ्ख्या, कर्णादिसर्वेषामौर्वदैहिकम् धृतराष्ट्रस्तु राजार्षेनिंगृह्याबुद्धिजं तमः। पर्यपृच्छत धर्मक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम्॥ २१४॥ जीवतां परिमाणकः सैन्यानामस्ति पाण्डव। हतानां यदि जानीषे परिमाणं वदस्व मे॥ २१५॥

युघि०- दशायुतानामयुतं सहस्राणि च विशितिः। कोट्यः षष्टिश्च षट् चैव ह्यस्मिन् राजन् मृघे हताः॥ २१६ ॥ अलक्षितानां वीराणां सहस्राणि चतुर्दश। दश चान्यानि राजेन्द्र शतं षष्टिश्च पञ्च च॥ २१७॥

धृत०- अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारत।
कचित्तेषां रारीराणि धक्ष्यसे विधिपूर्वकम् ॥ २१८ ॥
न येषामस्ति संस्कर्ता न च येऽत्राहिताग्रयः।
वयं च कस्य कुर्यामो बहुत्वात्तात कर्मणाम् ॥ २१९ ॥
यान् सुपर्णाश्च गृश्राश्च विकर्षन्ति यतस्ततः।
तेषां तु कर्मणा छोका भविष्यन्ति ग्रुधिष्ठिर ॥ २२० ॥

वैद्या प्रमुक्तो महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
आदिदेश सुधर्माणं धीम्यं स्तं च सञ्जयम्॥ २२१॥
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्सुं चैव कौरवम्।
इन्द्रसेनमुखांश्चैव मृत्यान् स्तांश्च सर्वद्यः॥ २२२॥
भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकार्याण्यशेषतः।
यथा चानाथवत् किञ्चिच्छरीरं न विनद्यति॥ २२३॥
शासनाद्धर्मराजस्य क्षत्ता स्तश्च सञ्जयः।
सुधर्मा धीम्यसहित इन्द्रसेनाद्यस्तथा॥ २२४॥
चन्दनाऽगुरुकाष्टानि तथा कालीयकान्युत।
घृतं तैलं च गन्धांश्च क्षीमाणि वसनानि च॥ २२५॥
समाहृत्य महार्हाणि दारूणां चैव सञ्चयान्।
रथांश्च मृदितांस्तत्र नानामहरणानि च॥ २२६॥

चिताः कृत्वा प्रयत्नेन यथामुख्यान्नराधिपान्। दाह्यामासुरव्ययाः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा॥ २२७॥ ये चाप्यनाथास्तत्रासन्नानादेशसमागताः। तांश्च सर्वान् समानाय्य राशीन् कृत्वा सहस्रशः ॥ २२८॥ चित्वा दारुभिरव्यप्रैः प्रभूतैः स्नेहपाचितैः। दाहयामास तान् सर्वान् विदुरो राजशासनात्॥ २२९॥ कारियत्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्टिरः। भृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गङ्गामभिमुखोऽगमत्॥ २३०॥ (अ. २७) ते समासाच गङ्गां तु शिवां पुण्यजलोचिताम्। हदिनीं च प्रसन्धां च महारूपां महाबळाम् ॥ २३१ ॥ भूषणान्युत्तरीयाणि वेष्टनान्यवमुच्य च। ततः पितृणां भ्रातृणां पौत्राणां स्वजनस्य च ॥ २३२ ॥ पुत्राणामार्यकाणां च पतीनां च कुरुश्चियः। उदकं चिकरे सर्वा ख्दत्यो भृशदुःखिताः ॥ २३३ ॥ सहदां चापि धर्मज्ञाः प्रचकुः सिललिक्रयाः ॥ २३४॥ ततः कन्ती महाराज सहसा शोककर्शिता। रुद्ती मन्द्या वाचा पुत्रान् वचनमववीत्॥ २३५॥ कर्णस्य सत्यसन्धस्य सङ्ग्रामेष्वपलायिनः। कुरुध्वमुद्कं तस्य आतुरिक्षष्टकर्मणः ॥ २३६॥ स्र हि वः पूर्वजो भ्राता भास्करान्मय्यजायत। कुण्डली कवेची शूरो दिवाकरसमप्रभः॥ २३०॥ श्रुत्वा तु पाण्डवाः सर्वे मातुर्वचनमप्रियम् । कर्णमेवानुशोचन्तो भूयः क्वान्ततराऽभवन् ॥ २३८॥ ततः स पुरुषव्यात्रः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्नगः॥ २३९॥ अह्यो भवत्या मन्त्रस्य ग्रहनेन वयं हताः। निघनेन हि कर्णस्य पीडितास्तु सवान्घवाः ॥ २४० ॥

अभिमन्योर्विनाशेन द्रीपदेयवधेन च। पञ्चालानां विनाशेन कुरूणां पतनेन च। ततः शतगुणं दःखिमदं मामस्पृशद्भृशम् ॥ २४१ ॥ कर्णमेवानुशोचामि दह्याम्यग्नाविवाहितः॥ २४२॥ नेह सम किञ्चिदप्राप्यं भवेदपि दिवि स्थितम्। न चेदं वैशसं घोरं कीरवान्तकरं भवेतु॥ २४३॥ एवं विलप्य बहुलं धर्मराजो युधिष्ठिरः। व्यरुद्च्छनके राजंश्यकारास्योदकं प्रभुः॥ २४४॥ ततो विनेदः सहसा स्त्रियस्ताः खल्ल सर्वशः। अभितो याः स्थितास्तत्र तस्मि सुद्वकर्मणि ॥ २४५ ॥ तत आनाययामास कर्णस्य सपरिच्छवाः। स्त्रियः कुरुपतिर्धीमान् भ्रातुः प्रेग्णा युधिष्टिरः॥ २४६॥ स ताभिः सह धर्मात्मा प्रेतकृत्यमनन्तरम्। चकार विधिवद्धीमान् धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ २४०॥ पापेनाऽसौ मया श्रेष्टो भ्राता ज्ञातिर्निपातितः। अतो मनसि यद्गुद्यं स्त्रीणां तन्न भविष्यति ॥ २४८ ॥ इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराऽकुलेन्द्रियः। भ्रात्मिः सहितः सर्वैर्गङ्गातीरमुपेयिवान् ॥ २४९ ॥

> भीष्मपर्वतः ऋोकाः॥ ५८०१॥ आदिपर्वतः ऋोकाः॥ १०७९६॥

॥ इति श्रीमहाभारतसारे स्त्रीपर्व समाप्तम् ॥

## महाभारतसारशब्दार्थसङ्ग्रहः

अंशः-भागः अंगुः-किरणः अंशुकम्-वस्त्रम् अकण्टकम्-निष्कण्टकम् अक्तः-युक्तः अकरण:-निर्दयः अकर्णायम्-अश्रोतब्यम् अकर्म-कर्मा भावः अकामः-निरिच्छः, इच्छारहितः अकुतोभयः-विश्रब्धः, निश्चिन्तः अकृतधर्मत्वात्-अवसरानुरोधात् अकिया-निषिद्धिकिया अिकयावान्-प्रतिकार्रहितः अक्ष:-पाशकः अक्षि-नयनम् **अ**क्षोभ्यः-जेतुमशक्यः \*अक्षौहिणा-सैन्यसङ्ख्याविशेष: अखिलः-सम्पूर्णः अगाधम्-अतलस्पर्शम् अगोप:-रक्षकरहितः

अव्रतः-संसुखे, पुरतः अध्यः-श्रेष्ठः अघायु:-पापजीवनः अङ्ग:-ऊइः, चिह्नम् अङ्गम्–शरीरम् अङ्गना-ललना, स्त्री अङ्गानि-अवयवाः अङ्गारकः-भौमः, मङ्गलः अङ्गिराः-मुनिविशेषः अनक्ष:-अवोचः अचलः-पर्वतः, स्थिरः अचिरेण-अल्पेन कालेन अचीर्णम्-अनम्यस्तम् अचेतनः-चेतनारहितः, निश्चेष्टः अचेतसः-मृढाः अन्छिद्रम्-सम्पूर्णम् अन्छिनत्-अछनात्, चिच्छेद धजः-अजापुत्रः, बस्तः अज:-अजन्मा, ब्रह्मा अजलम्-नित्यम्, सततम्

\*१ रथः १ गजः ३ अश्वाः ५ पदातयः-पत्तिः, ३ पत्तयः-सेनामुखम्, ३ सेनामुखानि-गुल्मः, ३ गुल्माः-गणः, ३ गणाः-वाहिनी, ३ वाहिन्यः- पृतनाः, ३ प्रतनाः-चम्ः, ३ चम्वः-अनीकिनी, १० अनीकिन्यः-असीहिणीः असीहिणी--२१८७० रथाः, २१८७० गजाः, ६५६१० अश्वाः, १,०९,३५० पदातयः.

अजातराष्ट्र:-धर्मराजः अजिनम्-चर्म, (मृगव्याघादीनाम्) अजिरम्-अज्ञनम् अजेयाः-जेद्धमशक्याः अज्ञाय-अज्ञात्वा अज्ञनम्-कज्जलम् अज्ञसा-शीघ्रम्, मुख्यतया, वेगेन अणीयान्-आतशयेन अणुः **अणुः**—सूक्ष्मः, अल्पः अण्डजः-पक्षी अति-अतिकम्य अतिक्रमः-मर्यादोल्लङ्घनम् अतिक्रमः-अपराधः अतिग:-उहंघितः, अतिकान्तः अतिथि:-याचकः अतिरिच्यते-अधिकं भवति अतीतम्-गतम्, अतिकान्तम् अतीतपत्-तापयामास अतुलम्-निद्पमम् अत्ययः-नाशः, अन्तः अत्रभवान्-मान्यः अथ-पश्चात्, पक्षान्तरम् अथवीङ्गिरसी-अथवेवेदीया अदर्शनम्-अदर्यता, अज्ञानम् अदूरस्थ:-समीपे वर्तमानः खद्रि:**-प**र्वतः अद्रिपतीश्वरः-पाण्ड्यः अद्रिसार:-लोहम्

अधिक्षेप:-निन्दा, तिरस्कारः अधिज्यम्–सज्जम् अधिपः-पालयिता, राजा अध्यगच्छत्-लब्धवान् अध्यर्घ:-अर्घाधिकः अध्यात्मम्–आत्मानमधिकृत्य अध्युषितम्-प्रातःकालः अध्वगः-पान्धः अध्वर:-यज्ञः अध्वा-पन्थाः, मार्गः अनन्तरम्-समीपम् अनन्तरम्-तत्क्षणम् , पश्चात् अनय:-अनीति: **अनवरः**-अहीनः अनवर:-समानः, सहशः ਕਰਨ:-ਕੁਸ਼ਿ: अनसूया-निष्कपटा अनागः-अपराधाभावः अनागाः-अपराधरहितः अनाद्दय-अनाद्रं कृत्वा अनाधृष्यम्-जेतुमशक्यम् अनासयम्-निचपद्रवम् अनिरिणः-ऊषररहितः अनिल:-वायुः अनिशम्-सततम् अनीकम्-सैन्यम अनीकिनी-सेना अनीशः-अजितचित्तः, असमर्थः

अनु-पश्चात् अनुकम्पा-दया अनुग:-अनुयायी अनुप्रह:-कृपा अनुजानीहि-अनुज्ञां देहि अनुतिष्ठन्ति-अनुवर्तन्ते, आचरन्ति **अनुद्रिमः**-अच्छलः अनुध्याय-चिन्तयित्वा अनुनय:-सान्त्वनम् अनुनादः-प्रतिध्वनिः अनुबन्धः-परिवारः अनुबन्धः-सम्बन्धः, परिणामः अनुमान्य-सम्मति गृहीस्वा अनुलोभ्यते-अनुकूलं क्रियते अनुवर्तयति-अनुतिष्ठति अनुविधीयते-पश्चात्मवर्तते अनुशाधि-आज्ञापय अनुष्ठितम्-कृतम् अनृजु:-वकः, कपटी अनेत्र:-नेत्रहीनः, अन्धः अनेयः-सन्मार्गं नेतुमशक्यः अन्तः-नाशः, समाप्तिः अन्तः-निश्चयः, सत्यस्वरूपम् अन्तःकरणचतुष्कम्-मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्कारः

अन्तकः—नाशकः, यमः अन्तरधीयत—गुप्ता अमृत् अन्तरम्—अवकाशः मन्ताः ३१

अन्तरिक्षम्-नभः, आकाशम् अन्तिकम्-संसीपम् अन्तेवासी-शिष्यः अन्धकः-अन्धकासुरः अन्धकाः-यादवभेदाः अन्यः-इतरः अन्यथा-अन्यप्रकारेण अन्योन्यम्-परस्परम् अन्वक्-अनुगः, पश्चाद्रामी अन्वयः-वंशः, कुलम् , सम्बन्धः अन्वासत-उपासितवन्तः अन्वितः-युक्तः अन्वेषणम्-गवेषणा अपकृतम्-अपकारः, अपराधः अपकृतम्-दुराचरणम् अपचितिः-प्रतीकारः, नाशः अपचिति:-निष्कृतिः, पूजा अपण्डितः-मृढः अपत्रपा-लज्जा अपदान्तरम्-तत्कालम्, सद्यः अपध्यानम्-शापः अपनुद्यात्-नाशयेत् अपयानम्-पलायनम्, निर्ममनम् अपरम्-अर्वाकालिकम् अपर:-शन्य: अपराजित:-विजयी अपरा दिक्-पाश्चिमदिशा अपवर्जितः-दत्तः, स्यक्तः

सपसपीति-दूरं गच्छति अपहस्तः-वामबाहुविभ्रान्तच्छेदः अपहाय-त्यक्ता अपाण्डवाय-पाण्डवानां अभावाय अपानुदत्-दूरीकृतवान् अपाय:-नाशः, वियोगः अपायात्–पलायितः अपायासीत्-दूरं गतवान् अपावृतम्-उद्घाटितम् अपासेधत्-अपसारितवान् अपेक्षी-इच्छुकः अपोवाह-दूरं निनाय अपोहनम्-दूरीकरणम्, नाशः अप्ययः-नाशः, लयः अप्रमत्तः-सावधानः अमीयत-संतुष्टी बभूव अबद्धम्- अनर्थकम् अबुद्धिजम्-अज्ञानजम् अभावः-नाशः, असत्त्वम्, मरणम् अभावयतः-ध्यानमकुर्वतः धामि-सम्मुखम् अभि-समन्तात् अभिकाङ्क्षितम्-इन्छितम् धासिकमः-आरम्भः अभिगमः-आगमनम् धामिजनः-कुळम् अभिजनवान्-कुलीनः अभिज्ञ:-ज्ञाता

अभिज्ञानम्-चिह्नम् अभितः-सम्मुखे अभिधत्स्व-ब्रुहि अभिपरीतः-व्याप्तः, उक्तः अभिपेक्ष्य-आलोच्य अभिप्रेतम्–इन्छितम् अभिभूतः--पराभूतः अभिमुख:-सम्मुखः अभिवादनम्-नमस्कारः अभिव्यरोचत-अशोभत अभिसन्धः-आशयः, मतम् अभिसाराः-देशविशेषः तद्राजा च अभीषु:-प्रवहः, अश्वादिरज्जुः अभीषुप्रहः-सार्थिः अभ्यद्रवत्-अधावत् अभ्यवस्कन्द्नम्-कपटेन आक्रमणम् अभ्यस्तः-आवर्तितः अभ्यहन्यन्त-अभिहताः, वादिताः अभ्याशे-समीपे अभ्याह्नत्-आस्फालितवान् अभ्युपगमः-समीपगमनम्, स्वीकारः अभ्युत्थानम्-वृद्धिः अभ्रम्-मेघः, आकाशः अमरः-देवः अमर्त्यः-मरणरहितः, देवः अमात्य:-मन्त्री अमितः-अपरिमितः अभिन्नः–शत्रुः

अमुत्र-तत्र, परलोके
अमृतम्-मोक्षः, पीयूषम्
अमृतत्वम्-मोक्षः, मुक्तिः
अमृष्यमाणः-असहमानः
अमेयः-महान्, अगणनीयः
अम्बका-धृतराष्ट्रमाता
अम्बु-जलम्
अम्बुदः-मेषः
अम्भादः-मेषः
अयः-शल्पम्, लोहम्
अयनम्-आश्रयः
अयुतान्-दश सहस्राणि १०,०००
अयुतानामयुतम्-दशकोळाः

१०,००,००,०००
अयुद्धति-युद्धं अकुर्वति
अयोनिजा-स्वतःसम्भवा
अयोनिधनम्-रास्त्रेण मृत्युः
अरिः-चक्रम्, शत्रुः
अर्दणः-रक्तवर्णः, सूर्यसार्थाः, सूर्यः
अरोषणः-कोधरहितः
अर्कः-भानुमान्, सूर्यः
अर्विः-ज्वाला
अर्वितः-पूजितः
अर्वितम्-सम्पादितम्
अर्थन्-सागरः
अर्थः-प्रयोजनम्, धनम्,
अर्थविद्या-अर्थशास्त्रम्

अर्थायां—धनादियाचकः अर्था–इच्छुः, याचकः अर्थचन्द्रः—अर्धचन्द्राकारः बाणः अर्धुदम्–दशकोट्यः

१०,००,००,००,०० अभेकः-बालः अर्हः-पूजियतं योग्यः अलम्-पर्याप्तम् , समर्थः अलङ्कृतम्-रजतिबन्दुचित्रितम् , शोभितम्

अवकीर्ण:-त्यक्तः अवगमः-ज्ञानम्, अनुभवः अवगाह्य-प्रविश्य अवगुण्ठितः-वेष्टितः अवज्ञातम्-अपमानसहितम् अवधारितम्-चित्ते स्थिरीकृतम् अवनतः-नम्रः अवनि:-पृथिवी अवस्थः-यज्ञसमाप्तिस्नानम् अवमर्दः-नाशः, वधः, हत्या अवमानी-अपमानकर्ता अवमुन्य-उत्तार्थ अवर:-न्यूनः, कनिष्ठः अवरजः-कनिष्ठो भाता अवस्य-अवतीर्थ अवरोपय-अवतार्य अवलेप:-गर्वः अवशः-पराधीनः

अवसादनम्-नाशः अवसानम्-मृत्युः, नाशः, वसतिः अवस्यन्द्य-कपटेन आक्रम्य अवस्कन्ध-प्रस्कन्ध अवस्थानम्-अचाञ्चल्यम् अवहारः-युद्धविरामः अवहास:-अपमानः, उपहासः अवहित:-सावधानः अवाकिरत्-आच्छादितवान् अवाङ्मुख:—अघोमुख: अवाच्यः-वक्तुमयोग्यः अवानम्-शुष्कम् अवासीदत्-अवसन्नः, नष्टः श्रवाप्स्यसि-लप्स्यसे अवि:-मेषः अविकृत:-स्वामाविकः अविन्दत्-लब्धवान् स्रविषह्य:-जेतुमशक्यः अव्य भिचारिणी-एकनिष्ठा अन्यय:-अविनाशी, शाश्वतः अशनम्-भक्षणम् , ख्रुधा अश्वानः-वज्रम् अशरीरिणी-आकाशवाणी अशाश्वतम्-विनाशि अशिवम्-दुःखोत्पादकम् आशित:-८० अशेषेण-सम्पूर्णतया अशीतिपञ्चकः-चतुःशता**ब्दः (४००)** 

अश्मा-पाषाणः अश्वत्थः-पिप्पलः, संसारवृक्षः अश्विनी-देववैद्यी, अश्विनीकुमारी अष्ट-८ अष्टगवम्-अष्टवृषभवाह्यम् अष्टघा-अष्टपकारा असकृत्-बहुवारम् असन्तः-अप्रतिहतः असङ्गृह्य—अनुपसंहत्य असत्-अविद्यमानम् असत्-असत्यम्, असाधु . असत्-दुष्टम् असत्कृतम्-सत्काररहितम् असि:-खड्गम् असित:-कृष्णः असिहरतः-दक्षिणबाहुविभ्रान्तच्छेदः अधुकरम्-सुखेन कर्तुमशक्यम् असुर:-देवशत्रुः, दैत्यः असूया-गुणेष्वपि दोषारोपः असृष्टम्-न दत्तम् अस्तः-अस्ताचलः, क्षिप्तः अहि:-सर्पः अहितः-शत्रुः अहेतुकम्-उपपत्तिशृत्यम् अहाय-झटिति आकर्णम्-कर्णपर्यन्तम् आकन्दः-सङ्ग्रामः आक्षिपत्-गृहीतवान्

आक्षिप्य-निवार्य आक्षेप:-निन्दा, पक्षपातः आक्षेपणम्-निन्दा आखु:-मूषिकः आख्यातवान्-कथितवान् आख्याहि-कथय आग:-अपराधः, पापम् आगम:-पाप्तिः, उत्पत्तिः आचार्यः-गुदः आचार्यकम्-गुरोः सम्माननम् आचार्यतनयः-अश्वत्यामा आचीर्णम्-अनुष्ठितम् आजमीढ:-अजमीढकुलोत्पन्नः अजि:-युद्धम्, युद्धभूमिः आज्यम्- घृतम् आद्य:-धनवान्, धनी आततायी-शस्त्रपाणिः आततायिन:-अभिदो गरदश्चेव शस्त्रपाणिर्धनापहः। क्षेत्रहर्ता दारहर्ता षडेते ह्याततायिनः॥ आत्म-गृहीतम् आस्मजः-पुत्रः आत्मजा-कन्या आत्मनिःश्रेयसम्-स्वहितसाधनम् आत्मा-स्वरूपम्, जीवः, ब्रह्म, मनः आदर्श:-दर्पण: आदित्यः-अदितिपुत्रः, सूर्यः आधत्स्व-स्थापय

आधि:-मानसं दु:खम् आधिरथि:-अधिरथपुत्रः ( कर्णः ) आध्रतम्-कम्पितम् आनकः-वाद्यविशेषः आननम्-मुखम् आनव्छत्-गतः, पीडयामास आनृशंस्यम्-द्या, आश्रित्रक्षणम् आप:-जलम् आपगा-नदी आपगेय:-आपगापुत्रः, भीष्मः आपतत्-आगतः आपद्-विपत्, आपत्तिः आपन्नः-प्राप्तः आभरणम्-भूषणम्, पोषणम् आभा-शोभा, साहस्यम् आमयः-रोगः, पराभवहेतुः आमिषम्-मांसम् आ मिनकेयः - आमिनकापुत्रः ( घृतराष्ट्रः )

आयतः-दीर्घः
आयतनम्-एहम्
आयतनम्-एहम्
आयतप्रायम्-प्राग्च बहुलम्
आयसः-लोहमयः
आयस्तः-पीडितः, सज्जः
आयुः-जीवनमर्योदा, आयुष्यम्
आयुषम्-शल्लम्
आयोधनम्-युद्धम्
आयोधनम्-युद्धम्

आरात्—समीपम् आरामः-उद्यानम् आराव:-शब्दः आर्गण:-भमः थाददक्षः-आरोद्धमिन्छुः धार्जवम्-ऋजुता, सरखता आर्जुनि:-अर्जुनपुत्रः ( अभिमन्युः ) आर्तः-दुःखितः आर्तिः-दुःखम् आर्दयत्-अपीडयत् आर्षभः-वृषभस्य अयम् आर्षभः-ऋषभः स्वरः आर्थशृङ्गिः-अलम्बुषः राक्षसः आलय:-गृहम्, स्थानम् आवरणम्-आच्छाद्नम् थावर्जित:-नम्रः, दत्तः आवर्तः-अम्मसा भ्रमः आवर्तयते-उपसंहरति धावश्यकम्-नित्यकृत्यम् आविम:-भीतः आविद्य-भ्रामयित्वा आविष्ट:-व्याप्तः खाशय:-स्थानम्, अभिपायः आशंसिस-इच्छिस आशी-मक्षणशीलः आशी-सर्पदंष्ट्रा आशी:- आशीर्वादः क्षाशीविष:-सर्पः

आग्र-सःवरम् **आशुगः-शरः**, शीप्रगामी आश्विनौ-अश्विनीक्रमारी आस-दीपयाञ्चकार आसङ्क्तुम्-आसङ्गितुम् आससाद-प्राप आसादयाचकु:-समीपं आगताः आस्त-तिष्ठति आस्थाय-आश्रित्य आस्थित:-गतः, आश्रितः आस्यम्-मुखम् आहतः–ताडितः आहत्य-सन्ताड्य आहव:-युद्धम् आह्य-आहानं कृत्वा आहेयः-सर्पमयः आहो-प्रश्नार्थकम् आहोस्वित्-अथवा इङ्गितम्-अभिप्रायः इतरेतरम्-अन्योन्यम् इनः-श्रेष्ठः, राजा इन्द्रः-मुख्यः, देवानामधिपः इन्द्रावरजः-विष्णुः, श्रीकृष्णः इन्द्रियार्थाः-विषयाः इयेष-इच्छां कृतवान् इषु:-बाणः इषुधिः-तूणीरम् इध्वसनम्-धनुः

इव्वास:-धनुः इह-अत्र, अस्मिन् लोके ईक्षणम्-नेत्रम्, दर्शनम् ईप्सा--इच्छा ईरयन्-कथयन् ईर्षु:-मत्सरी ईशानः-शहरः ईश्वरः-पतिः, राजा ईषत्-किश्चित् ईषा-रथस्य धृः ईिषवान्-मनिस कृतवान् ईहा-इच्छा, यत्नः उप्र:-भयङ्करः उचावचम्-अनेकविधम् उच्छितः-उपरिगतः, उचः डःकटः−श्रेष्ठः, मत्तः उत्कृत्य-उत्पाट्य उत्कामति-बहिर्गच्छति,ऊर्ध्वं गच्छति उत्तमाङ्गम्-मस्तकम् उत्तरेण-उत्तरतः उत्थानम्-उद्योगः, प्रयत्नः उत्थानम्-जयः उत्पथ:-कुमार्गः उत्सङ्गः-अङ्गः उत्सन्धः-नष्टः उत्सहेत-समर्थी भवेत् उत्साद:-नाशः उत्सिक्तः-वृद्धिं गतः गर्वयुक्तः

उत्सीदेयुः-नष्टाः भवेयुः उत्सृजेयम्-वदेयम् उद्कम्-जलम् उद्पानम्-जलाशयः, कूपः उदयः-उत्कर्षः, उष्वगमनम् उद्यनम्–उद्यः उदार:-महान्, उत्कृष्टः, दाता उदीच्याः-उदीचीनाः, उत्तरदिग्भवाः उदीरय-पठ, वद उदीर्णः-सजः उद्देश:-सङ्क्षेप:, स्थानम् उद्भतः-निष्कासितः उद्वर्ष-कोशाधिकासितवान् उद्यत:-सजः, पृश्तः, उद्यत:-ऊच्चींकृतः, निष्टुरः **उद्यन्तुम्**—उत्थापयितुम् उद्यमः-उद्योगः उद्यम्य-उत्थाप्य उद्योत:-प्रकाशः उद्धह:-श्रेष्ठ: नेता उद्दिमः–दुःखयुक्तः उद्विजते-त्रस्यति, विमेति उद्गतः−क्षब्धः उद्वृत्य-विस्फार्य, परिवर्स्य उन्मध्य-छित्वा, नाशयित्वा उन्मीलनम्-उद्घाटनम् उप-समीपम् उपकोशः-निन्दा

उपदेश:-विद्यां, अध्यापनम् उपधा-कपटम उपनायी-आनयन् उपपातकम्-गौणपातकम् उपपादितम्-छब्धम् उपपृच्छामहे-आप्रच्छामहे उपमा-साद्दश्यम् उपप्छतः-राहुग्रस्तः उपलक्षये-जानामि उपसृष्टः-प्रस्तः उपसृष्टः-व्याप्तः, पीडितः उपस्थम्-जननेन्द्रियम्, शिस्नम् उपस्थः-पृष्ठभागः, मध्यभागः उपस्थ:-सार्थेः उपवेशनस्थानम् उपहितः-मेदितः, उपजप्तः उपहृतम्-समर्पितम् उपांशु-रहः, छन्म, गुप्तम् उपाकृत्य-अघीत्य उपावर्ख-छण्ठियत्वा उपाशिक्कितुम्-परिशिक्कितुम् उपेयुः-समीपमागताः उप्तम्-निक्षिप्तम् उरः-वक्षः उरगः-पन्नगः उर्वी-पृथ्वी उल्लकः-दिवाभीतः, धूकः उल्बम्-गर्भवेष्टनम् उल्बण:-भयहूरः

उवाच-अन्नवीत्

ऊनम्-रयूनम्, हीनम्

ऊर्जः-सामर्थ्यम्, उत्साहः

ऊर्जितः-महान्, श्रेष्ठः, समर्थः

ऋच्छति-पाप्नोति

ऋजुः-सरलः

ऋतम्-सल्यम्

ऋते-विना

ऋषमः-वृषमः, श्रेष्ठः

एकवासाः-एकवस्रा

एकादश-११

एकादशेन्द्रियाणि-ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि

मनश्र

एकायनाः-एकमार्गाः
एघः-इन्धनम्
एनस्-पापम्
एष्यसि-गामिष्यसि
ऐकान्तिकम्-पूर्णम्, निश्चितन्
ऐन्द्रम्-इन्द्रदेवताकम्
ऐरावणः-ऐरावतः
ओघः-प्रवाहः, समूहः
ओजः-तेजः, पराक्रमः
ओषधिः-वनस्पतिः
औदरिकः-बहुमक्षी
ककुद्-श्रेष्ठः
कक्षम्-तृणम् ( ग्रुष्कम् )
कण्डकः-शत्नुः

कतरत्-द्वयोर्मध्ये किमेकम कत्थनम्-श्लाघा कत्थितुम्-जिंदपतुम् कथन्नन-केनापि प्रकारेण कदनम्-युद्धम् , नाशः कन्दर(-गुहा कन्दर्भः-मदनः कपि:-वानरः कपिध्वजः-अर्जुनः कबन्ध:-मस्तकरहितं शरीरम् कर:-शुण्डादण्डः, हस्तः करजः-नखः (खम्) करटा-गण्डस्थलम् करसम्मितः-मुष्टिममाणः करालम्-भयङ्गरम् करी-गजः करणः-दयार्द्रः कर्णिकार:-बृक्षविशेष: कर्दमः-पङ्कः कर्मणि वर्ते-कर्म करोमि कर्मारः-लोहकारः कर्शयन्तः-कृशं कुर्वन्तः कर्हिचित्-कदापि कलिलम्-कल्लपता, मालिन्यम् कलिलम्-दूषितम्, व्याप्तम् करपः-समर्थः, हढः, कुशली कल्पते -योग्यः भवति, समर्थः भवति कल्पितः-रचितः

करमषम्-पापम् कल्यम्-हितम् कल्यवादी-हितवादी कवीन्द्र:-कविश्रेष्ठः कशा-अश्वादिताडनी रज्जः कश्मलम्-मूच्छी करमलम्-विकलता, मोहः कस्मात्-किंकारणात् काङ्क्षति-इच्छति काङ्क्षसे-इच्छिस काञ्चनम्-सुवर्णम् कान्ता-ललना, स्त्री कान्तारम्-अरण्यम् कान्ति:-शोभा, सीन्दर्यम्, छक्ष्मीः का न्दिशीक:-मयेन पलायितः कापार्छी-शिवपत्नी का प्रव:-भीतः, नीचमनुष्यः कामम्-यथेच्छम कामः -इच्छा, मदनः कामकारः-स्वैरवर्तनम् कामगमः-इच्छागामी काम्यम्-फलेच्छया कृतम् काम्या-आकाङ्क्षा, इच्छा कायः-शरीरम् कार्तवीर्यः-सहस्रार्ज्नः कारस्येन-सम्पूर्णतया कार्पण्यम्-मनोदौर्बस्यम् कार्मकम्-धनुः

कार्यम्-कर्तव्यम् कार्यतरम्-आवश्यकतरं कृत्यम् कार्णायसम्-लोहमयम् कार्ष्णः-अभिमन्युः ( अर्जुनपुत्रः ) कालात्ययः-विलम्बः काली-कालशक्तिः कालीयकम्-कृष्णचन्द्नम् काशी-शोभायुक्तः किंशुकः-पलाशः किरन्-विक्षिपन् किरीटमाली-अर्जुनः किरीटी-अर्जुनः किल-लोकवाती किल्बिषम्-अपराधः कुकृतम् – दुराचरणम् -कुजर:-गजः कुड्मलः-अग्रभागः कुण्डम्-कमण्डलुः, महोदरपात्रम् कुत्सितम्-निन्दितम् कुपथ:-कुमार्गः कुमारी-जरादिहीना कुमारी-अविप्छतब्रह्मचारिणी कुसुदम्-कमलम् कुमुदनाथ:-चन्द्रः कुम्भ:-गण्डस्थलम् कुम्भसम्भवः-द्रोणः -कुररी-पक्षिविशेषः - कुशली-क्षेमवान्

कूटम्-कपटम् कृटस्थ:-निर्विकारः कूबर:-युगन्धर: कूर्मः-कच्छपः कुन्छ्म्-दुःखम्, सङ्कटम् कुच्छ्गतः-सङ्घटपाप्तः कृतकृत्यः-कृतकर्मा, निश्चिन्तः कृतश्रमः-कृताभ्यासः कृतात्मा-निपुणः, संयमी कृती-अभ्यासशीलः कृती-कार्यकर्ती कृते-अर्थे, अर्थम् कृत्या-अभिचारदेवता कृत्स्नम्-सर्वम् कुत्स्नविद्-आत्मज्ञः कृन्तति-छिनित्त कृपणः-दीनः कृशानु:-अभिः कृष्ण:-अर्जुनः कृष्ण:-व्यासः कृष्णद्वैपायनः-व्यासः कृष्णा-द्रीपदी कृष्णा-वासुदेवस्वरूपा कृष्णी-वासुदेवधनज्जयी केतनम्-ध्वजः केतुः-ध्वजः केशपक्षः-केशसमृहः केशवः-श्रीकृष्णः, विष्णुः

केशवपूर्वजः-बलरामः

केसरी-सिंहः

कैटमः-असुरविशेषः

कैवल्यम्-मरणम्, मोक्षः

कोकः-वृकः

कोटि:-१००,००,०००

कोपः-कोधः

कोविदः-विद्वान्, कुशलः

कोश:-खइगिपधानम्

कोष्णम्-मन्दोष्णम्

कौतुकम्-उत्सवः, इच्छा, आश्चर्यम्

कौन्तेयः-कुन्तीपुत्रः

कौमारम्-बालत्वम्

कौरव्यः-कुचकुलोत्पन्नः

कौलालः-कुम्भकारः

कौशिकः-उल्लकः, इन्द्रः, विश्वामित्रः

कतुः-यज्ञः, सङ्कल्पः कोडः-वक्षः, स्करः

कव्यादः-मासभक्षकः

कूर:-भय**ह**रः

कोष्टा-अम्बूकः क्रियः-आर्दः

क्रिष्टा-मर्दिता, पीडिता

क्रीबः-नपुंसकः

क्रेदयन्ति-आद्वीकुर्वन्ति

क्रेशः-दुःखम्

क्षणदा-रात्रिः

क्षतजम्-इधिरम्

क्षत्ता-विदुरः, द्वारपालः, सार्थिः

क्षत्रम्-क्षत्रियजातिः

क्षपणम्–क्षयः

क्षमः-समर्थः, योग्यः

क्षमम्-योग्यम्, हितकरम्

क्षमा-पृथिवी

क्षयः-गृहम्, नाशः

क्षर:-नाशवान्

क्षान्तम्-सोढम् (सह्)

क्षिणोति-पोडयति, नाशयति

क्षिति:-पृथिवी

क्षिप्रम्-झटिति

क्षीण:-नष्टः

श्चद्र:-अस्पः, नीचः

**खुण्णः**–मर्दितः

श्चुमा-अतसी

खुर:-बाणविशेष:

खुर:-वपनशस्त्रम्

खुरपः-बाणविशेषः

क्षेत्रम्-स्थानम्

क्षेप:-निन्दा, अनादरः

क्षेमम्-कल्याणम्

क्षेमः-पाप्तस्य रक्षणम्

क्षेमिण:-कुश्लिनः

क्षेम्या-कल्याणकारिणी

क्षामम्-दुकूलम्

क्षेड:-गर्जना

खम्-आकाशः

खम्-इन्द्रियम् खगम:-बाण:, पश्ची ख्यात:-प्रसिद्धः ख्यापयामास-कथयामास गङ्गा-भागीरथी गङ्गासुतः-भीष्मः गजः-हस्ती गजसाह्वयम्-हास्तिनपुरम् गण:-समुदायः गतः-प्राप्तः, स्थितः, गतासु:-मृतः गतिः-अवस्था, परायणम् गदः-रोगः गदः-श्रीकृष्णानुजः गन्धि-गन्धयुक्तम् गमस्तः-किरणः गरीय:-गुस्तरम् गरुत्मान्-गरुडः गर्हणम् (ण।)-निन्दा गव्यति:-कोशद्यम् गाङ्गः-गङ्गायाः अयम् गाढम्-अत्यन्तम् पूर्णम् गाण्डीवम्-अर्जुनधनुः गाण्डीवधन्वा-अर्जुनः गात्रम्-शरीरम्, अवयवः गावल्गाणः-सञ्जयः गिरि:-पर्वतः गी:-वाणी (गी:, गिरी, गिरः) गीर्णम्-प्रस्तम् गुणं:-रज्जुः गुप्तः-रक्षितः गुप्ति:-रक्षणम् गुरः-विद्यापदाता गुरः-महान्, श्रेष्ठः, पिताः गुस्तर:-अतिशयेन गुसः गुरदाराः-माता, गुरुपत्नी ग्रवी-महती गुरुम:-स्तम्बः गुल्मानि-नदीतटानि गृह्नम्-गोपनम् गृहितुम्-गोप्तुम् गुह्यम्-गोपनीयम् गृद्ध:-आसक्तः, छुन्धः गृध्यति-इच्छति गृहा:-गृहम् गृह्य-गृहीत्वा गोकुलम्-गोसमूहः, गोयूथम् गोचरः-विषयः गोमुखः-वाद्यविशेषः गोविन्दः-श्रीकृष्णः गोपा-रक्षकः गौ:-पृथिवी गौ:-इन्द्रियम् गौ:-वृषभः गौड्यासवम्-सुराविशेषः गौतमः-कृपाचार्यः

गीतमी-कृपी, द्रोणपत्नी प्रसिष्णु-प्रसनशीलम्

त्रामः-समूहः

प्रामणी:-अग्रणीः

प्राहः-निर्वन्धः, आग्रहः, नकः

ग्रीवा-कन्धरा

ग्लानि:-हासः

घटमानः-प्रयत्नं कुर्वन्

घटयन्-पीडयन्

घटे-यतं करोमि

घटितः-मर्दितः

घनः-मेघः, निबिडः

घातः-नाशः

घातकः-मार्यिता

घातितः-मारितः

धूर्णः-सर्वतः भ्रमन्

घोणा-नासिका

घोरा-भयदा

घोष:-रवः, निनादः

घ्राणचक्षु:-अन्धः

चकाजः-मानसचारी, हंसः

चक्षः-नेत्रम्

चक्षईण:-द्दिमात्रेण हन्ता

चतुराश्रमाः-ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्यवान-

पस्थसन्यासाः

चतुर्दश-१४ चतुर्विधम्-चतुःप्रकारम् चतुर्विधम्बद्धा-भक्ष्मम

चतुर्विधमन्नम्-सक्षम्, भोज्यम्, लेह्यम्, चोष्टम् चतुर्वेदाः-ऋक्, यजुः, साम, अथर्वणः चत्वारो वर्णाः-ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यस्ट्रहाः

चमू:-सेना, सैन्यम्

चयः-समृहः

चरन्–गच्छन्

चर्म-फलकः

चातुर्वर्ण्यम्-चतुर्णां वर्णानां हितम्

चातुर्वर्ण्यम्-चरवारो वर्णाः

चापम्-धनुः

चारः-गुप्तदूतः

चाषः-पक्षिविशेषः, किकीदिविः

चिक्रीड-क्रीडाञ्चकार

चिखादिषु:-खादितुमिच्छु:

चितः-व्याप्तः

चित्रसेनः-कर्णपुत्रना**म** 

चिन्तयन्-विचारयन्

चिन्तयानः-विचारयन्

चिन्तये-विचारये चृतः-आम्रवृक्षः

चेकितानः-पाण्डवपक्षीयो यादवः

चेतः-सनः

चेतनम्-मनः

चैलम्-वस्नम्

चोदितः-प्रेरितः

च्युतः-निःस्तः, भ्रष्टः

छदा–कपटम्

छन्द:-इच्छा

छन्दः-वेदः, सन्त्रः

छन्दयामास-तोषयामास छादये-आच्छादयामि छिद्रम् - न्यूनम् जगती-पृथ्वी जगई-निन्दां कृतवान् जग्धम्-भक्षितम् जघनम्-पश्चाद्धागः जवनम्-स्रीकट्याः पुरोभागः जघन्यम्-अन्त्यम्, निन्द्यम् जडः–मूर्खः जतुगृहम्-लाक्षागृहम् जत्रु देश:-स्कन्धसन्धिभागः जनपद:-देशः जनार्दन:-श्रीकृष्णः जनिता-निर्मिता, जनकः जन्तु:-प्राणी जय:-महाभारतम् जयः-अर्जुनः जयगृद्धः-जयासक्तः, जयैषी जरा-वृद्धत्वम् जलदः-मेघः जलेश्वरः-वदणः जव:-वेगः जवनः-वेगवान् जहाति-त्यजति जहौ-तत्या**ज** जह्याम्-त्यजेयम् जाटासुरि:-जटासुरपुत्रः

जात:-उत्पन्नः जातम्-जन्म जातरूपम्-सुवर्णम् जाति:-जन्म जातु-कदाचित जानपदिकम्-सर्वजनसाधारणम् जानु-जङ्घोदसन्धः, ऊदपर्व जामाता-कन्यापतिः जाम्बूनदम्-सुवर्णम् जालम्-समृहः जाह्नवी-भागीरथी जाह्नवीसुतः-भीष्मः जिगाय-अजयत् जिगीषन्-जेतुमिच्छः जिघांसा-हन्तुमिच्छा जिवृक्षा-प्रहीतुमिच्छा जिजीविषा-जीविद्यामिन्छा जिज्ञासु:-ज्ञातुमिच्छु: जिह्यः-कुटिलः जिह्यम्-कपटम् जीमूत:-जलदः जीर्ण:-वृद्धः जीवप्राहम्-जीवन्तम् जीविका-जीवनम् जीवितम्-जीवनम्, प्राणाः जुहुषन्-होतुमिच्छन्, त्यजन् जोषमास्व-तूष्णी भव, तिष्ठ जोषयेत्-कारयेत्, सेवयेत्

ज्ञाति:-बान्धवः ज्ञानम्-सम्बन्धः ज्या-धनुर्गुणः, मौवीं ज्यायस-श्रेष्ठम्, उत्तमम्, ज्येष्ठम् ज्वर:-दु:खम् ज्वालामाली-अग्निः झष:-मस्यः ततः-तद्नन्तरम् ततम्-व्याप्तम् ततक्ष-आच्छादयामास तत्त्वम्-यथार्थत्वम्, खरूपम् तथागतः-ताहशीं अवस्थां प्राप्तः तथ्यम्-यथार्थम्, सत्यम् तनयः-पुत्रः तनुः-शरीरम्, कृशः तन्द्रा-आलस्यम् तन्द्रितः-आलस्ययुक्तः तपःक्षेत्रम्-धर्मक्षेत्रम् तपन्-पराक्रमी तपनीयम्-सुवर्णम् तपस्-धर्मः तमः-अन्धकारः, मोहः तरज्ञ:-वीचिः तरिङ्गणी-नदी तरसा-वेगेन तरस्वी-वेगवान् तदः-वृक्षः तर्ज्यमानः-निन्द्यमानः

तल्पम्-शय्या, दाराः, पत्नीः तस्करः-चौरः तापः-दुःखम् तापनः-पीडकः तापनीयम्-सुवर्णमयम् तारा-नक्षत्रम् तारापतिः-चन्द्रः तालवजः-बलरामः तावकः-त्वत्सम्बन्धी तावकी-तव सम्बन्धिनीः तिग्मम्-तीक्ष्णम् तिग्मांगुः-सूर्यः तिग्मतेजा:-सूर्यः तितिक्षस्व-सहस्व ति सि:-महामत्स्यः तीरजः-तीरे भवः तुद्यमानः-पीष्यमानः तुद्यमानः-भर्स्यमानः तुमुलम्-युद्धम् , सङ्कुलम् तुरगः-अश्वः तुरङ्गः-अश्वः तुरङ्गमः-अश्वः तुषारः-हिमम्, अम्बुकणाः तूण:-इषुधिः त्णीरः-इषुधिः त्बरकः-षण्टः तूर्णम्-सत्वरम् तूर्यम्-वाद्यम्

तूलम्-कार्पासम् तृष्णीम्-मौनम् तोत्रम्-अङ्कुशः, तत्सदशं शस्त्रं वा तौयम्-वारि तोयरसः-अमृतम् सानम्-आत्मानम् स्याज्यः-स्यक्तं योग्यः त्रपा-लजा त्रयी-ऋग्यतुःसामवेदाः अयोदश-१३ त्राणम् -रक्षणम् त्रासः-मीतिः, भयम् ौंत्रशत्<u>-</u>३० त्रिगुणाः-सत्त्वम् , रजः, तमः त्रितयम्-त्रयाणां समूहः त्रिद्श:-देव: त्रिलोका:-स्वर्गः, मृत्यः, पातालम् त्रिशतम् - ३०० त्रियम्बकम्-च्यम्बकस्य इदम् च्यम्बक:-शिवः स्वरमाणः-त्वरां कुर्वाणः स्वष्टा-शिल्पी (विश्वकर्मा) दसदः-खड्गमुष्टिः दंशनम्-कवचम् दंशितः-वर्मसहितः दक्षः-निपुणः, सावधानः स्दार-विभेद द्धार-वार्यामास, धार्यामास

दन्ती-गजः दम्भः-कपटम् , धर्मध्वजित्वम् दयितः-प्रियः दर्दुर:-मण्डूकः दर्पः-गर्वः, अभिमानः दवीं-परिवर्तकः दर्शनीय:-मनोहरः दर्शयिता-उपदेष्टा दश-१० दशन:-दन्तः दशायुतानि-१००००० दाक्षिणात्याः-दक्षिणदिग्भवाः दाक्षिण्यम्-चातुर्यम्, कौशलम् दाक्ष्यम्-दक्षता, बलम् दानम्-दीयतं तत् दानम् दान्तः-इन्द्रियनिग्रही दान्त:-मनोनिप्रही दायादः-पुत्रः दारणी-मेदिनो दारयति-भेदयति दारयति-मीतिं जनयति दाराः -स्त्री, पत्नी दाद-काष्टम् दारण:-कठोरः दारणम्-भयद्वरम् दाव:-अरण्यम् दाशाई:-श्रीकृष्णः दासः-भृत्यः

दिक्-दिशा दिग्धः-लिप्तः, व्याप्तः दित्ससि-दातुमिच्छसि दिदक्षः-द्रष्टुमिच्छुः दिघक्षन्-दग्धुगिन्छन् दिधञ्च:-दग्धुमिच्छुः दिनम्-दिवसः दिव्-आकाशः, स्वर्गः दिवाकर:-रिवः दिव्यम्-अलैकिकम्, अपाकृतम् दिव्यम्-दिवि भवम् दिष्टम्-दैवेन प्राप्तम्, दैवम् दिष्टम्-उपदिष्टम् दिष्टान्तः-मरणम् , मृत्युः दिष्टि:-दैवम् दिष्ट्या-आनन्दार्थकमव्ययम् दीन:-दुःखी दीप:-स्यः दीप्तिः-तेजः, सीन्दर्थम् दीर्णः-भीतः, भिन्नः, भन्नः दीर्थते-भिद्यते दुनोति-दुःखं जनयति दुरत्ययः-दुर्जयः, अनुल्रङ्घ्यः दुरोदरम्–द्यूतम् दुर्धर्षः -जेतुमशक्यः दुर्मेधाः-मृदः दुर्विदः-दुर्ज्ञेयः दुश्चरितम्-दुराचरणम् , पातकम् म सा. ३२

दुष्कृत्-पापी दुष्कृतम्-दुराचरणम् , पातकम् दुष्कृती-पापी दुष्पेक्ष्यः-दुःखेन प्रोक्षितुं शक्यः दुहिता-कन्या दृढलक्ष्यः-स्थिरप्रहारः द्दपः-बलिष्ठः, गर्विष्टः दृष्वा-निश्चित्य, वीक्ष्य देवकी-श्रीकृष्णस्य माता देववत:-भीष्मः देविता-सूतकर्ता देशय-कथय, दर्शय देशय-शिक्षय देहान्तरम्-अन्यो देहः देही-देहवान्, आत्मा दैवी-देवस्य इयम् दोस्-हस्तः दौःशासनिः-दुःशासनपुत्रः दौर्योधनम्-दुर्योधनस्य सम्बन्धि द्युति:-कान्तिः द्यीः-आकाशः द्रवणम्-गमनम्, पलायनम्, धावनम् द्रविणम्-धनम् द्रव्यम्-धनम् द्रमः-नृक्षः द्रीणायनिः-द्रोणपुत्रः (अश्वत्थामा ) द्रौणि:-द्रोणपुत्रः (अश्वत्थामा ) द्रौपदेयाः-द्रुपदपुत्राः

द्रौपदेयाः-द्रापदीपुत्राः द्वादश-१२ हि:-द्विवारम द्विगुणम्-अधिकम् द्विजा:-ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः द्विजोत्तमः - ब्राह्मणः द्विट्–शत्रुः द्विप:-गजः द्विपाद्-मनुष्यः द्विरद:-गजः ह्यिम्-आश्रयः द्वेषी-द्वेषा, विरोधी द्वैधम्-संशयः हैपक्यम्-पश्रह्यम् द्वैपायनः-व्यासः धक्ष्यामहे-सस्मीभवेस धनज्ञयः-अर्जुनः धनुष्मान्-धनुर्धारी धन्वन्तरम् हस्तचतुष्टयम् धन्वी-धनुर्धारी घरणी-वसुमती, पृथिवी घरा-वसुघा, पृथिवी धर्मक्षेत्रम्-धर्मस्थानम् धर्म्यः-धर्मादनपेतः धाता-पजापतिः, ब्रह्मा धात्री-माता, उपमाता धानाः-अष्टयवाः धारय-आश्वासय

धार्तराष्ट्र:-धृतराष्ट्रपुत्रः (दुर्योधनः ) धार्तराष्ट्री-धृतराष्ट्रस्य सम्बन्धिनी धिष्टितम्-स्थितम् धी:-बुद्धिः धीमान्-बुद्धिमान् धर्यः-श्रेष्ठः ધુર્યાઃ–અશાઃ धुर्यगतः-अश्वः धू:-स्कन्धः, धुरा धूमकेतुः-अभिः धृत:-हढानश्चयी भृतराष्ट्रजः-दुर्योधनः धृति:-धैर्यम भृष्टकेतुः-शिशुपालपुत्रः धौम्य:-पाण्डवपुरोहितः ध्यानम्-चिन्ता ध्रव:-स्थिर:, निश्चितः धियमाण:-जीवन् ध्वजिनी-सेना न इज्ञते-न चलति नक्षत्रमभितः-नक्षत्रं लक्षीकृत्य नन्दनः-पुत्रः नन्दनम् -इन्द्रस्य उद्यानम् नय:-नीतिः नरकः-भू सिपुत्रः नरेन्द्र:-राजा नर्दन्-शब्दं कुर्वन् नर्दयन्-शब्दं कारयन्

नालेनम्-कमलम् नवति:-९० नवद्वाराणि-चधुःश्रोत्रनासाबिल-द्वन्द्वानि, सुखम्, उपस्थम्, पायुः नष्टः-अदर्शनं गतः, पलायितः नागः-गजः, सर्पः नागपति:-रोषः नागा-सर्पस्री नाथ:-स्वामी, पतिः नाना-बहुनि नाम-प्रसिद्धम् नामयज्ञ:-नाममात्रयज्ञः नायकः-स्वामी, नेता नाराचः-शरः नारी-स्त्री, ललना नासा-नासिका निकारः-कपटम्, अपकारः

निकारः-अपमानः निकाराः-सद्दशः निकृतिः-कपटम् निकृत्ततु-छिनतु निकेतः-गृहम्, वसतिस्थानम्

निकेतनम्-गृहम् निक्षिप्तम्-त्यक्तम् निम्नहः-म्रहणम्

निम्नहः-निरोधः निस्यदा-सत्ततम्

निदर्शनम्-इष्टान्तः, उदाहरणम्

निदाघ:-प्रीष्मर्तुः निदेश:-आज्ञा निमित्तम्-लक्ष्यम्, कारणम् निधनम्-मृत्युः निधनम्-निधनहेतुः निनाद:-शब्द: निन्द्यम्-गईणीयम निवर्हण:-मारकः निबोध-जानीहि, बुध्यख निम्नम्-गभीरम् निम्नगा-नदी निम्नगासुतः-गङ्गापुत्रः ( भीष्मः ) नियच्छमानः-नियन्ता नियतम्-निश्चितम्, नियमेन नियन्ता-सार्थाः नियोग:-आज्ञा निर्पत्रपः-निर्लज्जः निर्य:-नरकः निरस्तः-हतः, निवारितः निर्मुक्तः-मुक्तकञ्चकः निर्वाणम्-गमनर्हितम् निर्वेदः-वैराग्यम्, विख्तता निवर्तितुम्-निवर्तयितुम् निवातम्-वायुरहितस्थानम् निवृत्तिः-निषेधवाक्यम् , निवर्तनम् निवेश:-शिबिरम् निवेश:-स्थानम् निवेशनम्-गृहम्, स्थानम्

नेता-कर्णधारः

नैकृतिकः-वश्वकः

नेमिः-चक्रस्य सूमिस्पर्शी भागः, प्रधिः

निवेशय-स्थापय निशम्य-श्रुत्वा निःशेषम्-सम्पूर्णम् निष्द्नः-नाशकः निष्पतन्ति-निर्गच्छन्ति निःस्वनः-शब्दः निशा-रात्रिः निशाकर:-चन्द्रः निशाचरः-राक्षसः निशामय-पश्य निशाम्य-आलोच्य निशीथः-अर्धरात्रः निषद्ग:-तूर्णारम् निषेद्धा-निवारियता निष्कान्तः-निर्गतः निष्टन:-आकोशः निष्ठा-अवस्था, नाशः निस्त्रिंश:-खड्गः निहतः-मृतः निहत्य-मार्यिता नीडम्-रथमध्यः, पक्षिगृहम् नीरम्-जलम् नीरदः-मेघः नीलवासाः-बलरामः नीवी-वसनग्रन्थः (स्त्रीणाम्) नीहार:-हिमम् नुषः-नाशितः, उत्पातितः नृशंसः-दुष्टः, घातकः कूरः

नैराइयम्-निराशस्वम् नैश्रेयसी-अभ्युदयदायिनी नैष्कर्म्थम्-निष्कर्मता, मोक्षः नैष्कृतिक:-दुष्टः, दुराचारी नैष्टिकी-निश्चिता नैष्टिकी-सात्विकी नोदय-प्रेरय नोदिता-प्रेरिता नौ:-नौका न्यप्रोधः-बटबृक्षः न्यस्तम्-त्यक्तम् न्याय्य:-न्यायाद्नपेतः पकः-पूर्णस्वं माप्तः पञ्च-५ पञ्चकर्मेन्द्रियाणि-वाक्, पाणिः, पादः, पायुः, उपस्थम् पश्चज्ञानेन्द्रियाणि-श्रोत्रं, त्वक्, चक्षः जिह्वा, घ्राणम् पञ्चपाणाः-प्राणः, अपानः, व्यानः उदानः, समानः पञ्चपातकानि-ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, गुर्वज्ञनागमः। चत्वारि पातकान्याहु-स्तत्संसर्गश्च पंचमम् ॥ पश्चभूतानि-भूमिः, जलम्, अप्तिः, वायुः, आकाशः

पञ्चविषयाः-शब्दस्पर्शरूपर्सगन्धाः

पत्रशाखः-पाणिः, हस्तः

पञ्चाशत्-५०

पणवः-वाद्यभेदः

पतगः-पक्षी

पत्रोश्वर:-गहडः

पतङ्ग:-पक्षी

पतत्रिन्-पर्शा

पति:-स्वामी, पालकः

पंत्ति:-पदातिः

पत्रम्-वाहनम्, पर्णम्

पथ्यम्-हितकरम्

पदम्-रक्षणम् , स्थानम्

पदवी-आनृण्यम् , मार्गः

पदातिः-पादचारी

पदानुगः-अनुयायी

परंशताः-शताधिकाः

परम्-बहुकालिकम्

पर:-श्रेष्ठः, शत्रुः, अन्यः

पर:-मोक्षः

परन्तपः-शत्रुमर्दनः

परमम्-श्रेष्टम्

परमवल्गु--अतिमधुरम्

परमा-श्रेष्ठा, अत्यन्ता

परमा गतिः-मोक्षः, मुक्तिः

परवान्-पराधीनः

परश्वधः-परशुः, कुठारः

परस्परम्-अन्योन्यम्

पराभवः-नाशः

पराभावः-मरणम्

पराभूतः-प्रकोषितः

परामर्शः-बलाःकारः, सङ्गः

परामर्शः-स्पर्शः

परामृशत्-अस्पृशत्

परायणः-तत्परः, रतः

परासुः-मृतः, गतपाणः

परिक्रिष्टा-पीडिता

परिखा-खेयम्

परिग्रहः-विजयः, लाभः

परिच्छदः-आवरणम् (वर्म) परिवारः

परितप्यसे-खिद्यसे

परित्यागः-राज्यस्य अदानेन

तिरस्कारः

परित्राणम्-रक्षणम्

परिदेवना-शोकः

परिद्यूनः-परिश्रान्तः

परिपन्थी-शत्रुः, विरोधी, चौरः

परिपालय-प्रतिपालय, प्रतीक्षस्व

परिप्छतम्-व्याप्तम्

परिभूय-परामवं प्राप्य

परिमार्गन्-शोधयन्

परिवत्रः-परिवेष्टितवन्तः

परिवारितः-वेष्टितः

परिवेषः-परिधिः

परिवाद-संन्यासी

परिकृतम्-अल्कृतम्

पादाष्टील:-जानु

परिष्वज्य-आलिङ्ग्य
परीतः-व्याप्तः, विपरीतः
परीतः-व्याप्तः, विपरीतः
परीप्तन्-रिक्षतुं इच्छुः
पर्यम्-निष्डुरम्
परीण-अतिशयेन
परीक्षम्-असमक्षम्
परीक्षम्-असातम्
पर्यम्-असातम्
पर्यम्-पत्रम्, पतगम्
पर्यवितिष्ठते-स्थिरीभविति
पर्यवित्वज्त-आलिङ्गितवान्
पर्याप्तम्-पाप्तम्, अलम्
पर्युषितम्-राज्यन्तरितम्, पूर्वदिने
पक्षम्

पळाशम्-पत्रम्
पिळतम्-श्वेतकेशाः
पांसनः-अधमः
पांसनः-धूळिकणाः
पाकशासनः-इन्द्रः
पाकशासनिः-इन्द्रपुत्रः

( अर्जुनः + जयन्तः )

पाचितः-संयुक्तः पाणिः-हस्तः पाण्डवेयाः-पाण्डवपक्षीयाः, पाण्डु-पुत्राः

पातनम्-नाशः पाति-रक्षति पादपः-वृक्षः पादातः-पादचारी पादाष्ठीलः-पादमन्थिः पानीयम् – जरूम्
पापः – निन्द्यः
पायुः – गुदद्वारम्
पारम् – परतीरम् , अन्तः (म् )
पारणीयः – निवारयितुं शक्यः
पारणीयम् – तरणीयम्
पाराश्यः – व्यासः
पाद्यम् – निष्ठ्रभाषणम्
पार्थः – पृथापुत्रः (धर्मः + भीमः +
अर्जुनः)

पार्थिव:-राजा पार्षतः-धृष्टद्युम्नः पावकः-अभिः पावाकः-अभिपुत्रः (स्कन्दः) पावनम्-पवित्रम्, पवित्रकरम् पावयिष्यति-पावनं करिष्यति पाहि-पालय, रक्ष पितामहः-ब्रह्मा पितामहः-पितुः पिता वित्र्यम्-पितुः इदम् पिनाकः-शिवधतुः पिनाकी-शङ्करः पिपासा-पातुमिच्छा, तृष्णा पिहितम्-आच्छादितम् पीड्य-गृहीत्वा पीड्य-पीडियत्वा पोनः-पुष्टः पीछ:-असीटवृक्षः पुङ्खः-शरस्य मूलम्

पुङ्गवः-श्रेष्ठः

पुच्छम्-लाङ्गूलम्

पुण्यः-पवित्रः, शुभः

युमान्-पुरुषः

पुरत:-अग्रत:

पुरम्-शरीरम् , नगरम्

पुरन्दर:-इन्द्रः

पुराकल्प:-पूर्वकल्प:, पूर्वकृतः

पुराकल्पः-प्राचीनशास्त्रम्

पुरातनम्-पुराणम्

पुरजित्-कुन्त्याः भ्राता, कुन्तिभोज-

पुत्र:

पुरुषः-जीवः, मानवः, परमात्मा पुरुषकारः-प्रयत्नः, उद्योगः

पूर्वोत्तः-स्योदयात् दशघटिका-

पर्यन्तो दिनभागः

पुरुषोत्तमः-श्रीकृष्णः, विष्णुः

पुरोधाः-पुरोहितः

पुष्करम्-कमलम्

पुष्पसमयः वसन्तः (वसन्तर्तुः)

पुष्पितः-विकसितः, पुष्पयुक्तः

पूग:-समूह:

पूतम्-पविश्रम्

पूति-दुर्गन्धि

पूर्वजः-ज्येष्ठः, पूर्वं जातः

पूर्वीसन्ध्या-प्रातःकालः

पृतना-सेना

पृथाजनः-मूर्खः, सामान्यजनः

पृथग्भावः-नानात्वम्

9ृथुलम्-विस्तृतम्

पृथा-कुन्ती

पृथु-विस्तृतम्

पृथ्वी-मूमिः

पृथ्वीदाः-राजा

पृषतो-चित्रहरिणी

पृषत्कः-बाणः

पैशुन्यम्-दुष्टत्वम्

पोतः-नौका

पोथयामास-आस्फालितवान्

पौरुषम्-पुरुषःवम्, पराक्रमः

पकाशः-सहशः

प्रकृतिः-उपादानम्

प्रकृतिः-स्वभावः

प्रकृति:-माया

प्रख्यः-तुल्यः, सदशः

प्रख्या-साहत्यम्, शीभा

प्रच्यावयामास-पातयामास प्रजा-लोकः

प्रजापति:-दक्षादिः, ब्रह्मा, राजा

प्रज्ञा-बुद्धिः

पज्ञाचक्षः-धृतराष्ट्रः (अन्धः)

प्रणयः-स्नेहः

प्रणवः-ॐकारः

प्रणश्य-निलीनो भूत्वा

पणुषः-विपकृतः

पणेता-नायकः

यताप:-पराक्रमः मतार्णम्-वह्यनम् यतिकर्तव्यम्-प्रतिकारः प्रतिप्रह:-आदानम् प्रतिग्रह:-दानग्रहणम् प्रतिपत्तिः-प्रतीकारः, उपायः मतिपालय-प्रतीक्षस्व मतिमा-मूर्तिः मतिलभ्य-प्राप्य अतिवारणम्-निवारणम् मतिविन्ध्यः-युधिष्ठिरपुत्रः प्रतिशब्द:-प्रतिध्वानः प्रतिष्ठा-आश्रयः भतिश्रुतम्-प्रतिज्ञातम् प्रतिष्ठितः-अधीनः मतीच्याः-पाश्चात्याः, पश्चिम-

द्गिभवाः

प्रतीपः-विरुद्धः
प्रत्यनीकम्-शत्रुसैन्यम्
प्रतोदः-अभीषुः, कशा
प्रत्यप्रवयाः-नवयीवनः, ताद्वण्ययुक्तः
प्रत्यपद्यत-प्रविष्टः, प्राप्तः
प्रत्यभात्-पादुर्भूतः
प्रत्ययः-विश्वासः, अनुभवः
प्रत्ययः-विश्वासः, द्यानिः
प्रत्यवायः-दोषः, द्यानिः
प्रत्यश्वासः-कव्यसंज्ञः
प्रत्यद्याति-प्रत्युद्य-व्यति

प्रथयिष्यामि-वर्धयिष्यामि प्रथित:-प्रसिद्धः प्रदिशा:-उपदिशः प्रदुदुदु:-पलायिताः प्रधक्षत-भस्मीकरिष्यति प्रपन्न:-शर्णागतः, पाप्तः प्रपातः-पर्वतामाद्भंशः प्रपात:-पतनम् प्रितामहः-पितामहस्य पिता प्रपीड्य-दृढं घृत्वा प्रभविष्णु-उत्पादनशीलम् प्रभा-कान्तिः प्रभिन्नः-मद्युक्तः (गजः) प्रभु:-ईश्वरः प्रमत्तः-चिन्तारहितः प्रमनस्तर:-प्रसन्नतरमानसः भगनाः-प्रकृष्टमनाः ममादः-चित्तविक्षेपः, अनवधानम् प्रमादी-स्खलनशीलः प्रमुज्य-दूरीकृत्य, नाशयित्वा ममेयः-ज्ञातुं योग्यः ममोहः-मूर्च्छा, लयः मलम्बहा-मलम्बासुरहन्ता, बलरामः मयच्छ-देहि पयाणम्-गमनम्, मर्णम् प्रयाणकाल:-मरणसमयः प्रयुक्तः-प्रवर्तितः प्रयोजनम्-साध्यम्, कारणम्

प्रयोजिता-निर्मिता प्रलय:-मरणम् , नाशः प्रवर:-श्रेष्ठः प्रवर्ते-आरब्धम्, प्रवृत्तम् प्रवालम्-किसलयम् प्रवृत्ति:-चेष्टा, व्यवहारः प्रवृत्ति:-वार्ता प्रवृत्तिः-विधिवाक्यम्, प्रवर्तनम् पवेकः-उत्कृष्टः, मुख्यः पशंसति-कामयते अशंसन्ति-स्तुवन्ति पशस्तम्-स्तुत्यम् , शुभम् , श्रेष्ठम् प्रशान्तः-मृतः प्रसमम्-बलात्कारेण प्रसद्धा-अना हत्य प्रसाद:-प्रसन्नता, स्वन्छता अस्तः-वृद्धि **माप्तः, विस्तृतः अस्ख**लितान्तरः – मध्ये स्खलन् प्रहर्षः-अत्यानन्दः प्रहृष्ट:-आनन्दितः माग्रः-उचः प्रारज्योतिष:-भगदत्तः याच्याः-पारस्त्याः, पूर्वदिग्भवाः आयगतः-प्रायोपविष्टः माणः-शारीरं बलम् प्राण:-जीवः प्राध्यायन्त-ध्यानं कृतवन्तः भाप्तकालम्-सद्यः कर्तव्यम्

पायः-आमरणमन्नत्यागः प्राय:-प्रायेण प्रायगत:-मरणाय उपविष्टः पायशः -बहुशः प्रायेण-बहुधा प्रावृट्-वर्षाकाल: मासः-कुन्तः पाहिणोत्-पेषयामास प्रीतमानसः-सन्तुष्टमनाः मीतिमान्-पीतियुक्तः प्रेक्षणीयम्-दर्शनीयम् प्रतः-मृतः पतकार्याणि-और्घदेहिकम् प्रेतराजः-यमः प्रेप्सु:-इच्छुः प्रेष्य:-सेवकः प्रोत्सारितम्-दूरमपसारितम् प्लव:-नीका प्लवज्ञम - नानरः फलिष्यति-भिन्नो भविष्यति फलापगः-फलोन्मुखः फल्गु:-निःसत्त्वः, दुर्बलः फाल्पुनः-अर्जुनः फाहगुनि:-अर्जुनपुत्रः (अभिमन्युः) बन्धको-वेद्या, वारललना बर्हम्-पिच्छम् वहीं-मयूरः बलम्-सैन्यम्

वलाभिद्-इन्द्रः बलाहकः-मेघः बस्तिक:-बाणविशेष: बहुलम्-बहु बहुशः-अनेकवारम् बाढम्-आम्, साधु, बहु बाणभेदाः-कपिशः-कार्णायसमयः कर्णा-विलोभकण्टकद्वययुक्तो बाणः गजास्थिज:-गजास्थिनिर्मितः गवास्थिज:-गवास्थिनिर्मितः जिह्मगः-सक्यान्तरगामी नालीकः-अस्पप्रमाणः पूति:-मालनशस्यः मस्तिक:-शस्यदण्डसन्धौ शिथिलः लिप्तः-विषयुक्तः संलिष्टः-द्विशस्यः सूची-कर्णिसजातीयो बहुकण्टकः बान्धवः-आप्तः, ज्ञातिः बाल:-लघुः, अज्ञः, कुमारः बालिश:-मूर्खः बाष्पम्-अश्रु, नेत्रजलम् बाहु:-हस्तः बाहुस्यम्-बहुत्वम्, सङ्ख्याधिक्यम् बिमर्ति-धारयति बीभत्सु:-अर्जुनः बुद्धिजम्-बुद्धेदलकम् बुद्धिमेद:-बुद्धेश्वालनम्

बुधः-पण्डितः बुभूषति-भवितुमिन्छति बुभूषेत्-भोकतुमिच्छेत् चृंहितम्-गजगर्जना वृंहित:-वृद्धः बृहती-महती बोध:-ज्ञानम् व्रवीत्-अव्रवीत् ब्रह्म-ब्राह्मणजातिः ब्रह्म-वेदः, परमात्मा, माया ब्रह्मभूयाय-ब्रह्मभावाय ब्रह्मवादी-वैदिकः भजते-पाप्तोति, सेवते भद्रम्-कल्याणम् भद्रकाली-कल्याणकारिणी भयानकम्-भोतिपदम् भरताः-भरतवंशीयाः राजानः भहः-बाणः भवः-उत्पत्तिः भवनम्-गृहम् भषेत्-भषणं कुर्यात् भाः-दीप्तिः, तेजः भागधेयम्-भाग्यम् , दैवम् भागिनेय:-भगिनीपुत्रः भाजनम्-भाण्डम्, स्थानम् भामिनी-स्री, ललना भारताचार्यः-द्रोणाचार्यः भारती-कौरवसेना

भारती-वाणी भारद्वाजः-भरद्वाजकुळोत्पन्नः

(अश्वत्थामा)

भाव:-इष्टांसदिः

भाव:-सत्ता, अभिप्रायः, मनः

भावना-ध्यानम् भावयन्तु-तर्पयन्तु

भाषा-भाषणम्, वचनम्

भाषितम्-भाषणम्

भास्कर:-सूर्यः

भारवरम्-तेजस्व

र्भा:-भयम्

भीमम्-भयद्वरम्

भीष्मनिहन्ता-शिखण्डी

भुजः-बाहुः

भुजगः-सर्पः

भुजङ्गः- सर्पः

भुजङ्गमः-सर्पः

भुवनम्-लोकः ( ब्रह्मभुवनम् )

भू:-पृथिवी

भूप:-राजा

भूमि:-पृथिवी

स्मिप:-राजा

मूय:-पुन:, बहु

भूयसी-महती

भूयिष्ठः-बहुः

भूरि-बहु

भूरिदक्षिण:-सूरिश्रवाः

भृत:-पोषितः

मृशम्–अत्यन्तम्

मेदः-विनाशः, अन्तरम्

मेरी-दुन्दुभिः

भैक्ष(६य)म्-भिक्षान्नम्

भैरवः-भयदः

भैमसेनिः-भीमसेनपुत्रः, घटोत्कचः

भैमि:-भीमसेनपुत्रः, घटोत्कचः

भेषज्यम्-औषधम्

मोगः-सम्भोगः, सर्पशरीरम्

भोगी-पन्नगः

भोजः-कृतवर्मा

भोजाः-यादवभेदाः

भौमम्-भूमिसंबान्ध

भ्रमन्-भ्रमणं कुर्वन्, घूर्णन् (मानः)

भ्रमरः-मृङ्गः, षट्पदः

भ्राजिष्णु-तेजस्वि

भ्रातृब्यः-भ्रातृपुत्रः, शत्रुः

मकरालयः-समुद्रः

मघवा-इन्द्रः

मङ्गलम्-कल्याणम्

मजन्-बुडन्

मण्डलम्-वर्तुलम् , समुदायः

मतम्-सम्मतम्, अभिप्रायः

मतः-सम्मतः, मान्यः

मति:-बुद्धिः

मतिमान्-बुद्धिमान्

मथित:-भन्नः

मथितम्-निर्जलं तकम्
मदीयम्-मम इदम्
मद्गायः-सम तादात्म्यम्
सद्ग्यः-शल्यः
मदेश्यरः-शल्यः
मधुस्दनः-मधुहन्ता, श्रीकृष्णः, विष्णुः
सध्यम्-मध्यभागः, कटिः
मनःषष्ठेन्द्रयाणि-ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च

मनीषी-विद्वान् मनुजः-मनुष्यः मन्त्रः-गुप्तो विचारः सन्त्रयस्व-विचारय मन्दः-मूर्खः, अज्ञानी मन्युः-क्रोधः, दैन्यम् मम्लु:-श्रान्ता बभ्युः सम्त्-देवः, पवनः (वायुः) मस्त्पतिः -इन्द्रः मर्त्यः-मृत्युलोके उत्पन्नः मर्त्यधर्मः-मृत्युः मर्दनः-नाशकः, पीडादायकः सर्षणम्-सहनम् सलयध्वजः-पाण्डयः ·**महत्तरः**–बृद्धः, श्रेष्ठः -महद्बह्य-माया -महाकाली-कालरूपा महातपाः-उग्रतपाः -**महाबा**हु:-अजानुबाहुः

महाभुजः-आजानुबाहुः, महाबाहुः
महामात्रः-श्रेष्ठः, मुख्यः
महामात्रः-हस्तिपकः
महारथःएकादश सहस्राणि
थोधयेद्यस्तु धन्विनाम्।
शस्त्रशास्त्रपवीणश्च
स वै प्रोक्तो महारथः॥१॥
अमितान्योधयेद्यस्तु
संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः।
रथस्त्वेकेन योद्धा स्यातन्न्यूनोऽर्धरथः स्मृतः॥२॥
महाव्रतः-हढब्रह्मचर्यः

महावत:-दृढब्रह्मचर्यः महा-पृथिवी महीक्षित्-राजा महीधरः-पर्वतः महेन्द्र:-इन्द्र: मा-निषेधार्थकमव्ययम् माघमा-कर्कटी मा चिरम्-सत्वरम् मातरिश्वा-वायुः मातलिः-इन्द्रस्य सार्थिः मातुलः-मातृभाता मात्रा-इन्द्रियवृत्तिः मादश:-मम सदशः माद्रीपुत्रौ-नकुलसहदेवी माद्रेय:-माद्रोपुत्र: (सहदेव: + नकुड:) माधवः-सात्यकिः, कृष्णः माध्वीकम्-मधुकस्य मदिरा

मानसः-मनोभवः मानुषत:-मानवात् मानुषता-मनुष्यत्वम् मान्य:-पूजनीयः मा भैष्ट-भयं मा कुस्त मामक:-मम सम्बन्धी मास्तः-वायुः मा शुचः-शोकं न कुइ सार्गण:-बाण: मांसहेतु:-मांसाथीं मिथ:-परस्परम्, एकान्ते मिथ्या-असत्यम् मिथ्याचार:-दाम्भिकः, कपटी मिषन्-पर्यन् मुखम्−मुख्यः, श्रेष्ठः सुद्ति:-आनन्दितः मुमुख:-मोक्तुमिच्छुः, मोक्षेच्छुः मुरजः-श्रद्रमृद्रः मुहुर्मुहु:-पुनः पुनः मुहूर्तः-अल्पकालः, क्षणः मूकत्वम्-मौनम् मू जिल्लाम्-व्याप्तम्, बृद्धम् मूर्तिः-शरीरम्, मतिमा मूर्धजाः-केशाः मूर्घा-मस्तकम् मूर्घाभिषिक्तः-नृपः मूलम्-करणम् मृगः−हरिणः, पशुः

मृगयामहे-शोधयामः मृगेन्द्रः-सिंहः मृत्युसात्-मृत्युवशः मृदितम्-नाशितम्, नष्टम् मृधम्-समरः, युद्धम् मृषा-असत्यम् , मिथ्या मृष्यन्ते-सहन्ते, क्षमन्ते मेदिनी-पृथ्वी मेधा-तीक्ष्णा बुद्धिः मेघावी-बुद्धिमान् मेयः-मातुं योग्यः मैत्र:-सित्रमेव मैत्रः मोघ:-निष्फलः, व्यर्थः मोहनम्-मूर्च्छनम् मोहित:-मूर्चिछतः मौक्तिका:-मुक्ताफलानि मोलिः-मस्तकम् म्लानः-ाखेनः, श्रान्तः म्लायन्ति-शुष्यन्ति यक्ष:-देवयोनिविशेषः यक्षराद्र-कुवेरः यज्ञः-ईश्वराराधनम् , विष्णुः यतः-अप्रमत्तः, सजः, उद्युक्तः यत्नपरः-प्रयत्नशीलः यथाकामम्-यथेन्छम् यथाविधि-शास्त्रोक्तम् यथाश्रद्धम्-मनसोक्तम् यदुनन्दनः-श्रीकृष्णः

यदच्छया-अनायासेन यन्ता-सार्थिः यमराष्ट्रम्-यमलोकः यमी-नकुलसहदेवी यष्टि:-लगुडः, वंशादिदण्डः याज्ञसेनी-द्रौपदी यातनन्-अन्तः, प्रतिकारः यात्रा-चरितार्थः, गमनम्, निर्वाहः यानम्-रथः, वाहनम् यामः-प्रहरः युक्तः-योग्यः युक्तवान्-नियोजितवान् युक्त्वा-नियुज्य युगपत्-एकस्मिन् काले युग्यम्-बाहनम् युज्यताम्-कियताम् सुध्-युद्धम् युयुत्सति -युद्धं कर्तुमिच्छति **युयुःसुः**—योद्गुनिच्छुः युय्वानः-सात्यकिः युयुधिरे-युद्धं कृतवन्तः युथम्-समूहः **यूपकेतुः**-भूरिश्रवाः योगः-अपाप्तपाप्तिः योगः-चित्तवृत्तिनिरोधः योगः-देशकालादिसम्पत्तिः योगः-समुदायः योगः-उपायः, युवितः योगः-सनहनम्

योधः-योद्धा योनिः-उत्पत्तिस्थानम् योनिः-कारणम्, प्रवेशस्थानम् योषा-छी, ललना योषित्-स्री, ललना योषिता-स्त्री, ललना यौधिष्ठरम्-युधिष्ठिरस्य सम्बन्धि यौन:-योनिनिभित्तः यौवनम्-तादण्यम् यौवनम्-यूनः भावः रहः-वेगः रक्तम्-इधिरम्, रक्तवर्णम् रक्ष:-राक्षसः रजः-धूलिः, स्त्रीरजः रक्षा-रक्षणम् रजतम् - रूप्यम् , सुवर्णम् रजस्वला -ऋतुमती रणः(णम्)-युद्धम्, युद्धभूमिः रणमूर्धनि-रणाञे रतः-तत्परः रति:-मैथुनम् रति:-आनन्दः, प्रेम रथेषु:-अदूरस्थायी बाणः रथोपस्थः-रथमध्यः रभसः-रणोत्सुकः रिमः-किरणः, प्रम्रहः रिमवान्-सूर्यः, सूतः रसः-इचिः, प्रेम, जलम् रसना-रशना, मेखला

इसात्सकः-जलमयः रागः-वर्णः, प्रेम, रक्तवर्णः रागः-भक्तिः, प्रीतिः, रक्तिमा राजगुद्धम्-गुद्धाना राजा ( अतिगुद्धम् )

राजविद्या-विद्यानां राजा ( अन्यास्मविद्या )

राधेय:-राघापुत्रः (कर्णः)

रामः-बलरामः रिक्तः-श्रूज्यः रिपुः-शत्रुः स्व्यमम्-सुवर्णम्

दक्सरथः-द्रोणाचार्यः दक्सवाहनः-द्रोणाचार्यः

स्वण:-पीडितः स्वणा-भन्ना

**ब**ज् ( जा )-रोगः, दुःखम्

इद्ग-कोधः

ब्द्रः-शिवः बिषस्-शोणितम्, रक्तम्

इइ:-हरिणभेदः

रूषितः-व्याप्तः, रचितः

रूषितः-अलङ्कृतः

रोमहर्षः-रोमाञ्चः रोह्यमाणा-रोदनशीला

रोद:-भयहरः

रौहिणेयः-रोहिणीपुत्रः, ब छरामः

कक्षणम्-चिह्नम्

लक्ष्म-चिक्षम् लक्ष्मणः-दुर्योधनपुत्रः, दश्रस्थपुत्रः लक्ष्मणमाता-दुर्योधनपत्नी लघुवृत्तम्-शोप्रकारि लघुद्दस्तः-चित्रयोधी लखाटम्-भालम्

लाघवम्-लयुत्वम्, नीचत्वम्

रावनम् राजुत्मम्, नावतम् राज्यवम्—कीशत्यम् राज्यवम्—शैष्ट्यम् राज्ञत्म—सीरः, हलम् राजप्यमानः—दीनः, दुःखी राजसः—अस्युस्यकः

लालितः-पालितः लिङ्गम्-चिह्नम् , लक्षणम्

लिप्सु:-लब्धुमिन्छुः छप्तधर्मा-नष्टधर्मा छब्ध:-लोमी छब्धक:-ब्याधः

ल्नः-तृदितः, छिन्नः लोकः-भुवनम्, जनः लोकनाथः-राजा

लोकसङ्ग्रहः-लोकस्य स्वधर्मे प्रवर्तनम्

लोप्ता-नाशकर्ता लोमहर्षः-रोमाञ्चः लोष्टम्-मृत्तिकाखण्डः लोहितः-रक्तवर्णः

वंशः-समूहः, वेणुः

वक्त्रम्-मुखम्

वक्षः-उरः वच:-भाषणम्, वाक्यम् वज्रम्-इन्द्रस्य शस्त्रम् वज्रपाणि:-इन्द्रः वज्रायन्ते-वर्जाभवन्ति वरसद्न्तः-बाणविशेषः वदिता-वक्ता वधः-वधोपायः वधू:-स्तुषा वध्यः-हन्तुं योग्यः वध्यति-मरिष्यति वपु:-शरीरम् वप्र:-प्राकारभित्तिः वयस्यः-भित्रम् वरः-वरदानम्, श्रेष्टः वरायुधम्-धनुःश्रेष्टम् वरारोहा-सुन्दरी स्त्री वरिष्ट:-श्रेष्टः वरूथः-वर्म, सैन्यम् , समृहः वरूथिनी-सेना वर्चस्-तेजः वर्जित:-रहितः वर्तन्-वर्तमानः वर्म-मार्गः वर्भ-कवचम्, कञ्चकम् वर्षम्-वृष्टिः वल्गु-मधुरम् वश:-अधीनः

वसनम्-वस्त्रम् वसु-द्रव्यम् वसुन्धरा-पृथिवी वसुमती-पृथ्वी वाक्यम्-वचनम्, भाषणम् वाग्यतः-मीनी, अभाषणशीलः वाच्यः-निन्धः वाच्यम्-वक्तव्यम् वाजः-पक्षः (बाणस्य) वाजी-अश्वः वाञ्छितः-इञ्छितः वाळ्यम्-यवाचम् , कीताचम् वातः-पवनः, वायुः वातायमानः-इतस्ततो धावन् वादित्रम्-वाद्यम् वानम्-गमनम् वायसः-काकः वारण:-गजः, निवारकः वारणम्-निवारणम् वार्तिकः-वार्ताहरः वासः-वस्त्रम् , वसतिः वासः-निवासस्थानम् वासवः-इन्द्रः वासवि:-वासवपुत्रः(अर्जुनः-।जयन्तः) वासवी-इन्द्रदत्ता शक्तिः वासवी-वासवस्य इयम् वासिता-करिणी, करेणुः वासुदेवः-श्रीकृष्णः, वसुदेवपुत्रः

वाह:-अधः, रथः वाहिनी-सेना विश्वति:-व्यूहः, २० विकर्तनः-सूर्यः विकर्म-निषिद्धं कर्म विकृतम्-बीमत्सम् , अदर्शनीयम् विकृतम्-विकारयुक्तम् विकान्तः-पराकान्तः विक्षोभ्यमाणा-विदार्थमाणा विगर्हितम्-निन्दितम् विगाह्य-प्रविश्य विगुण:-अङ्गहीनः विश्रह:-युद्धम्, कलहः, शरीरम् विषष्टितः-आहतः, ताडितः विचारणा-संशयः विचित्रवीर्यः-विचित्रवीर्यराजा विचेतनः-निश्चेष्टः विचेता:-मूर्चिछतः विजय:-अर्जुन:, जयः विज्ञानम्-अस्त्रशिक्षा विज्ञानम्-अनुभवः, साक्षात्कारः विज्ञाय-ज्ञात्वा विज्वर:-सुखी विततम्-विस्तृतम्, महत् वितन्वन्-कुर्वन् वितन्वानः-विरचयन् वित्तम्-धनम् , द्रव्यम् वित्तेश:-कुबेर: म.भा.सा.(खंड२) ३३

वित्रस्तः-भयपीडितः विदलीकृतः-दलितः, भन्नः विदारित:-भेदितः विदितम्-ज्ञातम् विद्धि-जानी हि विद्रवते-पलायते विद्वतम्-पलायितम् विधमित्वा-नाशयित्वा विधवा-मृतभर्तृका, गतभर्तृका विधा-प्रकारः विधि:-शास्त्रम् विधिःसुः-कर्तुमिच्छुः विघेयः-वशः, स्वाघीनः, आज्ञापालकः विनय:-शिक्षणम्, नम्रता विनिकारः-अपमानः, अपकारः विनिकृतः-निर्वासितः विनिकृतः-अपमानितः विनिष्पिष्य-निष्पीड्य विन्दते-लभते विपद्यते-नश्यते विपन्नः-नष्टः विपर्यासः - व्यत्यासः, परिवर्तनम् विपश्चित्-विद्वान् विपाकः-परिणामः विप्रकीर्थन्त-विकीणीः विप्रियम्-अप्रियम् विघोषितः-निर्वासितः विमोषितः-वूरदेशं गतः

विप्लव:-नाशः, सङ्गटम् विबुध:-देव:, विद्वान् विभावसुः-सूर्यः, अग्निः विभ्रष्ट:-भग्नः विमथितम्-पीडितम् विमनाः-दुश्चितः विमुखः-पराङ्मुखः विसुह्यति-मोहं प्राप्नोति वियत्–आकाशः विरोध:-वैरम्, द्वेषः विलप्य-विलापं कृत्वा विवक्षता-वक्तुमिच्छता विवक्षितम्-वक्तुमिष्टम् विवरम्-छिद्रम्, बिलम् विवर्ण:-म्लानः, दुःखितः विवर्मा-कवचरहितः विवसना-विवस्ना, नमा विवारियषुः-निवारियतुमिच्छुः विवासाः-विवस्तः, नप्तः विविक्तः-शुद्धः, निर्जनः विवृतः-उद्घाटितः विशः(स्त्री)-प्रजाः विशस्तः-मारितः विशस्य-हत्वा विशातनम्-नाशनम् विशारदः-तज्ञः विशालम्-महत् विशिख:-बाणः

विशिष्ट:-श्रेष्ठः विशीर्णः-नष्टः, मग्नः विद्युद्धः-अत्यन्तद्युद्धः विशेष:-भेदः, अन्तरम् विशोक:-भीमसेनसार्थिः विशोक:-शोकरहितः विश्रव्धः-विश्वस्तः, निर्भयः विश्रब्धम्-नि:शक्कम् विश्वम्-सर्वम् विषक्तः-अन्यासक्तः विषमम्-विरुद्धम विषमम्-सङ्कटम् विषाण:-दन्तः विषाणम्-शृङ्गम् विषादः-दुःखम् विष्टभ्य-व्याप्य, सर्वतो धृत्वा विष्टभ्य-संस्तभ्य, आश्रित्य विष्वक्-सर्वव्यापी विष्वक्-समन्ततः विसंज्ञ:-निर्चेष्टः, मूर्चिछतः विसृष्टम्-मुक्तम् विस्पर्धी-प्रतिस्पर्धी विस्फार्य-विस्तृतं कृत्वा विस्मापनम्-आश्वर्यजनकम् विस्मित:-चिकतः विहङ्गमः-पक्षी विहाय-त्यक्ता विद्वाय:-नभः, आकाशम्

विह्वलः—व्याकुलः, दुःसितः विह्वलात—व्याकुलं भवति वीक्षितुम्—प्रष्टुम् वीतः—गतः वीरः—पराक्रमी, योद्धा वीरावसादनम्—युद्धभूमिः वीक्ष्—लता वीर्यम्—पराक्रमः युकः—ईहामृगः युकोदरः—भीमसेनः युजिनः—पापी युजिनम्—पातकम् युता—वेष्टितः युत्तम्—विरतम्, वार्ता

वृत्तः-वर्तुलः वृत्रः-वृत्रासुरः वृत्रहा-इन्द्रः

वृद्धिः−उत्कर्षः वृ<del>-</del>दम्−समूहःः

वृषः-वृषभः, धर्मः, कर्णः

वृषाङ्कः-शिवः

वृष्णयः-यादवभेदाः

वृष्णिः-यादवः

वृष्णिवीरः-सात्यिकः, श्रीकृष्णः

वेगितः-वेगयुतः

वेतनम्-मृत्यस्य देयं धनम्

वेश्थ-जानासि

वेदितव्यम्-ज्ञातव्यम्

वेद-जानाति, जानामि

वेपशुः-कम्पः

वेपमानः-कम्पमानः

वेला-मर्यादा, समयः

वेश्म-गृहम्

वेष्टनम्-उष्णीषम्, कटिबन्धनम्

वै-निश्चितम्, प्रसिद्धम्, पादपूरणम्

वैकर्तनः-विकर्तनपुत्रः (कर्णः)

वेक्लव्यम्-भीतिः, निश्चेष्टता

वैचित्रवीर्यः-विचित्रवीर्यपुत्रः

( धृतराष्ट्रः )

वैनतेयः-गर्डः, विनतापुत्रः

वैवस्वतः-सूर्यपुत्रः, ( कर्णः + यमः +

शनिः)

वेशसम्-वधः, नाशः

वैशसम्-वैरम्

वैश्वानरः-अग्निः

व्यंसयामास-निवारयामास

व्यंसितम्-विफलीकृतम्

व्यकत्थयत्-भर्तितवान् , आत्मश्राघां कृतवान्

व्यक्तम्-स्पष्टम्

व्यजनम्-तास्तृन्तम्

व्यतिकरः-नाशः,व्यत्यासः

व्यतिकर:-मेलकः, समागमः

व्यतिषक्तः-संस्रमः

व्यतीता-निर्गता, नष्टा

व्यथा-दुःखम्, पीडा

व्यथितः-दुःखितः व्यथमत्-अनाशयत् व्यपकृतम्-निन्धमाचरितम् व्यपनामितम्-परिवर्तितम् व्यपनामितम्-निर्गमिष्यामि, पलायनं करिष्यामि

व्यभिचार:-अनेकनिष्ठता व्यर्थम्-निष्फलम् व्यवसाय:-निश्चयः, कृतिः व्यशीर्यत-नष्टः, विशीर्णः व्यष्टम्भयत्-निरोधयामास व्यसनम्-नाशः, सङ्कटम् व्यसुः-निर्गतपाणः, मृतः व्यह्रत्-समचरत् व्याघः-श्रेष्ठः व्यात्तम्-विस्तारितम् व्यामिश्रम्-मिश्रितम् , सन्दिग्धम् व्यामोहयत-अम्च्छ्यत् व्यालः-दुष्टगजः, सर्पः व्याल:-दुष्टः, व्याघ्रः व्यावृत्य-विस्फार्य व्याहृतम्-भाषितम् व्युरक्रम्य-अतिक्रम्य व्युपरम्य-विरम्य व्युषिता-प्रभाता व्युष्टा-प्रभाता व्युदः-व्यु**हरचनया** स्थितः व्यह-रचय

व्यूह:-सेनारचना व्यूह्य-व्यूहं कुत्वा व्येति-नश्यति, अपगच्छति व्येतु-अपगच्छत्, नश्यत् व्योम-आकाशः व्रजः-समूहः त्रातः-सम्हः वीडा-लजा शंस-कथय शकलम्-खण्डः शकः-इन्द्रः शतम्-१०० शतंशता-दशसहस्राणि (१००००) शतकतुः-इन्द्रः शतसहस्त्रम्-१०००० शतानीकः-नकुलपुत्रः शपे-शपथं करोमि शबल:-चित्रः, कर्बरः शम:-शान्तिः, मनोजयः शमयेत्-नाशयेत् शम्बरहा-मदनः शर:-बाण:, दर्भः शरणम्-रक्षणकर्ता, गृहम् शरतल्पम्-शरशय्या शरद्-वर्षम्, ऋतुः शरमः-सिंहशत्रुः, पशुविशेषः शरावरम्-कवचम् शरासनम्-धनुः

शरीरम्-देहः शरीरी-प्राणी, देहधारी शर्म-कल्याणम् 🚃 🚌 शर्वः-शिवः शर्वरी-रात्रिः शलभः-पतङ्गः शस्यः ( म् )-बाणाश्रम् शशकः-मृगविशेषः शशाङ्क:-चन्द्रः शशी-चन्द्रः शशत्-चिरकालम शाखामृगः-वानरः शात्रवः-अरिः, शत्रुः शाधि-शिक्षय, उपदेशं कुद शान्तनवः-शन्तनुपुत्रः ( भीष्मः ) शान्तनुः-शन्तनुराजा शारद्वतः-कृपाचार्यः शारीरम्-शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनम् शार्द्ल:-श्रेष्ठः, व्याघ्रः शालकटङ्कटः-अलम्बुषः राक्षसः शाला-गृहम् शालावृक:-जम्बूकः, कुक्कुरः शाश्वतः-शश्वद्भवः, नित्यः शासनम्-आज्ञा, दण्डः शिखरम्-पर्वतस्य अग्रभागः, सातुः शिखरी-पर्वतः

शिखा-ज्वाला

शितः-तीक्षणः

शिथिल:-प्रस्खलितप्रयत्नः शिविरम्-सेनानिवासः शिर:-मस्तकम् शिरोधः-कन्धरा, श्रीवा शिरोच्हाः-केशाः शिला-पाषाणः, शाणः शिलाशितः-अत्यन्ततीक्ष्णः शिलीसुख:-बाण: शिवम्-भद्रम् शिशिर:-शीतकालः शिष्टः-शेषः, संमतः शीघ्रम्-सत्त्वरम् शीधगः-शीधगामी शीर्णः-भग्नः शुच्-शोकः शुचि:-शुद्धः, पवित्रः शूलमृत्–शिवः शृङ्गम्-विषाणम् रोकः-शक्ताः शेष:-अवशिष्टो भागः शैनेयः-सात्यकिः, शिनिपुत्रः शैल:-गिरि:, पर्वतः शोक:-इष्टस्य पुनः पुनः मनसि निवे-शोकः-दुःखम् शोणाश्वः-द्रोणाचार्यः

शोणितम्-रक्तम्

शौचम्-शुचिता, निर्मललम्

शौटीर:-शूरः, गर्वयुक्तः शौटीर्यमानी-आत्मानं शरं मन्यमानः शौण्ड:-कुशलः शौर्यम्-मानसबलम् शौर्यम्-शूरस्य भावः श्मश्रु-पुम्मुखे केशाः रयामा-सुन्दरस्री, तस्णी स्त्री र्यावः-अपत्यम् उथेन:-पक्षिविशेष: श्रद्धा-विश्वासः श्रद्धामय:-श्रद्धाप्रधानः श्रद्धेयम्-विश्वासयोग्यम् श्री:-लक्ष्मीः श्रुत:-विदितः श्रुतम्-ज्ञानम् , विद्या श्रुतम्-शास्त्रम् श्रुतकर्मा-अर्जुनपुत्रः श्रुतसेन:-सहदेवपुत्रः श्रुति:-वेदः, शास्त्रम् श्रेयः-कल्याणम् , मोक्षः श्रेयान्-पशस्ततरः श्रोतव्यम्-श्रोतं योग्यम् श्रोत्रम्-कर्णः ( इन्द्रियम् ) श्वः-आगामि दिनम् श्वपाक:-चाण्डाल: श्वापदः-हिस्तपशुः श्वेतवाहनः-अर्जुनः श्वेता-महेश्वररूपा

षर्−६ षट्त्रिशः-३६ षड्भागः-षष्ठांशः षड्भागहर्ता-नृपः षट्साहसः-६००० षष्टि:-६० षष्टिषट्-६६ षष्टिहायनः-षष्टिवर्षदेशायो गजः षोडश-१६ संयच्छ-नियमय संयत्-युद्धम् संयन्तुम्-नियमनं कर्तुम् संयमनी-यमनगरी, मेतपुरम् संयुगम्-युद्धम् संरम्भः-कोधः संरम्भी-कोघी संवर्तयति-स्ववशं नयति संविम:-पीडित: संविद्-सङ्केतः, संभाषणम् संविधानम्-योजना, उपायः संविधानम्-प्रतिविधानम् संवीत:-युक्तः, सहितः संवृता-व्याप्ता संशय:-सङ्घटम् संशितम्-तक्षिम् संश्रय:-आश्रय: संसक्तः-संलग्नः संसद्-सभा

संस्तभ्य-स्तम्भयित्वा संहननम्–शरीरम् संहतः–एकत्रितः संहर–नाशय

सक्तः-आसक्तियुक्तः सक्थि-ऊ**र्ड** 

सखा-वयस्यः, मित्रम्

सखी-वयस्या

सङ्करमः - निश्वयः, उद्देशः

सङ्करः-मिश्रणम् सङ्काराः-सदशः सङ्कुलम्-युदम्

सङ्क्षय:-नाशः

सङ्क्षयते-क्षिणोति

सङ्ख्यम्-युद्धम्

सज्ञः-आसक्तिः

सङ्गरः-युद्धम्

सङ्ग:-समुदायः

सङ्घातः–समृहः

सञ्चयः-सङ्ग्रहः संज्ञा-चेतना, सङ्केतः

संज्ञा-चिह्नम्

सञ्जयति-आश्लेषयति

सत्कृता-पूजिता

सत्किया-पूजा

सत्तमः-श्रेष्ठः

सस्यवती-शान्तनुपत्नी, व्यासमाता

सत्यवतीपुत्रः-व्यासः

सत्यसन्धः-सत्यप्रतिज्ञः

सत्त्व:-प्राणी सन्दर्भ-चित्रप

सत्त्वम्-चित्तम्

सत्त्वम्-लिङ्गशरीरम्

सत्त्वम्-धेर्यम्

सत्त्वम्-बलम्

सदनम्-गृहम्

सदा-सततम्, अविरतम्

सदागतिः-वायुः

सदशम्-तुल्यम्, अनुरूपम्

सद्भाव:-अस्तित्वम्

सनातनः-चिरन्तनः

सन्तप्तः-दुःखितः

सन्तस्तार-आच्छादितवान्

सन्तानम्-सन्ततिः

सन्धा-प्रतिज्ञा

सन्धाय-संयोज्य, सन्धि कृत्वा

सन्धिः-सन्धानम्

सन्नति:-नमनम्

सद्यः-सजः

सन्निकर्षः-सन्निधिः

सन्निपातः-मोहः, युद्धम्, क्षयः

सिंग्निमः-सद्दशः

संन्यसनम्-त्यागः, संन्यासः

सपत्नः-शत्रुः

सप्त-७

सप्तति:-७०

सप्तशतम्-७००

समः-तुरुयः समम्-सह समप्रम्-सम्पूर्णम् समचूचुदत्-पेरयामास समपद्यत-अभूत् समपोधयत्-अनाशयत्, आस्फालयत् समय:-पणः समयः-सङ्केतः समवेत:-मिलितः समाः-वर्षाणि समाख्याय-कथयित्वा समाद्रवन्-अन्योन्यं समगच्छन् समाधातुम्-सान्त्वयितुम् समाधातुम्-स्थापथितुम् समाप्तः-सम्पूर्णः, परिपूर्णः समाप्तविद्य:-सम्यगाप्तविद्यः, पण्डितः समारम्भः-कर्म समार्च्छत्-समीपं गतः समाऋष्य-आलिङ्ग्य समासः-सङ्घेवः समासदत्-पाप्तः, समीपं गतः समासाद्य-प्राप्य समास्थाय-कृत्वा समित्-युद्धम् समितिः-सभा, युद्धम् समिद्धः-सम्यग्ज्वलितः समीक्ष्य-दृष्ट्वा, विचार्य समीरित:-वर्धित:

समुच्छेदः-नाशः समुद्धः-गर्वयुक्तः समुनदम्-वृद्धिं गतम् समुपस्थितः-प्राप्तः समुपेयिवान्-प्राप्तवान् सम्पातः-प्रहारः, पतनम् सम्पूज्य-मानयित्वा सम्प्रधार्य-निश्चित्य, मन्त्रयित्वा सम्पहार:-युद्धम् सम्प्रजहे-युद्धं चके सम्भव:-उत्पत्तिः सम्भावितः-सम्मानितः, पूज्यः सम्भ्रमः-चिन्ता सम्भ्रमः-उद्वेगः, त्वरा, आदरः सम्मध्यमानः-आलोड्यमानः सम्मर्दः-युद्धम् , नाशः सम्मितः-तुल्यः, युक्तः सम्मोहः-मूर्छा सम्मोद्यः-विवेकाभावः सरः-सरोवरम्, जलाशयः सर्गः-सृष्टिः, उत्पत्तिः सर्वथा-सर्वपकारेण सर्वात्मानम्-सर्वः आत्मानम् सलिलम्-जलम् सन्यः-दक्षिणः, वामः सन्यसाची-अर्जुनः सस्यम्-धान्यम् सहजम्-जन्मतः पाप्तम्

सहसा-युगपत् सहसैव-युगपदेव सहस्रम्-१००० सहस्त्राक्ष:-इन्द्रः सहैव-युगपत् सांयमनिः-शलः सांसिद्धिक:-स्वभावसिद्धः सागर:-समुद्रः साङ्ग्रामिकः-सङ्ग्रामे भवः सात्वतः-यादवः सात्वतीपुत्रः-अभिमन्युः सादनम्-गृहम् सादी-अश्वारीहः, अश्ववारः साधय-गन्छ साध्यते-प्राप्नीति साधु-शोभनम्, समीचीनम् साधुभावः-समीचीनत्वम् सान्तरः-असम्पूर्णः, सच्छिद्रः साफल्यम्-सफलत्वम् साम-सौम्यता, प्रियवचः सामासिकः-समाससमुदायः सायक:-शरः, बाणः सार:-दढ: सारमेयः-कुक्कुरः सार्थः-समुदायः सार्धम्–सह्, अर्घयुक्तम् साह्यम्-साह्ययम् सिद्ध:-योगी म.भा.सा.(खंड२)३४

सिद्धि:-चित्तग्रद्धिः, मोक्षः इ. सिन्धु:-नदी सीदन्ति-निश्चेष्टानि भवन्ति सीमन्तिनी-स्वी, नारी सीर:-हलम् सीरमृत्-बलरामः सुकृतम्-शोभनकृत्यम् , पुण्यम् सुखेन-अनायासेन सुजातन्-शोभनं जन्म मुतः-पुत्रः सुतसोमः-वृकोदरपुत्रः सुता-कन्या सुतेजनः-तीक्षाः सुधर्मा-कौरवपुरोहितः युपर्ण:-गरुड: सुर:-देव: सुसंयत्तः-सुसज्जः सुहृद्-आत्मीयः, हितकारकः, मित्रम् सृत:-सार्थिः सूतपुत्रः-कर्णः सूतनन्दनः-कर्णः सृदितः-मारितः स्किणी-ओष्ठपान्ती सजन्-मुझन् , उत्पादयन् सजिस-ददासि सञ्जयाः-पाञ्चालभेदाः सृति:-मार्गः स्रति:-गतिः

सृष्ट:-रचितः सेगवा-कर्कः, कर्कपुत्रः सेतु:-बन्धः, मर्थादा सेना-समुदायः, सैन्यम् सेनानी:-सेनापति:

सेनापणेता-सेनापतिः

सैन्धवः-अश्वः

सैन्धवः-जयद्रथः

सैन्यस्य चतुरङ्गानि-गनः, अधः,

रथः, पदातिः

सोदर:-बन्धु:, सहोदरः सोदर्थः-भ्राता, सहोदरः सोपधम्-कपटेन सहितम सोम:-चन्द्रः सोमकाः-पाञ्चालाः सीति:-स्तपुत्रः, कणः सौबल:-शक्रनिः सीबलेयी-गान्धारी

सौभद्र:-सुभद्रापुत्रः, अभिमन्युः

सौभ्रात्रम्-वन्धुपीतिः सौमदत्तिः-भूरिश्रवाः

सीष्ठवम्-सीन्दर्यम् सीष्ठवम्-कीशलम्

सौहृदम्-सेहः

स्कन्दः-षडाननः, शिवपुत्रः

स्तनः उरोजः, कुनः

स्तन्यम्-दुग्धम् , स्तने भवम् स्तब्धः-अनम्रः, उद्धतः, निश्चलः स्तवः-स्तुतिः, स्तोत्रम् स्थण्डलम्-भृमिः स्थिविडलम्-वेदिः

स्थविरः-वृद्धः स्थाणुः-शिवः

स्थाता-स्थास्यसि

स्थानम्-कारणम्, वसतिस्थानम्

स्थाने-युक्तम् स्थिर:-अचलः

स्थ्णा-स्तम्भः

स्थर्यम्-स्थिरता

क्रिग्थम्-मधुरम्, प्रीतियुक्तम्

सिह्यते-भीणाति

स्तुषा-वधूः, पुत्रपत्नी

सेह:-तैलघृतादि

स्रेह:-प्रेम, प्रणयः

सेहपाचित:-सेहसंयुक्तः

स्पर्शः-सम्बन्धः रिफक-नितम्बः

रिफचौ-कटिप्रोथा

स्फीतम्-समृद्धम्

स्फुलिङ्गः-अभिकणः

सायन्-हसन्

स्यन्द्नः-रथः

स्रंसते-च्यवते

स्रीत्वम्-स्रीभावः, स्त्रैणम्

स्व:-स्वर्गः, परलोकः

स्वम्-आत्मीयम्

स्वका-स्वीया, आत्मीया स्वप्ता-स्वप्स्यामि स्वप्रः-निद्रा स्वयनम्-सुगतिदम् स्वसा-भगिनी

स्वस्तिः(स्ति)-कल्याणम् , आशीर्वादः स्वाध्यायः-वेदाध्ययनम्

स्विका-आत्मीया स्विजः-स्वेद्युक्तः ह-पादपूरणे

हतः-मृतः, मारितः

हत**म्-न**ष्टम् हयः-अश्वः

हयज्ञः-अश्वहृदयज्ञः हरिः-सिंहः, इन्द्रः, कपिः

हरि:-विष्णुः, अश्वः

हर्षः-आनन्दः, उत्साहः, उत्तेजनम्

हलम्-बलरामस्य आयुधम् हलम्-भूमेद्दलननसाधनम्

हलायुधः-बलरामः

हिनः- घृतादि हो मद्रव्यम्

ह्व्यम्-ह्वनीयं द्रव्यम् ह्व्यवाट्-अग्निः

हस्तः-शुण्डादण्डः, पाणिः

हस्तावापः-अङ्गुलित्राणम्

हस्तिषड्गवम्-हस्तिषट्कम्

हस्ती-गनः

हायनः संवत्सरः

हार्दिक्यः-कृतवर्मा हिंसन्ति-नाशयन्ति

हिंसः-कूरः, घातुकः

हि-पादपूरणम्, कारणम्

हितम्-कल्याणम्

हितम्-हितपदम्

हितकृत-प्रियकारी, सुहृद्, मित्रम्

हितेषी-हितेच्छुः

हिमवान्-हिमालयः हिरण्यम्-सुवर्णम्

हिरण्याक्षी-पीतनेत्रा

हीनः-रहितः, शून्यः

हुतम्-अभी प्रक्षिप्तं द्रव्यम्

हुताशनः-अधिः

हृषितः-आनन्दितः

हषीकम्-इन्द्रियम्

हेम-सुवर्णम्

हैडिम्बः-हिडिम्बापुत्रः (घटोत्कनः)

हैमवतः-हिमालयोत्पन्नः

ह्रदः-अगाधजलाशयः

हदिनी-नदी

ही-लजा



## महाभारतसारस्य शुद्धिपत्रम्

|            |             | · ·                |
|------------|-------------|--------------------|
| पृष्ठम्    | श्लोकः      | शुद्धम्            |
| 92         | 9 34        | धार्तराष्ट्र       |
| 8.3        | ų           | मे                 |
| 40         | 9 ६         | प्रसिष्णु प्रभ     |
| 90         | ९३८         | समुदीर्यन्तं       |
| <b>ত</b> হ | 840         | त्वं               |
| 909        | 93          | सैन्य              |
| 929        | <b>(4)</b>  | जीवग्राहं          |
| 983        | 922         | स्तर               |
| 986        | 908         | महाद्रुमाः         |
| 940        | <b>१</b> २२ | मृद्ना             |
| 943        | २५४         | श्चैव              |
| 948        | 754         | तदद्भुत            |
| 909        | 860         | हिंगस्ति           |
| 959        | ७२३         | सङ्कुद्धाः         |
| 980        | ८१०         | कैकेय              |
| २२४        | ५१          | হান্ত্ৰীশ্ব        |
| 883        | 93,00       | शिनेः              |
| 483        | 9360        | मींम               |
| <b>388</b> | <b>.</b>    | मूढा               |
| 789        |             | शिष्टो <b>ऽ</b> सि |
| २५५        | ¥¥          | तवैत               |
| २८७        | 36          | खब्गी              |
| २९७        | 43          | <b>महारथैः</b>     |
| १९९        | 80          | विपद्धते बले       |
|            |             |                    |

428

#### (५२५)

| प्रष्टम्              | श्लो <b>कः</b> | शुद्धम्                  | ) i s |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| 390                   | 208            | यदि मे                   |       |
| . 92                  | >9             | कामों मे                 |       |
| 398                   | २३५            | आक्रम्य                  | · .   |
| 398                   | २७८            | <b>द</b> ष्ट्वा          | . :   |
| 390                   | 290            | षड्गवम्                  |       |
| 7)                    | 799            | दुर्थैव                  |       |
| 338                   | ५१२            | दुर्भन्त्रित             | -     |
|                       | **             | र्विनाशं                 | 1     |
| - <b>ई</b> १९ १<br>३३ | <b>६०९</b>     | न वा                     |       |
| 380                   | ६४४            | तदाऽऽसी                  |       |
| 386                   | 448            | ये न्यायेन               |       |
| ₹ <b>₹ ९</b>          | 683            | प्रवृ <b>द्</b> राङ्गदुम |       |
| 3 C S                 | ९६२            | <u>सुमहां</u> होम        | 1     |
|                       |                |                          | ** !  |
| ३८६                   | ३्७            | समायुक्तः                |       |
| ३९२                   | 994            | वधैषिणः                  |       |
| ጸያሄ                   | ३०३            | न ह्येकी                 |       |
| 896                   | 340            | <b>पतिज्ञा</b>           |       |
| ४२०                   | 840            | तवानघ                    |       |
| 880                   | ۷۵ .           | दर्वी                    |       |
| ४५३                   | 343            | महर्षा                   |       |

### महाभारतसारशब्दार्थसङ्ग्रहशुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम् पङ्किः                                       | गुद्धम्      |
|------------------------------------------------------|--------------|
|                                                      | अङ्गिराः     |
|                                                      | अनुयायी      |
|                                                      | अन्तर्धीयत   |
| 844                                                  | अनर्थकम्     |
| 한 16 2년 시간 연극 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | अभिक्रमः     |
| 8 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              | वक्तुमयोग्यः |
|                                                      | अशरीरिणी     |



| वृष्टम् | पङ्कितः                               | गुद्धम्       |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| ४८४     | २७                                    | अशेषेण        |
| , ,,    | र ूर्ट २८                             | अशीतिपञ्चकः   |
| 864     | 98                                    | आजिः          |
| ४९३     | <b>२५</b>                             | ं संन्यासाः   |
| 408     | ्र ें ें ₹८                           | पीनः          |
| 408     | . 92                                  | प्रतिष्वनिः   |
| 404     | 4                                     | बहुधा         |
| 9,9     | ा । विशेष<br>विकास <b>१ क्ष</b>       | सेवकः         |
| "       | 98                                    | प्लवज्ञमः     |
| 406     | 194                                   | मही           |
| 409     | (INTERAC                              | मृग:          |
| 490     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | योद्धामेच्छुः |
| 499     | 1                                     | मीति:<br>-    |
|         |                                       |               |

### ( मराठी ) महाराष्ट्रभाषासारांशशुद्धिपत्रम्

| पृष्टम्    | पङ्क्तिः | ग्रदम्          |
|------------|----------|-----------------|
| 3          | 96       | खांपै <b>की</b> |
| 3          | 93       | किंहिंग         |
| <b>.</b> • | . 92     | की              |
| <b>,</b>   | 13       | नाही            |
| <b></b>    | 98       | देवांनी         |
|            |          | केली            |
|            | २२       | होईल            |
| ( <b>)</b> |          | <b>लामुळें</b>  |
| "          | ₹€       | <b>मं</b> डळीं  |
|            |          | आलेली           |

#### (५२७)

| प्रधम् | पङ्कित:                   | गुद्धम्                 |
|--------|---------------------------|-------------------------|
| 90     | ે <b>દ</b>                | <b>मंडळीं</b>           |
| 99     | २५                        | मुख्या<br>समोर          |
| 92     | 8                         |                         |
| 93     | w.j                       | की                      |
|        | 9                         | द्रोणाचार्यांनी         |
| ))     | <b>ર</b>                  | आनंद                    |
| 98     | 98                        | द्रोणाचार्य             |
| १५     | २८                        | तेव्हां                 |
| 9 €    | 92                        | भूरिश्रवा               |
| 98     | 98                        | सात्यकी                 |
| २१     | 9                         | तरवार                   |
| 21     | 90                        | त्यांनी                 |
| २२     | 1765 <b>3 o</b>           | सर्वानी                 |
| ३५     | 98                        | नाहींत<br>नाहींत        |
| ३९     | e e                       | भारात<br>भी <b>मसेन</b> |
| 23     | 99                        |                         |
| 8,6    |                           | दुर्योधना <b>चा</b>     |
|        | 38                        | लोखंडाची                |
| 86     | gove a malastratic in the | तीं                     |
| 23     | 99                        | मंडळी                   |
| 23     | <b></b>                   | आर्खी                   |
|        |                           |                         |

# हिन्दीसारांशशुद्धिपत्रम् (खंड २)

| पृष्ठम्          | पङ्क्तिः | गुद्रम्                    |
|------------------|----------|----------------------------|
| ¥ <b>5</b><br>49 | 42       | शस्त्रास्त्रोंसे<br>किसीको |
|                  |          | करना<br>हँसे<br>जहाँ       |
| 99               | ₹        | भाष्मपितामहने<br>मैंने     |

| <b>पृ</b> ष्टम्                       | पङ्क्तिः                                     | गुद्धम्                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 46                                    | २                                            | अर्जुनने                              |
|                                       | 6                                            | जानेकी                                |
| "                                     | •                                            | करेंगे                                |
| 22                                    | 99                                           | में                                   |
| ,,<br>६६%                             | 8                                            | द्रोणाचार्यने                         |
|                                       | २३                                           | जयद्रथके रक्षणार्थ                    |
| Ęv                                    |                                              | पूर्तिमें                             |
| <b>६</b> ९                            | 76                                           | मूर्ग न<br>मेने                       |
| 33                                    | 99                                           | ने<br>फेंका                           |
| >>                                    | 34                                           | कुणे <b>पर</b>                        |
| 90                                    | <b>*</b>                                     | कुण <b>ा</b> य्                       |
| ७२                                    | <b>₹</b>                                     | अर्जुनप्र                             |
| <b>3</b> 9                            | 98                                           | ह्राथको                               |
| ७३                                    | 9                                            | किया                                  |
| 60                                    | <b>,                                    </b> | ध्नुष्य                               |
| <b>3</b> )                            | 93                                           | कैसे                                  |
| ,,                                    | २०                                           | बन्धुको                               |
| 69                                    | 9 8                                          | कहीं                                  |
| 64                                    | 93                                           | धर्मराजापर                            |
|                                       | 2,                                           | धर्मराजाने                            |
| 39                                    | Š                                            | पाण्डव-सैन्यका                        |
| ९२                                    | 90                                           | द्रीपदी                               |
| The second second                     |                                              | ्रे <b>वी</b> चंद्र ते हैं के कि      |
| 22                                    | 43                                           | तव                                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | होकर                                  |
| 4.5                                   |                                              | ६। फर<br>तभी                          |
| 27                                    | <b>78</b>                                    |                                       |
| 84                                    | <b>17</b>                                    | मिलनेकी                               |
|                                       | 44                                           | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i |
|                                       |                                              |                                       |

<sup>®</sup>भीष्मपर्वमें जहाँ जहाँ भीष्माचार्य लिखा है वहाँ वहाँ भीष्मपितामह पढ़िये। ( ७४ द्रोणपर्वका हिन्दी सारांश,समाप्त )

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.